| वीर         | सेवा मन्दिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | दिल्ली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <b></b> |
| क्रम संख्या |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| काल नं      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| खगइ         | 1 40 TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA |           |

. .



### श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य-विरचितः

# षद्प्रामृतादिसंग्रहः।



पं० पन्नालाल सोनीत्यनेन सम्पादितः संशोधितश्र

प्रकाशिका---

### श्रीमाणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमाला-समितिः।

माघ, वीरनिर्वाणाद्यः २४४७।

विक्रमांकः १९७७।

प्रथमावृत्तिः ।

मूल्यं ३)

Printed by M. N. Kulkarni at his Karnatak Printing Press, No. 434 Thakurdwar, Bombay and Published by Nathuram Premi, Secretary, Manikchand Jain Granth Mala, Hirabag, Bombay, No. 4.

De Car

### प्रकरण-सूची।

| दर्शनप्राभृत        | i       | ****    | •••     | ••••    | १–२९            |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| चारित्रप्राभृ       | तं      | • • •   | ••••    | ••••    | ३०-५५           |
| सूत्रप्राभृतं       | ••••    | • • •   | •••     | • • •   | 9 <b>६—७</b> ०  |
| बोधप्राभृतं         |         | ••••    | ••••    | ••••    | ७१–१२७          |
| भावप्राभृतं         | ••••    | ••••    | •••     | ••••    | १२८–३०३         |
| मोक्षप्राभृतं       | ••••    | ••••    | ••••    | •••     | ३०४–३७९         |
| <b>लिंगप्राभृतं</b> | ***     | • • •   | ••••    | • • • • | ३८०-३८४         |
| शीलप्राभृतं         | • • •   | •••     | •••     | ••••    | ३८५–३९२         |
| रयणसारः             | • • • • | • • • • | • • •   | ••••    | <b>३९३</b> –४२४ |
| द्वादशानुप्रे       | क्षा    | • • • • | • • • • |         | ४२५–४२५         |

### भूमिका।



इस संग्रहमें भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यके षट्प्राभृत (दर्शन, चारित्र, सूत्र, चोध, भाव और मोक्ष प्राभृत), िंछगप्राभृत, शिछप्राभृत, रयणसार, और बारह अणुबेक्खा ये पाँच प्रन्थ प्रकाशित किये जाते हैं। समयसार, प्रवचनसार, पंचा स्तिकाय और नियमसार ये चार प्रन्थ पहले कई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक कुन्दकुन्द स्वामीके बनाये हुए ये नौ ही प्रन्थ उपलब्ध हुए हैं।

इनमेंसे षट्प्राभृत सटीक प्रकाशित किया जाता है और शेष ४ संस्कृत-च्छायामहित । इन पिछले प्रन्थोंकी कोई टीका अभीतक देखने सुननेमें नहीं आई।

#### भगवत्कुन्दकुन्द् ।

दिगम्बर-जैन-सम्प्रदायमें आचार्य कुन्दकुन्द सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पूज्य आचार्य गिने जाते हैं। पिछले अधिकांश आचार्योंने आपको उन्हींके अन्वय या आम्नायका बतलाया है। उनकी रचना जैनसाहित्य भरमें अपनी नुलना नहीं रखती।

अबसे लगभग ६ वर्ष पहले हम उनके सम्बन्धमें एक विस्तृत लेख प्रकाशित कर चुके हैं। अवे द्रविद् देशके 'कोण्डकुण्ड' नामक स्थानके रहनेवाले थे आर इस कारण 'कोण्डकुण्ड' नामसे प्रसिद्ध थे। 'कोण्डकुण्ड 'का ही श्रुतिमधुर संस्कृत-रूप 'कुन्दकुन्द' हो गया है। 'एलाचार्य 'के नामसे भी ये प्रसिद्ध थे। तामिल भाषाके सुप्रसिद्ध महाकान्य 'कुरल' के विषयमें महाराजा कालेज विजयानग-रमके इतिहासाध्यापक श्रीयुत एम० ए० रामस्वामी आयंगरने लिखा है कि ''जैनियोंके मतसे उक्त ग्रन्थ 'एलाचार्य' नामक जैनाचार्यकी रचना है और तामिल कान्य 'नीलकेशी 'के टीकाकार समयदिवाकर नामक जैनमुनि कुरलके?

<sup>\*</sup> देखो जैनहितेषी भाग १०, अंक ६-७।

अपना पूज्य प्रन्थ बतलाते हैं ''। \* इससे आश्चर्य नहीं कि कुरलके रचयिता भगत्कुन्दकुन्द ही हों। कहते हैं एलाचार्यने इसे रचकर अपने एक शिष्यको इस लिए दे दिया था कि वह मदुराके कविसंघमें जाकर पेश करे।

निद्संघकी गुर्वावलीमें लिखा है कि भगवत्कुन्दकुन्दको वि॰ संवत् ४९ में आचार्यपद मिला और १०१ में उनका स्वर्गवास हुआ । तामिलदेशके विद्वानोंने कुरलकाव्यका रचना-काल भी ईसाकी पहली शताब्दि निश्चित किया है। यदि सचमुच ही वह इन्हीं एलाचार्यका बनाया हुआ है, तो पटावलीके समयके साथ उसका रचनाकाल मिल जाता है।

हमने अपने पूर्वोक्षिखित लेखमें भगवत्कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी तीसरी शताब्दि निश्चित किया था।

उसके बाद जैनसिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्थाद्वारा प्रकाशित 'समयप्रामृत 'की भूमिकामें दक्षिणके सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रो० के० बी० पाठकका यह मत प्रकाशित हुआ है कि कुन्दकुन्दाचार्य वि० संवत् ५८५ के लगभग हुए हैं। अपने मतकी पुष्टिमें उन्होंने लिखा है कि जिस समय राष्ट्कूट-वंशीय राजा तृतीय गोविन्द राज्य करता था उस समय, शक संवत् ७२४ का लिखा हुआ एक ताम्रपत्र मिला है। उसमें निम्नलिखित पद्य दिये हुए हैं:—

कोण्डकोन्दान्वयोदारो गणोऽभृद्भुवनस्तुतः। तदैतद्विषयविख्यातं शाल्मलीग्राममावसन्।। आसीद्(१)तोरणाचार्यस्तपःफलपरिग्रहः। तत्रोपशमसंभूतभावनापास्तकल्मषः॥ पण्डितः पुष्पनन्दीति बभूव भुवि विश्रुतः। अंतेवासी मुनस्तस्य सकलश्चन्द्रमा इव॥ प्रतिदिवसभवद्वद्धिनिरस्तदोषो व्यपेतहृदयमलः। परिभूतचन्द्रबिम्बस्तिच्छष्योऽभूत्प्रभाचन्द्रः॥

उक्त तृतीय गोविन्द महाराजके ही समयका शक संवत् ७१९ का एक और ताम्रपत्र मिला है, जिसमें नीचे लिखे पद्य हैं:—

<sup>\*</sup> देखो जैनहितेषी भाग १५ अंक १-२।

आसीद (१) तोरणाचार्यः कोण्डकुंदान्वयोद्भवः । स चैतद्विषये श्रीमान् शाल्मलीयाममाश्रितः ॥ निराकृततमोऽरातिः स्थापयन् सत्पथे जनान् । स्वतेजोद्योतितश्रौणिश्चण्डाचिरिव यो बभौ ॥ तस्याभूत्पुष्पनंदी तु शिष्यो विद्वान् गणायणीः । तच्छिष्यश्च प्रभाचंद्रस्तस्येयं वसतिः कृता ॥

इन दोनों छेखोंका अभिप्राय यह है कि कोण्डकोन्दान्वयके तोरणाचार्य नामके मुनि इस देशमें शाल्मली नामक प्राममें आकर रहे। उनके शिष्य पुष्पनंदि और पुष्पनन्दिके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए।

पाठक महोदयका कथन है कि पिछला ताम्रपत्र जब शक संवत् ७१९ का है तो प्रभाचन्द्रके दादा-गुरु तोरणाचार्य शक संवत् ६०० के लगभग रहे होंगे और तोरणाचार्य कुन्दकुन्दान्वयमें हुए है-अतएव कुन्दकुन्दका समय उनसे १५० वर्ष पूर्व अर्थात् शक संवत् ४५० लगभग मान लेनेमें कोई हानि नहीं है।

चालुक्यवंशी कीर्तिवर्म महाराजने बादामी नगरमें शक संवत् ५००में प्राचीन कदम्बवंशका नाश किया था और इसलिए इससे लगभग ५० वर्ष पूर्व कदम्बवंशी महाराज शिवमृगेशवर्म राज्य करते थे ऐसा निश्चित होता है। पंचास्तिकायके कनड़ी-टीकाकार बालचन्द्र और संस्कृत-टीकाकार जयसेनाचार्यने लिखा है कि यह प्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके प्रतिवोधके लिए रचा था और ये शिवकुमार शिवमृगेशवर्म ही जान पड़ते हैं। अतएव भगवन तकुन्दकुन्दका समय शक संवत् ४५० (वि० ५८५) ही सिद्ध होता है।

परन्तु हमारी समझमें भगवत्कुन्दकुन्द इतने पीछेके आचार्य नहीं हैं। जब तक शिवकुमार और शिवमृगेशवर्माके एक होनेके एक दो पुष्ट प्रमाण न दिये जावें तब तक इस सभयको ठीक मान छेनेकी इच्छा नहीं होती। तोरणाचार्य कुन्दकुन्दके अन्वयमें थे, अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि वे उनके १५० वर्ष बाद ही हुए होंगे। तीनसों चारसों वर्ष या इससे भी अधिक पहले हो सकते हैं।

इस भूमिकाका कंपोज हो चुकने पर हमें मालम हुआ कि पंचास्तिकायके अँग्रेजी टीकाकार शो० ए० चक्रवर्ती नायनार एम० ए०, एल० टी०, ने भग-वत्कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें एक विस्तृत लेख लिखा है। उसमें उन्होंने प्रो० पाठकके मतका विरोध करते हुए यह सिद्ध किया है कि शिवकुमार महा-राज कदम्बवंशी शिवमृगेशवमां नहीं, किन्तु पल्लववंशी शिवस्कन्द्वमां होने चाहिए। स्कन्द, कुमार और कार्तिकेय पडाननके नामान्तर हैं। अतएव शिव-स्कन्द और शिवकुमार दोनों निस्मन्देह एक हो सकते हैं। पल्लववंशी राजा-ओंकी राजधानी काज्ञीपुर या वर्तमान् काजीवरम् थी। विद्या और कलाओंके लिए यह स्थान बहुत ही प्रसिद्ध था। दूरदूरके विद्वान् और किव यहाँके दरवारमें आते थे। धार्मिक वार्दाववाद भी वहाँ होते थे। पल्लव राजा जैनी या जैनधर्मके आश्रयदाता थे, इसके भी प्रमाण सिलते हैं। उनकी दरवारी भाषा भी शायद प्राकृत थी। 'मायिडावोली' नामका सुप्रसिद्ध युन्थ उसी समयका बना हुआ है और प्राकृतमें है। आचार्य कुन्दकुन्द द्रविडदेशके थे। इसके अनेक प्रमाण हैं, अतएव उनका शिष्य शिवकुमार यही शिवस्कन्दवर्मा होगा और उसका अवस्थितिकाल विकमकी प्रथम शताब्दि है।

#### श्रीश्रुतसागरसूरि।

षद्रप्राभृत या षद्पाहुइके टीकाकार आचार्य श्रुतसागर बहुश्रुत विद्वान् थे। इस टीकासे और यशस्तिलक-चिन्द्रकाटीकासे माल्यम होता है कि वे कलिकाल-सर्वज्ञ, कलिकाल गातमस्वामी, उभयभाषाकविचकवर्ती आदि महती पद्वियोंसे अलंकृत थे। उन्होंने 'नवनवति '(९९) महावादियोंको पराजित किया था!

वे मूलसंघ, सरस्वतीगण्छ और बलात्कारगणके आचार्य और विद्यानिद णहारकके शिष्य थे। उनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी—पद्मनिद—देवेन्द्र-कीर्ति-विद्यानिद् ।

परन्तु विद्यानिन्द भद्दारकके पद्दपर जान पड़ता है उनकी स्थापना नहीं हुई थी। क्यों कि विद्यानिन्दके बादकी गुरुपरम्परा इस प्रकार मिलती है—विद्यानिन्द निन्द—मिल्रभूषण—लक्ष्मीचन्द्र।

स्वर्गीय दानवीर सेठ माणिकचन्दर्जीके प्रन्थभण्डारमें पं० आशाधरके महा-भिषेक नामक प्रन्थकी टीका है। उसके अन्तमें इस प्रकार लिखा है:—

> " श्रीविद्यानंदिगुरोर्डुद्धिगुरोः पाद्रपंकजश्रमरः । श्रीश्रुतसागर इति देशवती तिलकष्टीकते स्मेदं ॥ इति ब्रह्मश्रीश्रुतसागरकृता महाभिषेकटीका समाप्ता ॥ श्रीरस्तु लेखकपाठकयोः ॥ ग्रुमं भवतु ॥ श्री ॥

संवत् १५८२ वर्षे चेत्रमासे शुक्कपक्षे पंचम्यां तिथौ रवौ श्रीआदिजिनचैत्यालये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारकश्रीपद्मनंदिदेवास्तः पट्टे भट्टारकश्रीदिवेन्द्रकीर्तिदेवास्तत्यटे भट्टारकश्रीविद्यानंदिदेवास्तपट्टे भट्टारकश्रीमिलिभूषणदेवास्तपटे भट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदेवास्तेषां शिष्यवरब्रह्मश्रीज्ञानसागरपठनार्थ ॥ आर्या श्रीविमलश्री चेली भट्टारक श्रीलक्ष्मीचन्द्रदीक्षिता विनयश्रिया स्वयं लिखित्वा प्रदत्तं महासिषेकभाष्यं ॥ शुमं भवतु ॥
कल्याणं भूयात् ॥ श्रीरस्तु ॥ "

इससे मालूम होता है कि विद्यानंदिक पट्टपर मिल्लिपणकी और उनके पट्टपर स्थापना हुई थी। यशस्तिलकटीकामें श्रुतसागरने मिल्लिमूषणको अपना गुरुश्राता लिखा है। इससे भी मालूम होता है कि विद्यानंदिके उत्तरा-धिकारी मिल्लिमूषण ही हुए होंगे। यशस्तिलकचन्द्रिका टोकाके तीसरे आश्वासके अन्तमें लिखा है—

''इतिश्रीपद्मनंदिदेवंद्रकीर्तिविद्यानंदिमिलिभूषणाम्नायेन भद्यारकश्रीमिलिभूषणगुरुपरमाभीष्टगुरुश्रात्रा गुजरेदेशसिंहासनभद्यारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रकाभिमतेन मालवदेशभद्यारकश्रीसिंहनंदिप्रार्थनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याकृतिनिमित्तं नवनवित्महामहावादिस्याद्वादलब्धविजयेन तर्भव्याकरणछंदोऽलंकारसिद्धांतसाहित्यादिशास्त्रनिपुणमतिना श्राकृतव्याकरणाद्यनेकशास्त्रचञ्चना सूरिश्रीश्रुतसागरेण विरचितायां यशरितलचंदिकाभिधानायां यशोधरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यटीकायां
यशोधरमहाराजराजलक्ष्मीविनोदवर्णनं नाम तृतीयाश्वासचन्द्रिका परिसमाप्ता।''

इससे मालूम होता है कि उस समय गुर्जर देशके पट्टपर भट्टारक लक्ष्मीचंद्र स्थित थे और मिहिभूषणका शायद स्वर्गवास हो चुका था।

लक्ष्मीचंद्रके बाद भी श्रीश्रुतसागरके पष्टाधिकारी होनेका कोई उल्लेख नहीं मिलता। जान पड्ता है वे कभी सिंहासनासीन हुए ही नहीं।

ये पद्मनंदि, विद्यानंदि आदि सब गुजरातके ही भट्टारक हुए हैं। परन्तु यह माल्रम न हो सका कि गुजरातकी किस स्थानकी गदीको इन्होंने सुशोभित किया था। ईडर, सूरत, सोजित्रा आदि कई स्थानोंमें भट्टारकोंके पट्ट रहे हैं। यश-स्तिलककी रचनाके समय मालवेके पट्टपर सिंहनंदि भट्टारक थे। इन्हींकी भेरणासे श्रुतसागरसूरिने नित्यमहोद्योत या महाभिषेककी भी टीका लिखी थी।

श्रुतसागरसूरिके भी अनेक शिष्य रहे होंगे। इसी प्रन्थमालाके तत्त्वानुशा-सनादिसंप्रहमें इनके एक श्रीचन्द्र नामक शिष्यकी रची हुई वैराग्यमणिमाला प्रकाशित हुई है। आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण, आदि अनेक प्रन्थोंके कत्ती ब्रह्मचारी नेमिदत्तने भी—जो मिलिभूषणके शिष्य थे—श्रुतसागरको गुरुभाव-नासे स्मरण किया है \*। नेमिदत्तने भी मिलिभूषणकी वही गुरुपरम्परा दी है, जो श्रुतसागरके ग्रन्थोंमें मिलती है। उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है।

श्रुतसागरका अभी तक टीकाप्रंथोंके अतिरिक्त कोई स्वतंत्र प्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है।

उनके बनाये हुए प्रन्थोंका परिचय आगे दिया जाता है:---

१ यशस्तिलकचित्रका। यह निर्णथसागर प्रेसकी 'काव्यमाला 'मं प्रकाशित हो चुकी है। यह टीका अपूर्ण है—५ वें आश्वासके कुछ अंशकी और छठं आश्वासकी टीका नहीं है। जान पड़ता है, यही उनकी अन्तिम रचना है। यह टीका अनेक स्थानोंके प्रन्थभण्डारोंमें मिलती है, परन्तु सर्वत्र ही अपूर्ण है।

२ महाभिषेकटीका। सुप्रसिद्ध पंडित आशाधरजीके बनाये हुए नित्य-महोद्योत या महाभिषक नामक प्रन्थकी यह टीका है। इसका अन्तिम अंश ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। उससे माछम होता है कि उस समय श्रुत-सागर देशवती या ब्रह्मचारी थे, सृरि या आचार्य नहीं हुए थे।

३ तत्त्वार्थटीका। यह श्रुतसागरी टीकाके नामसे प्रसिद्ध है। इस लेखके लिखते समय हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। परन्तु यह दुष्प्राप्य नहीं है— इसका भाषानुवाद भी हो चुका है।

४ तत्त्वत्रयप्रकाशिका। आचार्य ग्रुभचन्द्रकृत ज्ञानाणिवके अन्तर्गत जो गद्यभाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके प्रथसंप्रहमें मेजिद है। उसकी प्रशस्ति देखिए:—

<sup>\*</sup> जीयान्मे सूरिवर्यो व्रतनिचयलसत्पुण्ययुक्तः श्रुताव्धिः ॥ ४ तेषां पादपयोज युग्मकृपया.....। इत्यादि ।

<sup>--</sup> आराधनाकथाकोशप्रशस्तिः।

" आचार्येरिह गुद्धतत्त्वमतिभिः श्रीसिंहनंद्याह्वयैः, संप्रार्थ्य श्रुतसागरं [रां] कृ [कि] तवरं भाष्यं गुभंकारितं। गद्यानां गुणविष्ययं विनयतो ज्ञानार्णवस्यांतरे, विद्यानंदिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्॥

इतिश्रीज्ञानाणंवस्य (१) स्थितगद्यटीका तत्त्वत्रयप्रकाशिना [का]समाप्तः [प्ता] ॥ ग्रुभमस्तु ॥ "

५ जिनसहस्रनाम टीका। यह पं० आशाधरकृत जिनसहस्रनामकी विस्तृत टीका है। इसकी भी एक प्रति सेठजोके प्रथसंग्रहमें मौजूद है। शब्द-बोध और व्युत्पत्तिबोधके अभिलाषियोंके लिए बड़े कामकी चीज है। इसकी भी प्रशस्ति देखिए:—

" श्रीपद्मनदिपरमास्मपरः पवित्रो, देवेंद्रकीर्तिरथ साधुजनाभिवंद्यः । विद्यादिनंदिवरसूरिरनल्पवोधः, श्रीमल्लिभूपण इतोस्तु च मंगलं मे ॥२॥

अदः पट्टे भट्टादिकमतघटाघट्टनपदुः,

घटद्धर्मध्यानः स्फुटपरमभट्टारकपदः ।

श्रभापुंजः संयद्विजितवरवीरस्मरनरः,

सुधीर्लक्ष्मीचन्द्रश्चरणचतुरोऽसौ विजयते ॥ ३ ॥

आतं वनं सुविदुषां हृदयांबुजानां,

आनन्दनं मुनिजनस्य विमुक्तिहेतोः

सट्टीकनं विविधशास्त्रविचारचार-

चेतश्रमःकृतिकृतं श्रुतसागरेण ।: ४ ॥

श्रुतसागरकृतिवरवचनामृतपानमंत्रयैर्विहितं ।

जन्मजरामरणहरं निरंतरं तैः शिवं लब्धं ॥ ५ ॥

अस्ति स्वस्ति समस्तसंघतिलकं श्रीमूलसंघोऽनघं,

वृत्तं यत्र मुमुक्षुवर्गशिवदं संसेवितं साधुभिः।

विद्यानंदिगुरुस्त्विहास्तिगुणवद्गच्छे गिरः सांप्रतं,

तच्छिष्यः श्रुतसागरेण रचिता टीका चिरं नंदतु ॥ ६ ॥

इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां जिननामसहस्रटीकायामंतकृच्छत विवरणो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रीविद्यानंदिगुरुभ्यो नमः । ''

द प्राकृतव्याकरण। यह प्रन्थ हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। यशस्तिलक विकाम एक जगह उन्होंने अपने लिए यह विशेषण भी दिया है—" प्राकृत-व्याकरणाद्यनेकशास्त्ररचनाचञ्चना।" इससे और षट्याहुड्टीकामें जो जगह जगह प्राकृत व्याकरणके सूत्र दिये हैं उनसे भी मास्त्रम होता है कि इनक बनाया हुआ कोई प्राकृत व्याकरण अवश्य है। इस प्रन्थका पता लगानेकी बहुत आवश्यकता है।

इनके सिवाय तर्कदीपक, विक्रमप्रवन्ध, श्रुतस्कन्धावतार, आशाधरकृत पूज प्रबन्धकी टीका, बृहत्कथाकोश आदि और भी कई प्रन्थ इनके बनाये हुए कहे जाते हैं।

इन्होंने अपने किसी भी प्रन्थमें अपने समयका उक्लेख नहीं किया है; परन्तु यह प्रायः निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वीं शताब्दिमें हुए हैं। क्यों कि—

१-ऊपर जिस महाभिषेकटीकाकी प्रतिका उल्लेख किया गया है वह वि॰ सं॰ १५८२ की लिखी हुई है और वह भट्टारक मिल्रिभूषणके उत्तराधिकारी लक्ष्मीचंद्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके पढ़नेके लिए दान की गई है और इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपनी टीकाओं में कई जगह किया है।

२—आराधनाकथाकोशके कर्ता ब्र॰ नेमिदत्त वि॰ १५७५ के लगभग हुए हैं और वे श्रुतसागरके गुरुद्राता महिषेणके शिष्य थे।

३—स्वर्गीय बाबादुलीचन्दर्जाकी सं० १९५४ की वनाई हुई हस्तिलियत प्रन्थोंकी सूचीमें श्रुतसागरका समय वि० संवत् १५५० लिखा हुआ है।

४--षदप्रामृतटीकामें जगह जगह लोंकागच्छपर तीत्र आक्रमण किये गये हैं और श्वेताम्बरसम्प्रदायमेंसे यह मूर्तिपूजाका विरोधी पन्थ वि० संवत् १५०८ के लगभग स्थापित हुआ है। अतएव श्वेतसागरका समय इसकी स्थापनासे अधिक नहीं तो ४०-५० वर्ष पीछे अवस्य मानना चाहिए।

#### ग्रन्थ-सम्पादन।

इस संग्रहका सम्पादन और संशोधन पण्डित पन्नालालजी सोनीने नीचे लिखी प्रतियोंसे किया है। जिन जिन सज्जनोंने इस कार्यके लिए ग्रन्थ मेजनेकी कृपा की है, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट किये विना हमसे नहीं रहा जाता। क-षद्रपाहुड़की यह सटीक प्रति जो प्रायः शुद्ध है जथपुरके छइकरीमन्दि-रके भण्डारसे पं० इन्द्रलालजी शास्त्रीके द्वारा प्राप्त हुई थी। यह प्रायः शुद्ध है।

ख-यह सटीक प्रति पूनेके ' डा० भाण्डारकर प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिर 'से प्राप्त हुई थी। यह प्रायः अशुद्ध है।

ग-यह षद्पाहुड़का मूल पाठ मात्र है और वम्बईके तेरहपंथी मन्दिरके एक प्राचीन गुटकेमें लिखा हुआ है।

घ-यह प्रति सेठ विनोदीराम बालचन्दजीके फर्मके मालिक सेठ लालच-न्दजी सेठीकी कृपासे प्राप्त हुई थी । इसमें मूलके सिवाय बहुत ही संक्षिप्त संस्कृतटीका किसी अज्ञातनामा विद्वानकी की हुई है। यह वि० सं० १६१० की लिखी हुई है।

िलंगप्राभृत और शीलप्राभृतका संशोधन श्रीमान् पं॰ धन्नालालजी काशलीवालकी एक ही प्रतिपरसे किया गया है। प्रयत्न करनेपर भी इन प्राभृ-तोंकी दूसरी प्रतियाँ नहीं मिल सबीं।

रयणसारका संशोधन जैनेन्द्र प्रेसके अध्यक्ष पं० कलापा भरमापा निटवे द्वारा प्रकाशित मराठी अनुवादयुक्त प्रतिसे और बम्बईके तेरहपंथी मन्दिरकी एक हस्तलिखित प्रतिसे किया गया है। इसकी छाया नई तैयार की गई है।

बारह अणुवेक्खा जैनप्रन्थरत्नाकर-कार्यालयकी भाषाटीकासहित मुद्रित प्रतिपरसे छपाई गई है।

सम्पादक महाशयने प्रंथसंशोधन करनेमें शक्तिभर परिश्रम किया है। इ ो पर भी यदि अशुद्धियाँ रह गई हों तो उनके लिए क्षमाप्रार्थना है।

बम्बई। भाषसुदी ९ सं० १९७७ वि०।

निवेदक— नाथूराम प्रेमी, मंत्री।

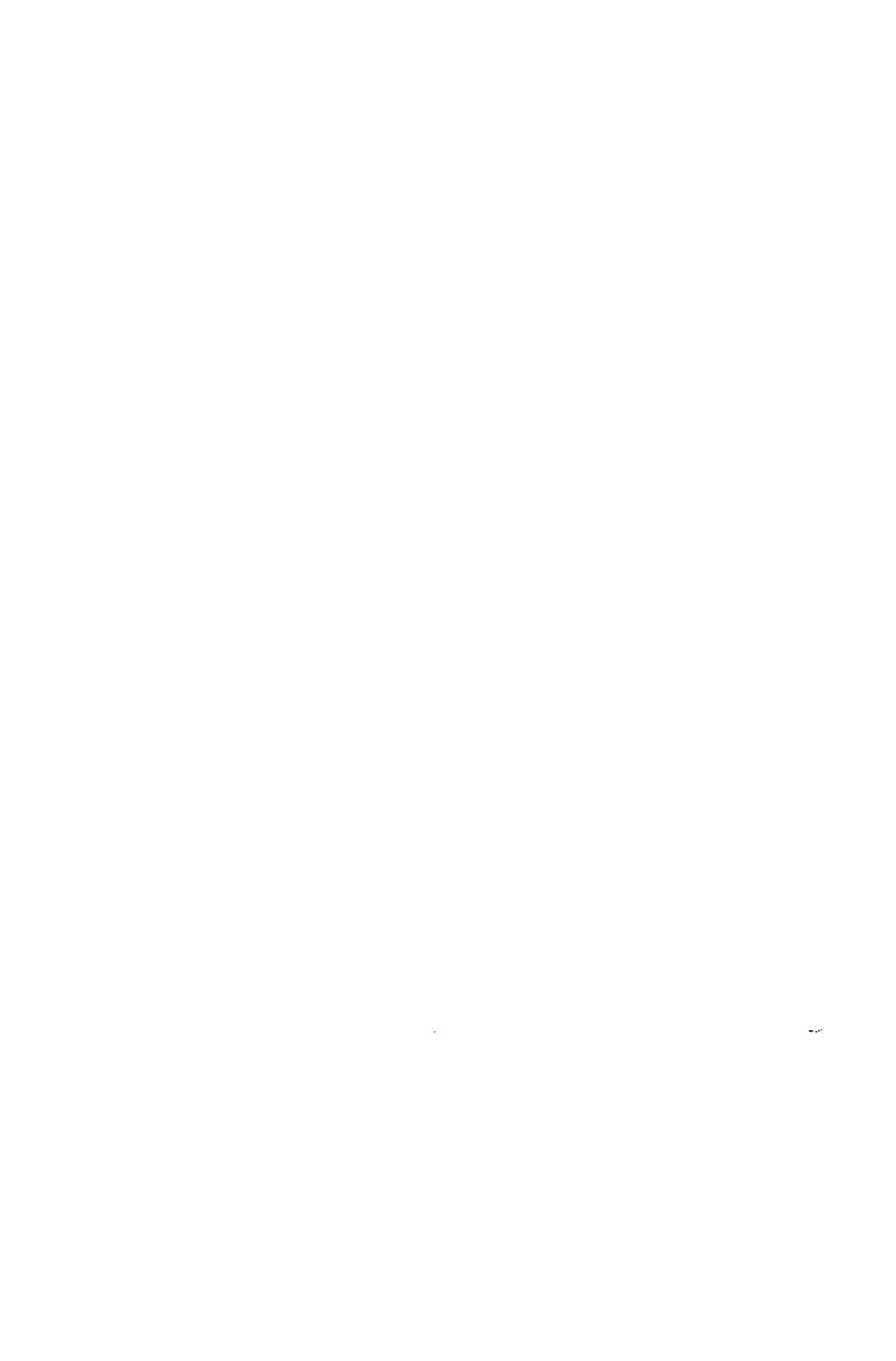



### नमः सिद्धेभ्यः।

### श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचितं

## षर्प्रामृतम्।

श्रीमच्छ्रुतसागरसूरिविरचितया टीकया सहितम्।

रग्वृत्तसूत्रबोधारुयं भावमोक्षसमाह्यं। षद्प्राभृतमिति प्राहुः कुन्दकुन्दगुरुदितं॥१॥

अथ श्रीविद्यानिद्भद्दारकपदाभरणभूतश्रीमित्रभूषणभद्दारकाणामादेशादध्येषणावशाद्वहुशःप्रार्थनावशात्किलकालसर्वज्ञविरुदावलीविराजमानाः श्रीमद्धमीपदेशकुशला निजात्मस्वरूपप्राप्ति पंचपरमेष्ठिचरणान्
प्रार्थयन्तः सर्वजगदुपकारिण उत्तमक्षमाप्रधानतपोरत्नसंभूषितहृदयस्थला
भव्यजनजनकतुल्याः श्रीश्रुतसागरसूरयः श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितषद्प्राभृतप्रन्थं टीकयन्तः स्वरुचिविरचितसद्दष्टयः सम्यग्दर्शनप्राभृतस्यादौ
परापरगुरुप्रवाहमङ्गलप्रसिद्धिप्रार्थनपरा नान्दीसूत्रस्य विवरणमाद्वः—

काऊण णैग्रुकारं जिणवरवसेहस्स वहुमाणस्स । दंसणमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेण ॥ १ ॥

कृत्वा नमस्कारं जिनवरवृषभस्य वर्धमानस्य । दर्शनमार्गं वक्ष्यामि यथाकमं समासेन ॥

१ णमोकारं. ग.। णमोयारं. घ.। २ उसहस्स. ग.।

अष्ठपदा नान्दी। वोच्छामि वक्ष्यामि कथिष्यामि। कः कर्ता, अहं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः। कं, कर्मतापनं दंसणमग्गं सम्यग्दर्शनस्वरूपं। कथं वक्ष्यामि, जहाक्रम्मं यथाक्रममनुक्रमेण। केन कृत्वा, समासेण संक्षेपेण। किं कृत्वा, पूर्व वड्डमाणस्स णमुकारं काऊण वर्द्धमानस्य प्रियकारिणीवल्लभश्रीसिद्धार्थमहाराजनन्दनस्यान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य मन्रतिक्षेत्रस्थिवदेहदेशसम्बन्धिश्रीकुण्डपुरपत्तनोत्पन्नस्य मुवर्णवर्णशरीरस्य किंचिद्धिकद्वासप्ततिवर्षपरमायुषः सप्तहस्तोन्नतशरीरस्य निर्भयत्वरंजिन्तसंगमनामधेयदेवकृतस्तवनस्य वीरवर्द्धमानमहावीरमहितमहावीरसन्मतिनामपंचकप्रसिद्धस्य। नमुकारं नमोऽस्विति वचनेन मनसा कायेन वचसा साष्टाङ्गं प्रणामं। काऊण कृत्वा। कथंभूतस्य वर्धमानस्य, जिणवरवन्सहस्स जिनवराणां श्रीगौतमादिगणधरदेवादीनां मध्ये वृषभस्य श्रेष्ठस्य। इत्यनेन विशेषणेन प्रथमतीर्थकरश्रीमदादिनाथादीनामपि सर्वर्तार्थन्करसमुदायस्यापि नमस्कारः कृतो भवतीति वेदित्वयं।

दंसणमूलो धम्मो उवइद्वो जिणवरेहिं सिस्साणं। तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिच्वो ॥२॥

दर्शनमूलो धर्मः उपदिष्टो जिनवरैः शिष्याणाम् । तं श्रुत्वा स्वकर्णे दर्शनहीनो न वन्दितव्यः ॥

दंसणमूलो धम्मो दर्शनं सम्यक्तं मूलमिष्ठानमाधारं प्रासादस्य गर्तापूरवत् वृक्षस्य पातालगतजटावत् प्रतिष्ठा यस्य धर्मस्य स दर्शनमूल एवं गुणिविशिष्टो धर्मो दयालक्षणः । जिणवरेहिं तीर्थकरपरमदेवरपर-केविलिभिश्व। उवइद्दो उपदिष्टः प्रतिपादितः । केषामुपदिष्टः, सिस्साणं शिष्याणां गणधरचक्रधरवज्रधरादीनां भव्यवरपुण्डरीकाणां । तं सोऊण सकणो तं धर्मे श्रुत्वाऽऽकण्यं स्वकर्णे निजश्रवणे आत्मशब्दप्रहे ।

१ सोदूण. ग. ! २ न. क.।

दंसणहीणो न वंदिच्चो दर्शनहीनः सभ्यक्तवरिहतो न वन्दितच्यो नैव वन्दनीयो न माननीयः। तस्यान्नदानादिकमपि न देयं। उक्तं च-

### मिथ्यादम्यो ददद्दानं दाता मिथ्यात्ववर्धकः।

अथ को ऽसौ दर्शनहीन इति चेत् तीर्थकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति न पुष्पादिना पूजयन्ति । किभिति न पूजयन्ति ! भिष्यादृष्टयः किलैवं वदन्ति तीर्थकरपरमदेवः कि देवान् पूजयित ! तथा वयमपि न पूजयामः । पंचमकाले किल मुनयो न वर्तन्ते तदयुक्तं । उक्तं च—

भर्तारः कुरुपर्वता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तिवित्तस्पृहाः । स्पृष्टाः कैरिप नो नभोविभुतया विश्वस्य विश्वान्तये सन्त्यद्यापि चिरंतनान्तिकचराः सन्तः कियन्तोऽप्यमी ॥ १ ॥

मिध्यादृष्ट्यः किल वदन्ति व्रतैः किं प्रयोजनं, आत्मैव पोषणीयः, तस्य दुःखं न दात्रव्यं, मयूरिपच्छं किल रुचिरं न भवति, सूत्रिपच्छं रुचिरं, मयूरिपच्छेन आमेटनं छोतिर्भवति तद्सत्यं। उक्तं च भगवत्या-राधनाग्रन्थे—

#### रजसेदाणमगहणं मद्दवसुकुमालदालहुत्तं च। जत्थेदे पंच गुणा तं पिडिलिहणं पसंसंति ॥१॥

शासनदेवता न पूजनीयाः, आत्मैव देवो वर्तते, अपरः कोऽपि क्षेत्रो नास्ति, वीरादनन्तरं किल केवलिनोऽष्ट जाता न तु त्रयः, महापुराणादिकं किल विकथा इत्यादि ये उत्सूत्रं मन्वते ते मिथ्या- दृष्टयश्चार्वाका नास्तिकास्ते। यदि जिनसूत्रमुलंघंते तदाऽऽ स्तिकै- युक्तिवचनेन निषेधनीयाः। तथापि यदि कदाग्रहं न मुञ्चन्ति तदा समर्थेरास्तिकैरुपानद्भिःगूथलिप्ताभिर्मुखे ताडनीयाः, तत्र पापं नास्ति।

१ उक्तं चात्तरपुराणस्य वर्धमानपुराणे—( अप्रे )

## दंसणभद्दा भद्दा दंसणभद्दस्स णित्थ णिव्वाणं। सिज्झंति चरियभद्दा दंसणभद्दा णै सिज्झंति॥३॥

दर्शनभ्रष्टा भ्रष्टाः दर्शनभ्रष्टस्य नास्ति निर्वाणम् । सिद्धयन्ति चरित्रभ्रष्टा दर्शनभ्रष्टा न सिद्धयन्ति ॥

द्रीनभ्रष्टा भ्रष्टाः सम्यग्दर्शनात्पतिताः पतिता उच्यन्ते । दर्शनभ्रष्टस्य नास्ति निर्वाणं—सम्यग्दर्शनात्पतितस्य सर्वकर्मक्षयछक्षणो मोङ्गीः
न भवति किन्तु सम्यग्दर्शनात्पतिताः नरकादिगतिषु परितो दीर्घकाछं
पर्यटन्ति । सिज्झंति चरियभद्वा सिद्धयन्ति आत्मोपछिष्धमनुभवन्ति
प्राप्नुवन्ति, के, ते चरियभद्वा—चारित्रात्पतिता यतिश्रावकछक्षणब्रह्मचर्यप्रत्याख्यानाभ्यां स्खिळताः, सामग्रीं प्राप्य श्रेणिकमहाराजादिवत् स्तोकेन
काछेन मोक्षं प्राप्नुवन्ति । दंसणभद्वा न सिज्झंति सम्यग्दर्शनात्पतिता
न सिद्धयन्ति मोक्षं न प्राप्नुवन्ति भव्यसेनादिवत् विश्वष्टर्थादिवच्च
संसारे निमज्जन्ति इति ज्ञात्वा श्रुतकीर्तिश्रेयांसादिप्रमाणपुरुषैरुपप्रवर्तितं
दानपूजादिसस्कर्म न निषेधनीयं, आस्तिकभावेन सदा स्थातव्यमित्यर्थः ।

## सम्मत्तरयणभट्टा जाणंता बहुविहाई सत्थाई। आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव॥ ४॥

सोऽपि पापः स्वयं क्रोधाद्रणीभूतवीक्षणः।
उद्यमी पिंडमाहर्तुं प्रस्फुरह्शनच्छदः॥ १॥
सोढुं तद्क्षमः कश्चिद्सुरः शुद्धह्क् तथा।
हृनिष्यति तमन्यायं शक्तः सन् सहते न हि॥ २॥
सोऽपि रत्नप्रभां गत्वा सागरोपमजीवितः।
चिरं चतुर्मुखो दुःखं लोभादनुभविष्यति॥ ३॥
धर्मनिर्मूलविध्वंसं सहन्ते न प्रभावकाः।
नास्ति सावद्यलेशेन विना धर्मप्रभावना॥ ४॥
धर्मध्वंसे सतां ध्वंसन्तरमाद्धर्मदुहोऽधमान्।
निवारयन्ति ये सन्तो रक्षितं तैः सतां जगत्॥ ५॥

सम्यक्तवरत्नश्रष्टा जानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि । आराधनाविरहिता श्रमन्ति तत्रैव तत्रैव ।।

सम्मत्तरयणभट्टा सम्यक्तवरत्नश्रष्टाः सम्यक्तवमेव रत्नं सर्वेम्यो भावेम्य उत्तमं वस्तु त्रैलोक्यपस्त्यसमुद्योतकत्वात् तस्माद्रष्टाः परिच्युता दानपूजादिकनिषेधकाः । जाणंता बहुविहाइं सत्थाइं जानन्तोऽपि बहुविधानि शास्त्राणि तर्कव्याकरणछन्दोलङ्कारसाहित्यसिद्धान्तादीन् ग्रन्थान् जानाना अपि । आराहणाविरहिया जिनवचनमाननलक्षणा-माराधनामकुर्वाणा लौंकाः पातिकनः । भमंति तत्थेव तत्थेव तत्रैव तत्रैव तत्रैव नरकादिष्वेव दुर्गतिषु श्राम्यन्ति न कदाचिदिप मोक्षं लभन्ते इत्यर्थः ।

सम्मत्तविरहिया णं सुद्धु वि उग्गं तवं चरंता णं। ण लहंति बोहिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहिं॥ ५॥

सम्यक्त्वविरहिता णं सुष्ठु अपि उग्नं तपः चरन्तः णं । न लभन्ते बोधिलाभं अपि वर्षसहस्रकोटिमिः ॥

सम्मत्ति या णं सम्यक्तविरहिताः सम्यक्तवात् ये विरहिताः पितताः। जे अक्यालङ्कारे । सुद्धु वि उग्गं तवं कुणंता णं सुष्ठु अपि अतीवापि उग्रं तपः कुर्वन्तो ऽपि मासोपवासादिकं तपोविशेषमाचरन्तो ऽ-पि । णिमिति वःक्यालंकारे । न लहंति बोहिलाहं ते पुरुषा बोधि-रूलामं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणोपलक्षिता या बोधिस्तस्या लाभे न लभन्ते । कियत्कालपर्यन्तं बोधिलामं न लभन्त इत्याह—अवि वास-सहस्सकोडिहिं अपि वर्षसहस्रकोटिभिः वर्षसहस्रकोटिभिरिप अनन्त-कालमिप गमियत्वा ते मुक्तिं न गच्छन्तीत्यर्थः । इति ज्ञात्वा दानपूजा-दिकं व्यवहारधर्मं निश्चयधर्मे प्रधानभूतं न वर्जनीयामिति भावार्थः ।

# सम्मत्तणाणदंसणबलवीरियवडुमाण जे सब्वे। कलिकलुसपावरहिया वरणाणी होति अइरेण ॥ ६॥

सम्यक्तवज्ञानदर्शनबलवीर्यवर्द्धमाना ये सर्वे । कलिकलुषपापरहिता वरज्ञानिनो भवन्ति अचिरेण ॥

सम्मत्तणाणदंसणवलवीरियवडुमाण सम्यक्तवज्ञानदर्शनबलवीर्य-

वर्द्धमानाः । जे स्ववे ये सर्वे भव्यजीवाः । सम्यक्त्वेन जिनवचनरुचि-रूपेण, ज्ञानेन पठनपाठनादिना, दर्शनेन सत्तावलोकनमात्रेण, बलेन निजवीर्यानिगृहनरूपेण, वीर्येणात्मशक्तया ये पुरुषा वर्धमाना वर्तमाना वा वष्टमाणपाठेन ते पुरुषाः । वरणाणी होति केवलज्ञानिनो भवन्ति वरशब्देन तीर्थकरत्वं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः। कदा, अइरेण अचिरेण स्तोक-कालेन तृतीये भवे मोक्षं यान्तीत्यर्थः । ते पुरुषाः कथंभूताः, कलिक-लुसपावरहिया कलिसु कर्मसु यानि कल्लुषाणि दुष्टानि पापानि मोहनीयज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयान्तरायळक्षणानि दुरितानि तै रहिता 🕐 क्षयं नीतघातिकर्माण इत्यर्थः। अथवा कलौ पंचमकाले कलुषाः करमिलनः शौचधर्मरहिताः वर्णान् लोपयित्वा यत्र तत्र भिक्षाप्राहिणः मांसभिक्षगृहेष्विप प्रासुकमन्नादिकं गृह्णन्तः किलक्खुषास्ते च ते पापाः पापमूर्तयः श्वेताम्बराभासाः लोकायकापरनामानो लौका म्लेच्छ-रमशानास्पदेष्वपि भोजनादिकं कुर्वाणास्तद्धर्मरहिताः कलिकलुषपाप-रहिता: । श्रीमूलसंघे परमदिगम्बरा मोक्षं प्राप्नुवन्ति लौकास्तु नरकादौ पतन्ति देवगुरुशास्त्रपूजादिविलोपकत्वादित्यर्थः।

सम्मत्तसिललपवहो णिच्चं हिर्येए पवट्टए जस्स। कम्मं वालुयवरणं बंधुिचय णासए तस्स॥ ७॥

१ अचिरेण. ग. । २ हिययम्मि ग. घ. ।

सम्यक्तवसिललप्रवाहः नित्यं हृदये प्रवर्तते यस्य । कर्म वालुकावरणं बद्धमपि नश्यति तस्य ॥

सम्मत्तसिललपवहो सम्यक्त्वसालेलप्रवाहः सम्यक्त्वमेव सिललं निर्मलशीतलसुगन्धसुस्वादुपानीयं संसारसन्तापनिवारकत्वात् पापमलकलं-कप्रक्षालकत्वाच सम्यक्त्वसिललं तस्य प्रवहः प्रवाहः पूरः। णिच्चं हियए पवट्टए जस्स नित्यं हृदये प्रवर्तते यस्य जलपूरवद्दहतीत्यर्थः। कम्मं वालुयवरणं हिंसादिपंचपातकपापं वालुकापाली। बंधु-चिय बद्धमि। नासए तस्स नश्यति तस्य। सम्यग्दष्टेर्लप्रमिप पापं बन्धं न याति कौरघटस्थितं रज इव न बन्धं याति। परदेवनम-स्कारोऽपि पापमायाति। उक्तं च----

> पक्वारं नमस्कारे परदेवे कृते सित । परदारेषु स्रक्षेषु तस्मात्पापं चतुर्गुणं ॥ १ ॥ जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा य । एदे भट्टविभट्टा सेसं पि जणं विणासंति ॥ ८ ॥

ये दर्शनेषु भ्रष्टाः ज्ञाने भ्रष्टाः चरित्रभ्रष्टाश्च । एते भ्रष्टविभ्रष्टाः शेषमपि जनं विनाशयन्ति ॥

जे दंसणेसु भट्टा ये पुरुषा दर्शनेषु सम्यक्त्वेषु द्विविधित्रिविध-दशिविधेषु अष्टाः पतिताः अथवा दर्शने सुष्ठु अष्टाः। तथा णाणे भट्टा अष्टविधाचारज्ञानादिप अष्टाः। चिरत्तभट्टा य त्रयोदशप्रकाराच्च।रित्रा-द्अष्टाः। एदे भट्टविभट्टा एते अष्टा विशेषेण अष्टास्त्रिअष्टत्वात्। सेसं पि जणं विणासंति शेषमि जनमश्रष्टमि लोकं विणासन्ति-विनाशयन्ति अष्टं विकुर्वन्ति।

जी को विधम्मसीलो संजमतवणियमजोयगुणधारी। तस्स य दोस कहन्ता भग्गा भग्गत्तणं दिति॥९॥

१ जे के वि. घ.

यः कोपि धर्मशीलः संयमतपोनियमयोगगुणधारी । तस्य च दोषान् कथयन्तः भन्ना भन्नत्वं ददति ॥

जो को वि धम्मसीलो यः कोऽपि धर्मशीलो धर्मे आत्मस्वरूपे उत्तमक्षमिददशलक्षणे च धर्मे, पंचप्रकारे त्रयोदशप्रकारे चारित्रे च प्राणिनां रक्षणलक्षणे वा धर्मे शीलमम्यासः समाधिरम्यासो यस्य स धर्मशीलः। उक्तं च—

धेम्मो वत्थुसहाबो खमादिभावो य दसविहो धम्मो। चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खणो धम्मो॥१॥

संजमतवणियमजोयगुणधारी तथा यः कोऽपि संयमतपोनियम-योगगुणधारी वर्तते। संयमश्च षडिन्द्रियषट्प्रकारप्राणिप्राणरक्षणलक्षणः। तपश्च द्वादशप्रकारं। नियमश्च नियतकालव्रतधारणं। उक्तं च—

नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारात्। नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो ध्रियते॥१॥

योगश्च वर्षादिकाल्रस्थितिः। अथवाऽऽत्मध्यानं योग उच्यते। उक्तं च वीरनन्दिशिष्येण पद्मनान्दिना—

साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनं । शुद्धोपयांग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः । ॥ १ ॥

गुणाश्चतुरशीतिलक्षसंख्याः । के ते चतुरशीतिलक्षगुणा इति चेदु-च्यन्ते— हिंसा ऽनृतस्तेयमैथुनपरिप्रहक्रोधमानमायालोभजुगुप्साभयारति-रितत्यागा इतित्रयोदश दोषाः । मनोवचनकायदुष्टत्वभिति षोडश । मिथ्यात्वं प्रमादः पिशुनत्वं अज्ञानं इन्द्रियाणामनिप्रह एतैः पंचभिर्भे-लिता एकविंशतिर्दोषा भवन्ति तेषां त्यागा एकविंशतिर्गुणा भवन्ति ।

१ धर्मो वस्तुस्वभावः क्षमादिभावश्च दशांवधो धर्मः । चारित्रं खलु धर्मः जीवानां रक्षणं धर्मः ॥ १ ॥

स्रितक्रमन्यतिक्रमातिचारानाचारत्यागैश्चतुर्भगुणिताश्चतुरशीतिगुणा भव-नित ते पृथिन्यादिशतजीवसमासँगुणिताश्चतुरशीतिशतानि गुणा भवन्ति ते दशशीलविराधनैगुणिताश्चतुरशीतिसहस्राणि गुणा भवन्ति । कास्ताः शीलविराधनाः स्त्रांसंसर्गः १ सरसाहारः २ सुगन्धसंस्कारः ३ कोमलशयनासनं ४ शरीरमण्डनं ५ गीतवादित्रश्रवणं ६ अर्थप्रहणं ७ कुशीलसंसर्गः ८ राजसेवा ९ रात्रिसंचरणं १० इतिदशशीलविराधनाः । ते आकम्पितादिदशालोचनादोषत्यागैर्दशिभर्गुणिताः चत्वारिशत्सहस्रा-धिकाष्टलक्षाणि गुणा भवन्ति । उत्तमक्षमादिदशधर्मेगुणिताश्चतुरशीति-लक्षाणि गुणा भवन्ति । अधातिक्रमादयश्चत्वारः के १ अतिक्रमस्तावद्विशि-ष्टमातित्यागः । व्यतिक्रमः शीलवृत्तिलंघनं । अतिचारो विषयेषु प्रवर्तनं । अनाचारो विषयेष्वत्यासिक्तः । के ते दशालोचनादोषाः १ तदर्थनिक्द-पिका गाथेयं-—

#### आकंपिअ अणुमाणिअ जं दिष्टं बादरं च सुहमं च। छन्नं सद्दाउलयं बहुजणमव्यत्त तस्सेवी ॥१॥

अस्या अयमर्थ:—आकिन्पतं आकिन्पो भयमुत्पद्यते मा बहुदण्डं दासीदाचार्यः १ अणुमाणियं अनुमानं इत्येतावत्पापं कृतं भविष्यति निर्द्धारो नास्ति २ जं दिष्टं यत्केनचिद्दष्टं तत्प्रकाशयति ३ वायरं स्थूलं पापं प्रकाशयति ४ सुहुमं अल्पं पापं कथयति न महापापं प्रकाशयति ५ छण्णं प्रच्छनं आचार्याप्रे कथयति न प्रकटं ६ । सद्दा- उट्यं संघादिकृतको छाह्छं सति कथयति पापं ७ बहुजणं बहुः संघो मिछति तदा पापं प्रकाशयति ८ अन्वत्तं अन्यक्तं प्रकाशयति स्फुटं न कथयति ९ तस्सेवी यत्पापं प्रकाशितं तदेव पुनरि करोति १० इति दशालोचनदोषाः। दशकायसंयमाः के १ पंचेन्द्रियनिर्जयः पंचप्राण-रक्षा इति दशा । एतान् संयमतपोनियमयोगगुणान् धरतीत्येवमवश्यं

संयमतपोनियमयोगगुणधारी। तस्म य दोस कहंता तस्य च दोषान् कथयन्तः केचित्पाधिष्ठाः। भगगा भगगत्तणं दिंति स्वयं भग्नाश्चारित्रा-तपिता श्रष्टा अन्येषामपि श्रष्टत्वमारोपयन्ति ते निन्दनीया इत्यर्थः।

जह मूलिम्म विणहे दुमस्स परिवार णित्थ परिवड्डी । तह जिणदंसणभटा मूलविणद्दा ण सिज्झंति ॥ १० ॥

> यथा मूले विनष्टे द्वमस्य परिवारस्य नास्ति परिवृद्धिः । तथा जिनदर्शनश्रष्टाः मूलविनष्टा न सिद्धयन्ति ॥

जह मूलिम विणहे दुमस्स पिरवार णितथ परिवट्टी यथा मूले पातालगताधार विनष्टे विनाशं प्राप्ते दुमस्य वृक्षस्य परिवारस्य नास्ति परिवृद्धिः शाखापत्रपुष्प मलादेर्न्रिद्धिर्नास्ति वृद्धिर्न भन्नति । परिवार इत्यत्र षष्ठीलुक् "लुक्चेति" वचनात् । दृष्टान्तं दत्वा दार्ष्टीन्तं ददाति । कह जिणदंसणभट्टा तथा तेन दुममूलप्रकारेण जिनदर्शनभ्रष्टा आई-तम्तात्पतिताः । मूलविणट्टा श्रीमूलसंघात्प्रच्युताः । न सिद्धयन्ति—न मोक्षं प्राप्नुवन्ति जन्मशतसहस्त्रेष्विप संसारे परिश्रमन्तीति भानार्थः ।

जह मूलाओ खंधो साहापरिवार बहुगुणो होइ। तह जिणदंसण मूलो णिदिहो मोक्खमग्गस्स ॥ ११॥

> यथा मूलात् स्कन्धः शाखापरिवारो बहुगुणो भवति । तथा जिनदर्शनं मूलं निर्दिष्टं मोक्षमार्गस्य ॥

जह मूलाओ यथा मू यत् वृक्षस्य मूलात्कारणात्। स्कन्धः शाखा-विधः प्रकाण्डः। बहुगुणो होइ प्रचुरगुणो वृद्धयाद्यतिशयवान् भवति। तथा साहापरिवार शाखापारवारश्च लतास्वरूपी कटप्रश्च बहुगुणो भवति पत्रपुष्पफलादिमान् भवति। दृष्टान्तो गतः। इदानीं दार्ष्टान्त-

१ बहुगुणा हुंति. ग. घ.।

माह—तह जिणदंसण मूलो निहिंहो मोक्खमगगस्स तथा तेनैव वृक्षमूलप्रकारेणैव मोक्षमार्गस्य मूलं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणस्य मोक्ष-मार्गस्य मूलं कारणं, जिणदंसणं—जिनदर्शनं मूलं निर्दिष्टं श्रीगौतम-स्वामिना कथितं । श्रीमूलसंघो मोक्षमार्गस्य मूलं कथितं न तु जैना-भासादिकं । किं तज्जैनाभासं १ उक्तं च—

> गोपुच्छिकः श्वेतवासा द्राविडो यापनीयकः । निष्पिच्छश्चेति पंचैते जैनाभासाः प्रकार्तिताःः ॥ १ ॥

ते जैनाभासा आहारदानादिकेऽपि योग्या न भवन्ति कथं मोक्षस्य योग्या भवन्ति । गोपुच्छिकानां मतं यथा, उक्तं च—

देत्थीणं पुणदिकता खुल्लयलोयस्स वीरचरियत्तं। कक्सकेसग्गहणं छट्टं च गुणव्वदं नाम॥१॥

रवेतवाससः सर्वत्र भोजनं गृह्णन्ति प्रासुकं मांसभिक्षणां गृहे दोषो नास्तीति वर्णछोपः कृतः। तन्मध्ये रवेताम्बराभासा उत्प-नास्ते त्वतीव पापिष्ठाः देवपूजादिकं िकळ पापकर्मेदिमिति कथयान्ति, मण्डळवत्सर्वत्र भांडप्रक्षाळनोदकं पिबन्ति इत्यादि बहुदोषवन्तः। द्रा-विडाः—सावद्यं प्रासुकं च न मन्यन्ते उद्भभोजनं निराकुर्वन्ति । याप-नीयास्तु वेसरा इवोभयं मन्यन्ते, रत्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति, व्रीणां तद्भवे मोक्षं, केविळिजिनानां कवळाहारं, परशासने सग्रन्थानां मोक्षंच कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयूरिपच्छादिकं न मन्यन्ते। उक्तं च ढाढसीगाथासु—

त्र स्त्रीणां पुनर्दीक्षा क्षुत्रकलोकस्य वीरचर्यात्वं । ककैशकेशग्रहणं षष्टं च गुणवतं नाम ॥ १ ॥

पिच्छे ण हु सम्मत्तं करगहिए मोरचमरडंबरए। अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पा वि झायंवो॥१॥% तथा च सितपटमतं——

सेयंबरो य आसंबरो य बुद्धो य तह य अण्णो य। समभावभावियणा छहेय मोक्खं ण संदेहो॥१॥ जैमिनिकपिलकणचरचार्वाकशाक्यमतानि तु प्रमेयकमलमार्तण्डा-दिशास्त्रात् ज्ञातव्यानि।

जे दंसणेसु भद्दा पाँए ण पँडंति दंसणधराणं । ते होंति ल्हमूआ बोही पुण दुहुहा तेसिं ॥ १२॥

ये दर्शनेषु भ्रष्टा पादे न पतन्ति दर्शनधराणाम् । ते भवन्ति लक्षमूकाः बोधिः पुनर्दुर्लभा तेषाम् ॥

जे दंसणेसु भट्टा ये पुरुषा दर्शनेषु भ्रष्टा निसर्गजाधिगमजलक्षणादू दिविधात्सम्यग्दर्शनात्, औपशमिकवेदकक्षायिकलक्षणात्रिविधात्सम्यक्त्व-रत्नात् प्रच्युताः।

आश्वामार्गसमुद्भवमुपदेशात्स्त्रबीजसंक्षेपात्। विस्ताराथीभ्यां भवमवपरमावादिगाढे च॥१॥

इत्यायांकथितदशविधसम्यक्तवरत्नात्पिताः। अस्या आर्याया अयमर्थः-

" सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतु।भर्यन्न हन्यते। आज्ञासम्यक्त्वमित्याहुनीन्यथावादिनो जिनाः"

एवं जिनसर्वज्ञवीतरागवचनमेव प्रमाणं क्रियते तदाज्ञासम्यक्तं कथ्यते । १। निप्रन्थलक्षणो मोक्षमार्गी न वस्त्रादिवेष्टितः पुमान् कदा-

१ पिच्छे न हि सम्यक्त्वं करगृहीते मयूरचमरडंबरे । आत्मा तारयत्यात्मानं तस्मादात्मा ध्यातव्यः ॥ १ ॥

२ स्वेताम्बरश्चाशाम्बरश्च बुद्धश्च तथा चान्यश्च । समभावभावितात्मा लमेत मोक्षं न सन्देहः ॥ २ ॥ ३ पाएहिं. घ. । ४ पाडंति. ग. । ५ होति. घ. ।

चिदपि मोक्षं प्राप्यति, एवं विधो मनोभिप्रायो निर्प्रन्थलक्षणमोक्षमार्गे रुचिर्मार्गसम्यक्त्वं द्वितीयमुच्यते । २ । त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसमाकर्ण-नेन बोधिसमाधिप्रदानकारणेन यदुत्पन्नं श्रद्धानं तदुपदेशनामकं सम्य-दर्शनं भण्यते । ३ । मुनीनामाचारसूत्रं मूलाचारशास्त्रं श्रुत्वा यदुत्पद्यते तत्सूत्रसम्यक्त्वं कथ्यते । ४ । उपलब्धिवशादुरभानेवेशविध्वंसान्निरु-पमोपशमाभ्यन्तकारणादिज्ञातदुर्व्याख्येयजीवादिपदार्थबीजभूतशास्त्राचदु-त्पद्यते तद्वीजसम्यक्त्वं प्ररूप्यते । ५ । तत्वार्थसूत्रादिसिद्धान्ति-रूपितजीवादिद्रव्यानुयोगद्वारेण पदार्थान् संक्षेपेण ज्ञात्वा रुचिं चकार यः स संक्षेपसम्यक्तवः पुमानुच्यते । ६ । द्वादशाङ्गश्रवणेन यज्जायते तद्विस्तारसम्यक्त्वं प्रतिपाद्यते । ७ । अंगबाह्यश्रुतोक्तात् कुतश्चिदर्था-दङ्गबाह्यश्रुतं विनापि यत्प्रभवति तत्सम्यक्त्वमर्थसम्यक्तवं निगद्यते । ८। अंगान्यङ्गबाह्यानि च शास्त्राण्यधीत्य यदुत्पद्यते सम्यक्त्वं तदवगाढ-मुच्यते । ९ । यत्केवलज्ञानेनार्थानवलोक्य सद्दर्धिर्भवति तस्य परमाव-गाढसम्यक्त्वं कथ्यते । १० । तथा चोक्तं गुणभद्रेण गणिना— आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयैघ त्यक्तप्रन्थप्रपंचं शिवममृतपथं श्रद्दधन्मोहशान्तेः। मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता या संज्ञानागमान्धिप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः॥१॥ आकण्यांचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्धानः स्कासौ स्त्रद्धिर्दुरिधगमगतेरर्थसार्थस्य बीजैः। कैश्चिज्ञ।तोपलब्धेरसमशमवशाद्वीजदृष्टिः पदार्थान्

संक्षेपेणैव बुध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपदृष्टिः॥२॥ यःश्रुत्वा द्वाद्शाङ्गी कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तारदृष्टिं संजातार्थात्कुतश्चित्प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः। दृष्टिः साङ्गाङ्गवाद्यप्रवचनमवगाद्योत्थिता यावगादा

केवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥ ३॥

ईदरादर्शनेषु भ्रष्टास्त्यक्तमयूरिषच्छकमण्डलुपरमागमपुस्तकाः सन्तो गृहस्थवेषधारिणः संयमधराणां संयमिनां सद्दष्टीनां । पाए न पडंति पादे चरणयुगले न पतिन्त नैव नमोऽस्त्वित कुर्वन्ति अभिमानित्वा-न्मुशलवित्तष्टिन्त । ते किं भवन्ति ? ते होंति लल्लमूआ ते भवन्ति लल्ला अस्फुटवाचो मूका वक्तं श्रोतुमशिक्षिताः । बोही पुण दुल्लहा तेसिं बोधिः खल्ल रत्नत्रयप्राप्तिः पुनर्जन्मशतसहस्रेष्विप दुर्लभा कष्टेनापि लब्धुम-शक्या तेसि—तेषां जैनाभासतदाभासानां च मिथ्यादष्टीनामिति शेषः ।

जे पि पडंति च तेसिं जाणंता लज्जगारवभयेण। तेसिं पि णित्थि बोही पावं अणमोअमाणाणं॥ १३॥

> येपि पतन्ति च तेषां जानन्तो लज्जागौरवभयेन । तेषामपि नास्ति बोधिः पापं अनुमन्यमानानाम् ॥

जे पि पडंति च तेसिं ये सम्यग्दर्शनादभ्रष्टा अपि पुरुषा तेसितेषां परित्यक्तिनमुद्राणां मयूरिपच्छरौचोपकरणज्ञानोपकरणरहितानां
पादे कायधरयुगळे पतन्ति नमस्कारं कुर्वन्ति पूर्वमुद्राधरा इति । जाणंता
विदन्तोऽपि जिनमुद्राविराधका एते इत्यवगच्छन्तोऽपि । लज्जागारवभएण लज्जया त्रपया, गारवेण रसर्द्विसातगर्वेण, भयेनायं राजमान्योऽस्माकं कमप्युपद्रवं कारियष्यतीत्यादिभीत्या च । तेसिं पि णरिथ
बोही तेषामि बोधिनीस्ति ते रत्नत्रयं प्रपालयन्तोऽपि रत्नत्रयाद्भ्रष्टा
इति ज्ञातन्या इति भावः । कथंभूतानां तेषां, पावं अणुमोयमाणाणं
जिनदर्शनभ्रंशाद्यदुत्पन्नं पापं पातकं तदनुमन्यमानानामिति शेषः । उक्तं
च समन्तभद्रेण गणिना

भयाशास्नेहलोभाश्व कुदेवागमिलिगनां।
प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धहृष्टयः॥१॥
दुविहं पि गंथचायं तीसु वि जोएसु संजमो ठादि।
णाणिमम करणसुद्धे उन्भसणे दंसणं होइ॥ १४॥

द्विविधमपि प्रन्थत्यागं त्रिष्वपि योगेषु संयमः तिष्ठति । शाने करणशुद्धे उद्भोतने दर्शनं भवति ॥

दुविहं पि गंथचायं द्विविघोऽपि प्रन्थत्यागः । तीसु वि जोएसु त्रिष्वपि योगेषु मनवचनकायशुद्धिषु । संजमो ठादि संयमश्चारित्रं तिष्ठति भवति । णाणिम्म करणसुद्धे सम्यग्ज्ञाने कृतकारितानुमोद-निर्मछे सित । उञ्भसणे उद्भभोजने च सित । दंसणं होदि सम्यक्तं भवति मुनीनामिति शेषः । अथ कोऽसौ द्विविघो प्रन्थ इत्याह—बाह्या-म्यन्तरभेद इति । तत्र बाह्यः परिप्रहः कथ्यते—

क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं । कुर्दं भांडं हिरण्यं च सुवर्णे च बहिदंश ॥ १॥

क्षेत्रं सस्याधिकरणं । वास्तु गृहं । धनं द्रम्मादि । धान्यं गोधूमादि । द्विपदं दासीदासादि । चतुष्पदं गोमिहषीवेगसरगजाश्वादि । कुप्यं कर्पासचन्दनकुंकुमादि । भांडं तैल्घृतादिभृतं पात्रं । हिरण्यं ताम्ररू-प्यादि । घटिताघटितं सुवर्णं श्रीनिकेतनं हाटकं कनकमिति यावत् । अभ्यन्तरप्रन्थश्चतुर्दशभेदः—

मिध्यात्ववेदहास्यादिषद्कषायचतुष्टयं। रागद्वेषौ च संगाःस्युरन्तरङ्गाश्चतुर्दश ॥ १ ॥ सम्मत्तादो णाणं णाणादो सव्वभावउवलद्धी। उवलद्धपयत्थे पुण सेयासेयं वियाणेदि॥ १५॥

सम्यक्वता इश्नं ज्ञानतः सर्वभावोपलिष्यः। उपलब्धपदार्थैः पुनः श्रेयोऽश्रेयो विजानाति॥

सम्मत्तादो णाणं सम्यक्त्वाज्ज्ञानं भवति यस्य सम्यक्त्वं नास्ति स पुमानज्ञान एवत्यर्थः । णाणादो सव्वभावउवलद्धि ज्ञानात्सर्वपदा-

<sup>ं</sup> १ यानं शय्यासनं कुप्यं भाण्डं चेति बहिर्दश । इति पाठान्तरम् ।

थीनामुपलिब्धः जीवादितत्वानां जीवस्य परिज्ञानं भवति । उवलद्ध-पयत्थे पुण उपलब्धपदार्थे पुनः उपलब्धश्वासौ पदार्थः उपलब्धपदार्थ-स्तिस्मन्नुपलब्धपदार्थे सित । किं भवति, सेयासेयं वियाणेदि श्रेयः पण्यं विशिष्टतीर्थकरनामकर्म, अश्रेयः पापं चतुर्गतिपरिश्रमणकारणं विशे-। जानीते । उक्तं च—

न सम्यक्त्वसमं किंचित्रैकाल्ये त्रिजगत्यि । श्रेयो॰श्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभृतां ॥ १ ॥ सेयासेयविदण्हः उद्धुददुस्सील सीलवंतो वि । सीलफलेण•श्चद्यं तत्तो पुण लहइ णिव्वाणं ॥ १६ ॥

श्रेयोऽश्रेयोवेत्ता उद्धृतदुश्शीलःशीलवानपि । श्रीलफलेनाभ्युदयं ततः पुनः लभते निर्वाणम् ॥

सेयासेयविदण्हू श्रेयसः पुण्यस्य, अश्रेयसः पापस्य विदण्हू—वेता पुमान् । उद्भुददुस्सील उन्मूलितदुःशीलो भवति । सीलवंतो वि शीलवान् पुमान् । सीलफलेण शीलफलेन कृत्वा । अब्भुद्यं लह्इ अम्युद्यं सांसारिकं सुन्वं प्राप्नोति । तत्तो पुण णिव्वाणं लह्इ ततः पुनर्निर्वाणं लभते मोक्षं प्राप्नोति ।

जिणवयणमो सहिमणं विसयसुहिवरेयणं अमिदभूयं । जरमरणवाहिहरणं खयकरणं सन्बदुक्खाणं ॥ १७॥ १

> जिनवचनमाषिभिदं विषयसुखिदरेचनममृतभूतम् । जरामरणव्याविहरणं क्षयकरणं सर्वदुःखानाम् ॥

जिणवयणमोसहिमणं जिनवचनमौषधिमदं इदं पूर्वोक्तलक्षणं जिनवचनं सर्वज्ञवीनरागभाषितं हेतुहेतुमद्भावसिहतं औषतं वर्तते। कथं-

१ भूदं ग।

भूतं जिनवचनं औषयं, विषयसुखिवरेचनं-विषयाणां पंचेन्द्रियार्थानां स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दानां सम्बन्धित्वेन यत्सुखं विषयसुखं तस्य विरेचनं दूरीकरणं । अमिद्भूदं अमृतभूतं अविद्यमानं मृतं मरणं यत्र यस्माद्वा भव्यानां तदमृतभूतं अमृतोपमं । अतएव जरमरणवाहिहरणं जरा-मरणव्याधिहरणं विनाशकं । खयकरणं सव्वदुक्खाणं क्षयकरणं म्ह्रा स्वदुःखानां शारीरमानसागन्तुदुःखानां विध्वंसकिमित्पर्थः ।

एकं जिणस्स रूवं बीयं उकिद्यसावयाणं तु । अवरिद्याण तइयं चउत्थं पुण लिंगदंसणं णितथ ॥ १८ ॥

> एकं जिनस्य रूपं द्वितीयं उत्कृष्टश्रावकानां तु । अवरस्थितानां तृतीयं चतुर्थं पुनः लिङ्गदर्शनं नास्ति ॥

एक्कं जिणस्स रूवं एकमद्वितीयं जिनस्य रूपं नग्नरूपं। बीयं द्वितीयं उत्कृष्टश्रावकाणां तु। उक्तं च—

आद्यास्तु षड् जघन्याःस्युर्मध्यमास्तद्तु त्रयः। शेषौ द्वावुत्तमावुक्तौ जैनेषु जिनशासने॥१॥

तेन---

"दंसणवयसामाइयपोसहसचित्तरायभत्ते य" इति गाथाईकथिताः श्रावकाः पड्जघन्याः कथ्यन्ते । "बंभारंभपरिग्गह" इति गाथापादोकास्त्रयः श्रावका मध्यमा उच्यन्ते । शेषो द्वावुत्तमावुक्तो जैनेषु जिनशासने "अणुमणमुद्दिहदेसविरदो य" अनुमतादुदिष्टाद्विरतो देशविरतश्च कथ्यते उत्कृष्टः श्रावकः उच्यते इति । अवरद्वियाण तइयं
अवरस्थितानां आर्थिकाणां तइयं (तृतीयं ) । चउत्थं पुण लिंगदंसणं णत्थि अपरस्थितानामार्थिकाणां तृतीयं दर्शनं चतुर्थ पुन-

र्छिगदर्शनं नास्ति । त्रीण्येव जिनशासने छिगदर्शनानि प्रोक्तानि न न्यूनानि नाप्यधिकानीति शेषः ।

छद्व्य णव पयत्था पंचत्थी सत्त तच णिदिद्दा। सद्दइ तीण रूवं सो सिद्दी मुणेयव्वो ॥ १९॥

षड् द्रव्याणि नव पदार्थाः पञ्चास्तिकायाः सप्त तत्वानि निर्दिष्टानि । श्रद्धाति तेषां रूपं स सद्द्ध्टः ज्ञातव्यः ॥

छद्दव्य पड्द्रव्याणि जीवपुद्गलधर्माधर्मकालाकाशाः षड् द्रव्याणि 🐫 भवन्ति । वर्तमानकाले द्रवन्तीति द्रव्याणि भविष्यति द्रोष्यन्ति अतीतकालेऽदुद्रुवनिति द्रव्याणि जीवपुद्गलधर्माधर्मकाला-काशनामानि । नव पयत्था नव पदार्थाः जीवाजीवपुण्यपापास्त्रवबन्धसं-वरनिर्जरामोक्षनामानः । पंचत्थी पंचास्तिकाया जीवपुद्गलधर्माधर्माका-शनामानः पंचास्तिकाया उच्यन्ते । सत्त तच्च णिद्दिष्टा सप्त तत्वानि निर्दिष्टानि कथितानि जीवाजीवास्त्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षनामानि । सद्द-हइ ताण रूवं श्रद्धाति तेषां रूपं स्वरूपं। सो सिद्दी मुणेयव्वी स पुमान् सद्दष्टिरिति मन्तव्यो ज्ञातव्यः। तेषु द्रव्यादिषु जीवः सचेतनः। पुद्रलो धर्मो ऽधर्मः काल आकाशश्च पंचाचेतनाः । षड्विधो ऽपि पुद्रलो मूर्त:। इतरे पंचामूर्ता:। जीवपुद्गलयोगितेः कारणं धर्मः। सर्वेषां स्थितेः कारणमधर्मः। सर्वेषामाधारमाकाशः । वर्तनालक्षणः कालः रत्नानां राशिवत् भिन्नपरमाणुकः । धर्माधर्माकाशा अखंडप्रदेशाः । काल-पुद्रलयोजींवानां च प्रदेशेषु खण्डत्वं, न त्वेकजीवस्य प्रदेशानां खण्डत्वं । धर्माधर्मकालाकाशाश्वत्वारो गमनागमनरहिताः । गमनागमने जीवपुद्गला-नामन्यत्र सिद्धजीवेभ्यः । धर्माधर्मैकर्जावानामसंख्येयाः प्रदेशाः । संख्ये-यासंख्येयानन्तप्रदेश आक्रीशः । पुद्रलोऽनन्तप्रदेशश्च । सर्वाणि द्रव्या-

१ तस्स. ग. । २ अत्राकाशस्थाने पुदूलेन पुदूलस्थाने चाकाशेन भवितव्यं ।

ण्येकतो मिलितान्यपि निजनिजगुणान्न जहित । एवं तत्वास्तिकायपदा-र्थानामपि स्वरूपं ज्ञातव्यं ।

## जीवादी सद्दहणं सम्मत्तं जिणवरेहिं पण्णत्तं। ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥ २०॥

जीवादीनां श्रद्धानं सम्यक्तवं जिनवरैः निर्दिष्टम् । व्यवहारात् निश्चयतः आत्मा भवति सम्यक्तवम् ॥

जीवादीनां श्रद्धानं रुचिः सम्यक्त्विभिति जिनवरैः प्रणीतं तत्तु सम्यग्दर्शनं व्यवहाराज्ज्ञातव्यं। णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं निश्चयतो निश्चयनयादात्मैव भवति सम्यक्त्वं रुचिसामान्यत्वादित्यर्थः।

### एवं जिणपण्णत्तं दंसणरयणं धरेह भावेण । सारं गुणरयणत्तय सोवाणं पढम मोक्खस्स ॥ २१ ॥

एवं जिनप्रणीतं दर्शनरतनं धरत भावेन । सारं गुणरत्नेषु सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण । जिणपण्णत्तं जिनैः प्रणीतं जिनैः कथितं । दंसणरयणं दर्शनरत्नं सम्यक्त्वमाणिक्यं । धरेह भावेण धरत यूयं भावेन वीतरागसर्वज्ञस्य भक्तया । उक्तं च—

एकापि समर्थेयं जिनभक्तिर्दुर्गिति निवारियतुं। पुण्यानि च पूरियतुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः॥१॥

कथंभूतं दर्शनरत्नं, सारं उत्कृष्टं । केषु सारं, गुणरयणत्तय गुणेषु उत्तमक्षमादिषु तथा रत्नत्रये सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेषु । उक्तं च—

दर्शनं ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपारनुते। दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते॥१॥

पुनरिप कथंभूतं दर्शनरत्नं, सोवाणं सोपानं पादारोपणस्थानं। कितिसंख्योपेतं, पढम प्रथमं अद्वितीयं। कस्य, भी क्राइस्य मोक्षस्य पर-मिर्निर्वाणस्य।

### जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सकेई तं च सहहणं। केवलिजिणेहिं भणियं सहहमाणस्स सम्मत्तं॥ २२॥

यत् शक्नोति तत् क्रियते यच न शक्नुयात् तस्य च श्रद्धानं । केवलिजिनैः भणितं श्रद्दधानस्य सम्यक्त्वम् ॥

जं सक्कड् तं कीरइ यच्छक्तोति तिक्तयते विधीयते। जं च ण सक्केड् यच न शक्नुयात् यत्कर्तुं न शक्नोति। तं च सद्हणं तस्य श्रद्धानं तस्य ज्ञानाचारादे रोचनं कर्त्तव्यं। केविलिजिणेहिं भणियं केवलज्ञानिभिजिनैर्भणितं प्रतिपादितं। केवलज्ञानं विना तीर्थकरपरम-देवा धर्मोपदेशनं न कुर्वन्ति। अन्यमुनीनामुपदेशस्त्वनुशदरूपो ज्ञातव्यः। अथवा केविलिभिः समवशरणमण्डितकेवलज्ञानसंयुक्ततीर्थकरपरमदेवै-र्भणितं जिनैरनगारकेविलिभिर्भणितं। किं भणितं? सद्दृमाणस्स सम्मत्तं श्रद्धानस्य पुरुषस्य रोचमानस्य जीवस्य सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं भवति।

### दंसणणाणचिरित्ते तवविणये णिचकालपसत्था। एदे दु वंदणीया जे गुणवादी गुणधराणं॥२३॥

दर्शनज्ञानचारित्रे तपोविनये नित्यकालप्रस्वस्थाः। एते तु वन्दनीया ये गुणवादी गुणधराणाम्॥

दंसणणाणचिरित्ते दर्शनज्ञानचारित्रे दर्शनं च ज्ञानं च चारित्रं च दर्शनज्ञानचारित्रं समाहारो द्वन्द्वः तिस्मिन् दर्शनज्ञानचारित्रे एति ज्ञितये। तथा तविणाण् तपोविनये च चतुर्विधाराधनायामित्यर्थः। णिज्ञ कालप-सत्था नित्यकालप्रस्वस्था नित्यमेव प्रकर्षेण स्वस्था एकलोलीभावं प्राप्ताः। एदे दु वंदणीया एते पुरुषा महामुनयो वन्दनीया नमस्कर्तव्याः। एते

१ तस्स हाइ सद्हणं. ग.।

के ? जे गुणवादी गुणधराणं ये मुनयः स्वयं सम्यग्दर्शनादीनामारा-धका अपरेषां गुणधराणामाराधनाराधकानां । ये मुनयो गुणवादिनो गुणवर्णनशीला न मत्सरिणस्ते वन्दनीया नमस्करणीया इत्यर्थः ।

> सहजुप्पणं रूवं दहुं जो मण्णए ण मच्छरिओ। सो संजमपिडवण्णो मिच्छाइद्वी हवइ एसो॥ २४॥ सहजोत्पन्नं रूपं दृष्ट्वा यो मन्यते न मत्सरी। स संयमप्रतिपन्नः मिथ्यादिष्टिर्भवति एषः॥

सहजुप्पणं रूवं सहजोत्पनं स्वभावोत्पनं रूपं नग्नं रूपं। दहुं दृष्ट्वा विलोक्य। जो मण्णए ण मच्छिरिओ यः पुमान् न मन्यते नग्न-त्वे ऽरुचि करोति नग्नत्वे कि प्रयोजनं पश्चः कि नग्ना न भवन्तीति ब्रूते। मच्छिरिओ-परेषां शुभकर्मणि द्वेषी। सो संजमपिडवण्णो स पुमान् संयमप्रतिपन्नो दीक्षां प्राप्तोऽपि। मिच्छाइि हवइ एसो मिध्यादिष्टर्भवत्येषः। अपवादवेषं धरन्नपि मिध्यादिष्टर्भातव्य इत्यर्थः। कोऽपवादवेषः १ कलौ किल किल्छादयो नग्नं दृष्ट्वीपद्भवं यतीनां कुर्वन्ति तेन मण्डपदुर्गे श्रीवसन्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तद्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाद्य चर्यादिकं कृत्वा पुनस्तन्मुज्ञन्तीत्युपदेशः कृतः संयमिनां इत्यपवादवेषः। तथा नृपादिवर्गोत्पनः परमवैराग्यवान् लिंग-शुद्धिरहितः उत्पनमेहनपुटदोषः लज्जावान् वा शीताद्यसहिष्णुर्वा तथा करोति सोऽप्यपवादिलंगः प्रोच्यते। उत्सर्गवेषस्तु नग्न एवेति ज्ञातव्यं। साम्रान्योक्तो विधिकृत्सर्गः। विशेषोक्तो विधिरपन्नाद इति परिमापणात्।

अमराण वंदियाणं रूवं दृष्टूण सीलसहियाणं। जे गारवं करंति य सम्मत्तविविज्जया होति॥२५॥

अमराणां वन्दितानां रूपं दृष्ट्वा शीलसहितानाम् । ये गर्वं कुर्वन्ति च सम्यक्त्वविवर्जिता भवन्ति ॥ अमराण वंदियाणं अमराणां भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवा-सिकल्पातीतदेवानां वन्दितानां तीर्थकरपरमदेवानां । स्वं दृष्ट् ण रूपं वेषं दृष्ट्वा विलोक्य । कथंभूतानां, सीलसिहयाणं त्रतरक्षासिहतानां । जे गारवं करंति य ये पुरुषा जैनाभासास्तथान्ये च गर्व कुर्वन्ति च-कारात्सेवां न कुर्वन्ति । सम्मत्तविविज्ञिया होति सम्यक्त्वरत्नरिहतां भवन्ति, मिध्यादृष्टयो भवन्ति, सम्यक्त्वरत्नच्युता भवन्ति, महापातिकनो भवन्ति, दीर्घकालं संसारमध्ये पर्यटन्ति । उक्तं च—

> ये गुरुं नैव मन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वते। अन्धकारो भवेत्तेषामुदिते । दिवाकरे॥१॥ अस्संजदं ण वंदे वच्छविहीणो वि सो ण वंदिज्ञ। दोणा वि हॉति समाणा एगो वि ण संजदो होदि॥२६॥

असंयतं न वन्देत वस्त्रविहीनोऽपि स न वन्धेत । द्वावपि भवतः समानौ एकोऽपि न संयतो भवति॥

अस्संजदं ण वंदे असंयतं गृहस्थवेषधारिणं संयमं पालयन्तमि न वन्देत । वच्छिविहीणो वि सो ण वंदिज्ज वस्त्रविहीनोऽपि नम्नोपि स संयमरिहतो न वन्धेत न नमिस्त्रयेत । दुणिण वि होति समाणा दि-तयेऽपि समाना संयमरिहता भवन्ति । एगो वि ण संजदो होदि ( एकोऽपि संयतो न भवति ) । गृहस्थः संयमं प्रतिपालयन्नप्यसंयमी ज्ञातव्यः इति भावः ।

ण वि देहो वंदि जाइ ण वि य कुलो ण वि य जाइसंजुत्तो। को वंदिम गुणहीणो ण हु सवणो णेयं सावओ हो इ॥२७॥

नापि देहो वन्द्यते नापि च कुलं नापि च जातिसंयुक्तः। कं वन्दे गुणहीनं न हि श्रवणो नैव श्रावको भवति॥

१ ण सावओ होइ. ग. घ. ।

ण वि देहो वंदिज्जइ नापि देहो वन्यते। ण वि य कुलो नापि च कुलं पितृपक्षो वन्यते। ण वि य जाइसंजुत्तो न च जातिसंयुक्तो मातृपक्षशुद्धः पुमान् वन्यते। को वंदिम गुणहीणो कं वन्दे गुणहीनं अपि तु गुणहीनं न कमिप वन्दे। न हु सवणो णेव सावओ होइ गुणहीनः पुमान् न श्रवणो दिगम्बरो भवति नैव श्रावको भवति देशवती च न भवति। गुणवानेव मुनिर्वन्दनीय इति भावः।

# वंदामि तवसमैण्णा सीलं च गुणं च बंभचेरं च। सिद्धिगमणं च तेसिं सम्मत्तेण सुद्धभावेण ॥२८॥

वन्दे तपःसमापन्नान् शीलं च गुणं च ब्रह्मचर्यं च। सिद्धिगमनं च तेषां सम्यक्तवेन शुद्धभावेन॥

वंदामि तवसमण्णा वन्देऽहं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः । कान्, मुनीनित्युपस्कारः । कथंभूतान् मुनीन्, तवसमण्णा तपःसमापन्नान् ।
तथा तेसिं तेषां मुनीनां । सीलं च पूर्वोक्तमष्टादशसहस्रसंख्यं शीलं च
वन्दे । गुणं च पूर्वोक्तचतुरशीतिलक्षसंख्यं गुणं चाहं वन्दे । तथा तेषां
मुनीनां पूर्वोक्तं नवविधं ब्रह्मचर्यं च वन्दे । तथा तेषां मुनीनां सिद्धिगमणं च आत्मोपलब्धिलक्षणं सिद्धिगमनं मुक्तिप्राप्तिं वन्दे । केन कृत्वा
वन्दे, सम्मत्तेण सम्यक्त्वेन श्रद्धया रुचिरूपेण सम्यग्दर्शनेन वन्दे । न
केवलं सम्मत्तेण वन्दे किन्तु सुद्धभावेण निर्मलपरिणामेन अकुटिलतया
निर्भायत्वेनीति तात्पर्यं ।

चउसदिचमरसहिओ चउतीसहि अइसएहिं संजुत्तो। अणुचैरबहुसत्तहिओ कम्मक्खयकारणनिमित्ते॥२९॥

१ तवसउण्णा. घ. । तवसमाणं. ग. । २ अणवर इति घः पाठः तस्यार्थौ निरन्तरमिति कृतः । क. ख. ग. पुस्तके तु उक्त एव पाठः

चतुःषिष्ठचमरसहितः चतुस्त्रिशद्भिरतिशयैः संयुक्तः । अनुचरबहुसत्वहितः कर्मक्षयकारणनिमित्ते ॥

चउसिंदिचमरसिंदिओं चतुःषिंदिचमरसिंदितस्तीर्थकरपरमदेवों भवति तं वन्दे इति विषमव्याख्या ज्ञातव्या । चउतीसिंह अइसएहिं संजुत्तो चतुिंद्धिशदितश्यैः संयुक्तस्तीर्थकरपरमदेवो भवति तं वन्दे । अणुचरबहुसत्तिहिओं अनुचरबहुसत्त्विहितः स्वामिना सह ये पृष्ठतो गच्छिन्ति तेऽनुचराः सेवकाः तथा बहुसत्त्वा अपरेऽपि जीवास्तेभ्यो हितः स्वर्गमोक्षदायक इत्यर्थः । कम्मक्खयकारणिनिमित्ते कर्मणां क्षयकारणं शुक्रध्यानं तस्य निमित्ते प्राप्त्यर्थे तं वन्दे इति क्रियाकारक-सम्बन्धः ।

अथ कानि तानि कर्मक्षयकारणानि शुक्रध्यानहेतव इति प्रश्ने गाथामिमां चकार श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः—

णाणेण दंसणेण य तवेण चरियेण संजमगुणेण। चउहिं पि समाजोगे मोक्खो जिणसासणे दिद्दो ॥३०॥

ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्रेण संयमगुणेन। चतुर्णामपि समायोगे मोक्षो जिनशासने दृष्टः॥

णाणेण ज्ञानेन । दंसणेण य दर्शनेन च । तवेण तपसा । चरि-एण चिरतेन चारित्रेण । संजमगुणेण एतचतुष्टयं संयमगुण उच्यते । चउहिं पि समाजोगे चतुर्णामिप समायोगे सित एकत्र सामप्यां सत्यां । मोक्खो जिणसासणे दिहो मोक्षो जिनशासने दृष्टः कथितः । समस्तेन मोक्षो भवति न तु व्यस्तेन । उक्तं च वीरनन्दिशिष्येण पद्म-नन्दिना—

वनशिखिनि मृतोऽन्धः संचरन् वाढमंहि हितयविकलमूर्तिवीक्षम।णोऽपि खंजः।

अपि सनयनपादोऽश्रद्धानश्च तस्माद् हगवगमचिरित्रैः संयुतिरेव सिद्धिः॥१॥ णाणं णरस्स सारो सारो वि णरस्स होइ सम्मत्तं। सम्मत्ताओ चरणं चरणाओ होइ णिव्वाणं॥ ३१॥

ज्ञानं नरस्य सारं सारमपि नरस्य भवति सम्यक्त्वम् । सम्यक्त्वतः चरणं चरणतो भवति निर्वाणम् ॥

णाणं णरस्स सारो ज्ञानं नरस्य जीवस्य सारः। सारो वि णरस्स होइ सम्मत्तं सम्यज्ञानादि जीवस्य सम्यक्त्वं सारतरं भवति। कस्मात् श्र समत्ताओ चरणं सम्यक्त्वाचरणं चारित्रं भवति यस्मात्, सम्यक्त्वं विना चारित्रं प्रतिपालयन्ति पुमानचारित्रो भवति । चरणाओ होइ णिव्वाणं चरणाचारित्रान्निर्वाणं सर्वकर्मक्षयलक्षणो मोक्षो भवति । तेन सर्वेभ्यो दर्शनमुत्कृष्टमिति ज्ञातव्यं।

णाणिम दंसणिम य तवेण चिरएण सम्मसिहएण। चीण्हं पि समाजोगे सिद्धा जीवाँ ण संदेहो॥ ३२॥

ज्ञाने दर्शने च तपसा चारित्रेण सम्यक्त्वसहितेन। चतुर्णामपि समायोगे सिद्धा जीवा न सन्देहः॥

णाणिम्म ज्ञाने सित । दंसणिम्म य दर्शने सित । तवेण तप-सा कृत्वा । चिरएण चिरतेन चारित्रेण कृत्वा । सम्मसिहएण सम्य-क्त्वसितेन । ज्ञानं तपश्चारित्रं च व्यर्थ सम्यक्त्वं विना । तेन चतुर्णी समायोगे मेळापक सित सिद्धा जीवा ण संदेहो जीवाः सिद्धा मुक्ति गता अत्र सन्देहो नास्ति । तथा चोक्तं—

> हतं श्रानं क्रियाशून्यं हता चाश्राविनः क्रिया। धावन्नप्यन्धको नष्टः पश्यन्नपि च पंगुकः ॥ १॥

१ चउण्हंपि ग. घ. । २ देवा घ. तीर्थकराः ।

तथा चाईताः---

श्वानं पंगौ किया चान्धे निःश्रद्धे नार्थकृद्द्वयं। ततो श्वानिक्रयाश्रद्धात्रयं तत्पदकारणं॥१॥ कल्लाणपरंपरया लहंति जीवा विसुद्धसम्मत्तं। सम्महंसणरयणं अग्धेदि सुरासुरे लोए॥३३॥ कल्याणपरम्परया लभन्ते जीवा विद्युद्धसम्यक्त्वम्। सम्यग्दर्शनरत्नं अर्धते सुरासुरे लोके॥

कल्लाणपरंपरया लहंति जीवा विसुद्धसम्मत्तं कल्याणानां गर्भा-वतारजन्माभिषकनिष्क्रमणज्ञाननिर्वाणानां परम्परया श्रेण्या सह जीवाः भव्यप्राणिनो विशुद्धसम्यक्त्वं निरितचारसम्यक्त्वं प्राप्तुवन्ति । यदैव जीवः सद्दृष्टिर्भवति तदैव तीर्थकरपरमदेवो भवतीति भावः । सम्महंसण-रयणं सम्यग्दर्शनरत्नं । अग्वेदि सुरासुरे लोए अर्धते पूज्यते बहुमूल्यं भवति देवदानवभुवने । एतद्रत्नमूल्यं कोऽपि कर्तुं न श-क्रोति । करोति चेन्मूल्यं तदा सद्यः कुष्टी मुखे भवत् ।

> दरूण य मणुयत्तं सहियं तह उत्तमेण गुत्तेण । लद्भूण य सम्मत्तं अक्ख्यसुक्खं च मोक्खं च ॥ ३४ ॥

हब्द्वा च मनुजत्वं सहितं तथा उत्तमेन गोत्रेण। लब्ध्वा च सम्यक्तवं अक्षयसुखं च मोक्षं च ॥

दृष्ण य दृष्ट्या च ज्ञात्वा। किं, मणुयत्तं मनुजत्वं मनुष्यजनम अनेकदृष्टान्तेर्दुर्लभं विचार्य महासमुद्रे कराच्च्युतरत्निमव। सहिअं तह उत्तमेण गोत्तेण उत्तमेन गोत्रेण कुलेन सहितं संयुक्तं। लुद्धूण य सम्मत्तं
सम्यक्त्वं च लब्ध्वा । अक्ख्यसुक्खं च मोक्खं च एतत्साम्प्रैयं
प्राप्य अक्षयसौद्धं निजद्युद्धवुद्धपरमात्मश्रद्धानज्ञानानुचरणस्वभावोत्थं

१ अक्खयसोक्खं लहदि मोक्खं च. घ: ।

परमानन्दलक्षणं सुखं भवति न केवलमक्षयसुखं भवति मोक्षं च द्रव्यकर्मनोकर्मभावकर्मरहितं ऊर्ध्वगमनलक्षणं परमनिर्वाणं च चकास्ति।

# विहरदि जाव जिणिदो सहसद्वसुलक्खणेहिं संजुत्तो। चउतीसअइसयजुदो सा पडिमा थावरा भणिया॥३५॥

विहरति यावज्जिनेन्द्रः सहस्राष्टसुलक्षणैः संयुक्तः । चतुस्त्रिशदतिशययुतः सा प्रतिमा स्थावरा भणिता ॥

विहरदि जाव जिणिंदो विहरति पर्यटित आर्यखण्डे यावत्सम्बो-धनं करोति जिनेन्द्रस्तीर्थकरपरमदेवः। स कथंभूतः, सहद्वसुलक्ख-णेहिं संजुत्तो अष्टाधिकसहस्रलक्षणैः संयुक्तः । चउतीसअइसय-जुदो चतुिह्मशदितशययुतः। सा पिडमा थावरा भणिया सा प्रतिमा प्रतियातना प्रतिबिम्बं प्रतिकृतिः स्थावरा भाणिता इह मध्य-लोके स्थितत्वात् स्थावरप्रतिमेत्युच्यते । मोक्षगमनकाले एकस्मिन् समये जिनप्रतिमा जंगमा कथ्यते । व्यवहारेण तु चन्द्नकनकमहा-मणिस्फटिकादिघटिता प्रतिमा स्थावरा। समवशरणमण्डिता जंगमा जिनप्रतिमा प्रतिपाद्यते । अथ कानि तानि जिनलक्षणानि अष्टाधिकसह-स्रसंख्यानीति चेदुच्यन्ते--श्रीवृक्षः । करचरणेषु शंखः । अम्भोजं । स्वस्तिकः । अंकुशः । तोरणं । चामरं । स्वेतातपत्रं । सिंहासनं । ध्वजः । मत्स्यौ । कुम्भौ । कच्छपः । चक्रं । समुद्रः । सरोवरं । वि-🌂 मानुं । भवनं । गजः । नरनायौं । सिंहः । बाणधनुपी । मेरुः । इंद्रः । पर्वतः । नदी । पुरं । गोपुरं । चंद्रः । सूर्यः । जात्यस्वः । व्यजनं । वेणु । वीणा । मृदंगः । पुष्पमाले द्वे । पद्दकूलं । हद्दः । कुण्डला**दि-**षोडशाभरणानि । फल्टिनमुद्यानं । सुपक्ककलमक्षेत्रं । रत्नद्वीपः । वज्रं। मही । लक्ष्मीः । सरस्वती । सुरभी । वृषभः । चूडारत्नं । महानिधिः । कल्पवल्ही । हिरण्यं । जम्बूवृक्षः । गरुडः । नक्षत्राणि ।

तारकाः । राजसदनं । ग्रहाः । सिद्धार्थपादपः। अष्टप्रातिहार्याणि । अष्टमंगळानि । एवमादीनि अष्टोत्तरशतं लक्षणानि । तिलकम-सकादीनि नवशतब्यञ्जनानि तान्यपिलक्षणशब्देनोच्यन्ते । अथ के ते चतुिस्त्रशदितंशयाः ? निःस्वेदता । निर्मलता । क्षीरगौररुधिरता । समचतुरस्रसंस्थानं । वज्रवृषभनाराचसंहननं । सुरूपता । सुग-न्धता । सुलक्षणता । अनन्तवीर्थ । प्रियहितवादित्वं । इत्येते दशा-तिशया जन्मन आरभ्य भवन्ति । तथा घातिकर्मक्षयजा दशातिशयाः सन्ति, ते के ? गव्यूतिशतचतुष्टयसुभिक्षता । गगनगमनं । प्राणिवधा-भावः । भुक्तेरभावः । उपसर्गाभावः । चतुर्मुखत्वं । सर्वविद्याप्रभुत्वं । प्रतिबिम्बरहितत्वं । लोचनपक्ष्मिन:स्पन्दः । नखकेशानामवृद्धिः । इति घातिकर्मक्षयजा दशातिशयाः । देवोपनीताश्चतुर्दशातिशयाः। तथा हि । सर्वार्धमागधीका भाषा। कोऽयमर्थः ? अर्द्ध भगवद्भाषया मगधदे-शभापात्मकं। अर्द्ध च सर्वभाषात्मकं। कथमेवं देवोपनीतत्वमिति चेत्? मगधदेवसिन्धाने तथा परिणामतया भाषया संस्कृतभाषया प्रवर्तते॥१। मैत्री च सर्वजनताविषया सर्वे जनसमूहाः मागधप्रीतिंकरदेवातिशय-वशात् मागधभाषया भाषन्ते परस्परं मित्रतया च वर्तन्ते इति द्वावति-शयो ॥ २ ॥ सर्वर्तूनां फलस्तबकाः । सर्वर्तूनां पल्लवाः । सर्वर्तूनां पुष्पाणि तर्वादीनां भवन्ति ॥ ३ ॥ आदर्शसदशी रत्नमयी भूमिर्भवति ॥ ४ ॥ वायुः पृष्ठत आगच्छति ॥ ५ ॥ सर्वलोकस्य परमानन्दो भव-४ ति ॥ ६ ॥ अग्रेऽग्रे योजनमेकं सुगन्धगन्धावहा भूमिभागं प्रमार्जन्ति धूलीकंटकखटकीटकर्करपापाणादिकं च दूरीकुर्वन्ति ॥ ७ ॥ तद्भूम्युपरि मेघकुमारा गन्धोदकं वर्षन्ति ॥ ८॥ सुवर्णपत्रपद्मरागमणिकेसरविराजितं योजनमेकं कमलं तादशचतुर्दशकमलवेष्टितं स्वामिनः पादाधो भवति तादशानि पद्मानि सप्ताग्रे भवन्ति सप्त पृष्ठतश्च भवन्ति ॥ ९॥ अष्टादश

धान्यानि भूमौ निष्पद्यन्ते ॥१०॥दिश आकाशश्च रजोधूमिकादिग्दाहादिरहिता भवन्ति ॥११॥ ज्योतिर्देवा ब्यन्तरदेवा भवनवासिनश्च देवाः सौधर्मेन्द्राज्ञया सर्वेषां देवादीनां समाह्वानं कुर्वन्ति ॥१२॥ अप्रेऽप्रे धर्मचक्रं
गगने गच्छति चक्रवर्तिचक्रवत्॥१३॥चतुर्दशोतिशयोऽष्टमङ्गलानि॥१॥
भृंगारः—सुवर्णालुका । तालो-मंजीरः । कलशः-कनककुम्भः । ध्वजःपताका। सुप्रीतिका-विचित्रचित्रमयी पूजाद्रव्यस्थापनाही स्तम्भाधारकुम्भी।
श्वेतच्छत्रं । दर्पणः । चामरं च । एतानि प्रत्येकमष्टोत्तरशतसंख्यानि ।
एवं चतुर्दशातिशया देवोपनीताः । अष्टप्रातिहार्याणि च भवन्ति—

अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिर्दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च।
भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणे जिनेश्वराणां॥१॥ वारसविहतवजुत्ता कम्मं खिवऊण विहिवलेण स्सं।
वोसट्टचत्तदेहा णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता ॥ ३६॥
टाटशविधतपोयकाः कर्म क्षप्रित्वा विधिबलेन स्वीयं।

द्वादशविधतपोयुक्ताः कर्म क्षपयित्वा विधिबलेन स्वीयं । व्युत्सर्गत्यक्तदेहा निवार्णमनुत्तरं प्राप्ताः ॥

वारसिवहतवजुत्ता द्वादशिवधतपोयुक्ता मुनयः । कम्मं खिवऊण कर्माष्टिविधं क्षपियत्वा । विहिबलेण चारित्रबलेन । स्सं आत्मीयं । वोसट्टचत्तदेहा पद्मासनकायोत्सर्गलक्षणिद्विवधन्युत्सर्गेण त्यक्तशरीरा मुनयः । णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता निर्वाणं मोक्षमनुत्तरं सर्ववर्गेभ्य उत्तमं प्राप्ता गताः सिद्धा इत्यर्थः । सम्यक्त्वमाहात्म्यं सर्वमेतज्ज्ञात्व्यमिति सिद्धं ।

इति श्रीपद्मनिद्कुन्द्कुन्दाचायवक्रश्रीवाचार्येलाचार्यगृद्धपिच्छा-चार्यनामपंचकविराजितेन सीमन्धरस्वामिक्षानसम्बोधितभव्यजनेन श्रीजि-नचन्द्रसूरिभद्दारकपद्दाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षद्धासृतप्रन्थे सर्व-मुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकालगौतमस्वामिना श्रीमालिभूषणेन भद्दार-केणानुमतेन सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचकवर्तिना श्रीवि-चानन्दिगुर्वन्तेवासिना सूरिवरश्रीश्रुतसागरेण विरचिता दर्शनप्रासृतटीका

समाप्ता

# चारित्रप्राभृतं।



सर्वार्थसिद्धिप्रदमर्हदीशं, विद्यादिनन्दं वृषसस्यकन्दं । मन्दोऽपि नत्वा विवृणोमि भक्तया, चारित्रसारं शृणुतार्यमुख्याः॥१॥

> सञ्बण्हु सञ्बदंसी णिम्मोहा वीयराय परमेट्ठी। वन्दित्तु तिजगवंदा अरहंता भव्वजीवेहिं॥१॥ णाणं दंसण सम्मं चारित्तं सोहिकारणं तेसिं। मुक्खाराहणहेउं चारित्तं पाहुडं वोच्छे॥ २॥

सर्वज्ञान् सर्वदर्शिनः निर्मोहान् वीतरागान् परमेष्ठिनः । विनदत्वा त्रिजगद्विन्दितान् अर्हतः भव्यजीवैः ॥ ज्ञानं दर्शनं सम्यक् चरित्रं शुद्धिकारणं तेषाम् । मोक्षाराधनहेतुं चारित्रं प्रास्तं वक्ष्ये ॥

जुगलं। सन्वण्ह् सर्वज्ञान्। वंदित्तु वन्दित्वा। चारित्तं पाहुढं वोच्छे चारित्रं नाम प्राभृतं चारित्रप्राभृतं चारित्रसारं नाम प्रन्थं वक्ष्ये। कः कर्ता, अहं कुन्दकुन्दाचार्यः। कथंभूतान् सर्वज्ञान्, सन्वदंसी सर्वदिशाने लोकालोकावलोकनशीलान्। अपरं कि विशिष्टान् सर्वज्ञान्, णिम्मोहा निर्मोहान् मोहनीयकर्मरहितान्। भूयोऽपि कि रूपान्, वीयराय वीतरागान् वीतः क्षयं गतो रागो येषां ते वीतरागास्तान्, अञ्च क्षेपणे इति तावद्धातुः "अजेर्वाः" इति सूत्रेण वीरादेशः, निष्टाक्तप्र-त्यये वीत इति निष्पद्यते। वीयराय इत्यत्र शस्लोपः। भूयोऽपि कि विशेषणाञ्चितान्, परमेष्टी परमेष्टिनः, कोऽर्थः, परमे इन्द्रचन्द्रनरेन्द्रपू-जिते पदे तिष्ठतीति परमेष्ठीति व्युत्पत्तेः समवशरणसम्पद्धमण्डितानि-

त्यर्थः । अपरं कथंभ्तान् सर्वज्ञान्, तिजगवंदा त्रिजगद्दन्दितान् त्रिभुवनस्थितभन्यजनपूजितानित्यर्थः । पुनरपि कथंभ्तान्, अरहंता अरिर्भोहः, रकारेण रजो लभ्यते तत्तु ज्ञानात्ररणदर्शनावरणकर्मद्वयं लभ्यते तथा तेनैव प्रकारेण रहस्यमन्तरायः कथ्यते तेन घातिकर्मचतुष्टय-हननादिन्द्रादिकृतामनन्यसंभविनीमर्हणां पूजामर्हन्तीत्यर्हन्तस्तान्हतः । तथा भव्यजीवेहिं भव्यजीवेर्वन्द्या इति सम्बन्धः । णाणं देसण सम्मं चारित्तं सोहिकारणं तेसिं तेषां सर्वज्ञानां घातिसंघातघातनलक्षणाया शुद्धेः कारणं हेतुर्ज्ञानं दर्शनं सम्यक्चारित्रं च कारणं । सम्मं इति शब्द एकत्र गृहीतोऽपि त्रिभियोज्यः तेनायमर्थः सम्यग्ज्ञानं सम्यग्दर्शनं सम्यन्चारित्रं च सर्वेषामपि कर्मणां क्षयकारणं मूलादुन्मूलनस्य हेतुरिति भावः । तेन सुकखाराहणहेउं तेन कारणेन मोक्षाराधनहेतुं कारणं । कि शचारित्तं चारित्रं । पाहुडं प्राभृतं सारभूतं शास्त्रमहं वक्ष्य इति किया-कारकसम्बन्धः । युगलं । एतद्राथाद्वयं युगलं युगमं वर्तते ।

एए तिण्णि वि भावा हवंति जीवस्स अक्खयामेया। तिण्हं पि सोहणत्थे जिणभणियं दुविह चारित्तं ॥ ३॥

एते त्रयोपि भावा भवन्ति जीवस्य अक्षया अमेयाः । त्रयाणामपि शोधनार्थं जिनभणितं द्विविधं चारित्रम् ॥

एए तिण्णि वि भावा एते त्रयोऽपि भावा ज्ञानदर्शनचारित्रपदा-र्थास्त्रयः परिणामाः । हवंति जीवस्स जीवस्यात्मनः सम्बन्धिनो भव-नित न तु पुद्गलस्येति भावः । कथं भूतास्त्रयोऽपि भावाः अक्ख्यामेया अक्षया अविनश्वराः, अमेया अमर्यादीभूता अनंतानन्ता इत्यर्थः । ज्ञानस्य ताबदानन्त्यं भवत्येव लोकालोकव्यापकत्वात् । सम्यक्त्वचारित्रयोः कथ-मनन्तत्वं नियतात्मप्रदेशस्थितत्वादिति चेन्न तयोरपि तत्सहचारित्वात्, यावन्मात्रं ज्ञानं तावन्मात्रं सम्यक्दीनं सम्यक्चारित्रं च तेषानेकीभाव- निश्चयात् । तिण्हं पि सोहणत्थे त्रयाणामि सम्यग्दर्शनज्ञानचारि-त्राणां शोधनार्थे शोधनिनिमत्तं । जिणभणियं दुविह चारित्तं जिनैभीण-तं प्रतिपादितं द्विविधं चारित्रं दर्शनाचारचारित्राचारळक्षणं, तद्वक्ष्यति ।

> जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं भणियं। णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारित्तं॥ ४॥

यद् जानाति तद् ज्ञानं यत् पश्यति तच्च दर्शनं भणितं । ज्ञानस्य दर्शनस्य च समापन्नात् भवति चारित्रं ॥

जं जाणइ तं णाणं यज्ञानाति तज्ज्ञानं । जं पिच्छइ तं च दंसणं भणियं यत्पश्यित तच्च दर्शनं भणितं। "कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च" इतिवचनात्कर्तिर युट्प्रत्ययः । णाणस्स दंसणस्स य समवण्णा होइ चारित्तं ज्ञानस्य दर्शनस्य च समापन्नात् समायोगाच्चारित्रं भवति ।

> जिणणाणदिष्टिसुद्धं पढमं सम्मत्तचरणचारित्तं। विदियं संजमचरणं जिणणाणसदेसियं तं पि ॥ ५ ॥

जिनज्ञानदृष्टिशुद्धं प्रथमं सम्यक्तवचरणचारित्रम् । द्वितीयं संयमचरणं जिनज्ञानसंदेशितं तदिप ॥

जिणणाणदिहिसुद्धं पढमं सम्मत्तचरणचारितं जिनस्य सर्वज्ञ-वीतरागस्य सम्बन्धि यज्ज्ञानं दृष्टिर्दर्शनं च ताभ्यां शुद्धं पंचिवंशति-दोषरिहतं प्रथमं तावदेकं सम्जन्त्वचरणचारित्रं दर्शनाचारचारित्रं भवति।-विदियं संजमचरणं दितीयं संयमचरणं चारित्राचारछक्षणं चारित्रं भवति। जिणणाणसद्सियं तं पि जिनस्य सम्बन्धि यत्सम्यग्ज्ञानं तेन सन्देशितं सम्यङ्गिकायतं तदिप चारित्रं भवति। उक्तं च—

> मृढत्रयं मदाश्चाष्टी तथानायतनानि षट्। अष्टी दांकादयश्चेति हग्दोषाः पंचर्विदातिः॥१॥

### एवं चिय णाऊण य सव्वे मिच्छत्तदोस संकाई। परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविहजोएण।।६।।

एवं चैव ज्ञात्वा च सर्वान् मिथ्यात्वदोषान् शंकादीन्। परिहर सम्यक्त्वमलान् जिनभणितान् त्रिविधयोगेन ॥

एवं चिय णाऊण य एवं चैव ज्ञात्वा च । सव्वे मिच्छत्तदोस
- संकाई सर्वान् मिध्यात्वदोषान् शंकादीन् । परिहरि परिहर हे जीव !
त्वं परित्यज । कथंभूतान् , सम्मत्तमला सम्यक्त्वमलान् पूर्वोक्तश्लोककथितान् पंचिवंशतिदोषान् । कथंभूतान् , जिणभणिया सर्वज्ञभणितान् श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वज्ञवीतरागप्रतिपादितान् । तिविहजोएण मनोवचनकायलक्षणकर्मयोगेन कृत्वा । किं तन्मूढत्रयं १ लोकमूढं, पाखण्डिमूढं, देवतामूढं चेति । तत्र लोकमूढं-—

स्यांघाँ प्रहणस्नानं संक्रान्तौ द्रविणव्ययः।
सन्ध्यासेवाग्निसत्कारो देहगेहार्चनाविधिः॥१॥
गोपृष्ठान्तनमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवणं।
रत्नवाहनभूवृक्षदास्त्रदौछादिसेवनं॥२॥
आपगासागरस्नानमुख्यः सिकताइमनां।
गिरिपातोऽग्निपातश्च छोकमूढं निगद्यते॥३॥
वरोपछिष्सयाद्यावान् रागद्वेषमछीमसाः।
देवता यदुपासीत देवता मूढमुच्यते॥४॥
सत्रन्थारम्भिहंसानां संसारावर्तवर्तिनां।
पाषण्डिनां पुरस्कारो श्चेयं पाषण्डिमोहनं॥५॥

अष्टौ मदाः के ते ?---

श्वानं पूजां कुछं जाति बछमृद्धि तपो वपुः। अष्टावाश्चित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतरुमयाः॥ १॥

षडनायतनानि कानि तानि ?---

कुदेवगुरुशास्त्राणां तद्भक्तानां गृहे गतिः। षडायतनमित्येवं वदन्ति विदितागमाः॥१॥

प्रभाचन्द्रस्त्वेवं वदति-मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि त्रीणि त्रयश्च तद्वन्तः पुरुषाः षडनायतनानि । अथवा असर्वज्ञः १ असर्वज्ञायतनं २ असर्वज्ञज्ञानं ३ असर्वज्ञज्ञानसमवेतपुरुषः ४ असर्वज्ञानुष्ठानं ५ असर्वज्ञज्ञा-नानुष्ठानसमवेतपुरुषश्चेति ६ । शंकादयोऽष्ट यथा-शंका १ कांक्षा २ विचिकित्सा ३ मूटदृष्टि ४ अनुपगूहनं ५ अस्थितीकरणं ६ अवात्स-ल्यं ७ अप्रभावना चेति ८ अष्टौ शंकादयः ।

णिस्संकिय णिक्कंखिय णिव्विदिगिछा अमूढिदिही य ।

मूजि उवगूहण ठिदिकरणं वच्छछ पहावणा य ते अहै ।। ७ ।।

वैश्वित निःशंकितं निःकांक्षितं निर्विचिकित्सा अमूढदृष्टिश्च ।

उपगूहनं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावना च ते अष्टौ ॥

णिस्संकिय इत्यादि। निःशंकितं निर्भयत्वं परदर्शने जैनाभासे चामुक्तिमाननत्वं, अञ्जनचोरविज्ञनवचनमाननं च। णिकंखिय निष्कांक्षितं सम्यक्त्वव्रतादिफलेन राज्यदेवत्वेहभवसुखेष्टजनमेलापकत्वादिनिदानस्याकरणं। सीतानन्तमितसुतारादिवद्व्रतदार्ह्यं च। णिव्यिदिशिंछा
निर्विचिकित्सा रत्नत्रयपवित्रपात्रजनशरीरमलादिदर्शनेन श्काया अकरणं उद्दायनमहाराजवत्। अमूटिदृष्टी य अमूटदृष्टिश्च जिनवचनेऽशिथिलत्वं रेवतीमहादेवीवत्। उवगूहण उपगूहनं जिनधर्मस्थवालाशक्तजनदोषझंपनं जिनेन्द्रभक्तश्रेष्टिवत्। ठिदिकरणं स्थितीकरणं सम्यत्
क्तव्वतादेर्श्वश्यज्जैनस्य तत्र स्थापनं पुष्पदन्तित्रप्रस्य वारिषेणवत्। वच्छ्लः
वात्सत्यं धर्मस्थजनोपसर्गनिवारणं अकम्पनादेविष्णुकुमारमुनिवत्।
पहावणा य प्रभावना च जिनधर्मोद्योतनं परधर्मप्रभावविष्वंसनं च
वज्रकुमारविद्याधरमुनिवत्। ते अद्व ते सम्यक्त्वगुणा अष्ट भवन्ति।

१ पहावणा अह. ग. घ.।

# तं चेव गुणविसुद्धं जिणसम्मत्तं सुमुक्खठाणाय । जं चरइ णाणजुत्तं पढमं सम्मत्तचरणचारित्तं ॥ ८ ॥

तचेव गुणविशुद्धं जिनसम्यक्तवं सुमोक्षस्थानाय । यच्चरति ज्ञानयुक्तं प्रथमं सम्यक्तवचरणचारित्रम् ॥

तं चेव गुणिवसुद्धं तचैव सम्यक्तवं गुणिवशुद्धं निःशंकितादिभिर-एगुणैर्विशुद्धं निर्मलं । जिणसम्मत्तं जिनसम्यक्तवं जगत्पितश्रीमद्भग-वदिहत्सर्वज्ञवीतरागस्य सम्बन्धिनी श्रद्धा रुद्रादिश्रद्धानरिहतं जिनसम्य-क्त्वमुन्यते । रुद्रादिसम्यक्तवं किं ? तदुक्तं—

> अग्निवत्सर्वभक्ष्योऽपि भवभक्तिपरायणः। भुक्तिं जीवन्नवाप्नोति मुक्तिं तु स्रभते मृतः॥१॥

भवभित्तपरायणो रुद्रभित्तपरायणः। सुमुक्खठाणाय सुमोक्षस्थानाय तीर्थंकरपरमदेवो भूत्वा सर्वकर्मक्षयळक्षणं मोक्षस्थानं प्राप्नोति सुमो-क्षस्थानं तस्म सुमोक्षस्थानाय परमिनवीणप्राप्त्यर्थमित्यर्थः। जं चरइ णाणजुत्तं यचरित यत्प्रतिपालयित यितः णाणजुत्तं-ज्ञानयुक्तं सम्यक्त्वं ज्ञानसहितं सम्यक्त्वं। अथवा क्रियाविशेषणिमदं। तेनायमर्थः ज्ञानयुक्तं यथा भवत्येवं चरित। पढमं सम्मत्तचरणचारित्तं द्वयोर्दर्शनाचारचारि-त्राचारयोर्मध्ये सम्यक्त्वाचारचारित्रं पढमं-प्रथमं भवित।

> सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जइ व सुपसिद्धा । णाणी अमृढदिद्दी अचिरे पावंति निव्वाणं ॥ ९ ॥

सम्यक्तवचरणशुद्धाः संयमचरणस्य यदि वा सुप्रसिद्धाः । ज्ञानिनः अमूढदृष्टयः अचिरं प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥

१ अस्माद्ये ग. घ. मुद्रित पुस्तके च इदं गाथासूत्रं वर्तते— सम्मत्तचरणभट्टा संजमचरणं चरंति जइ वि णरा । अण्णाणणाणमूढा तह वि ण पावंति णिव्वाणं ॥ १ ॥ इति । सम्मत्तचरणसुद्धा सम्यक्त्वचरणे सम्यक्त्वचारित्रे ये सूरयः शुद्धाः सम्यक्त्वदोषरिहताः सम्यक्त्वगुणसिहताश्च भवन्ति । संजमचरणस्स जइ व सुपिसद्धाः संयमचरणस्य यदि वा सुप्रसिद्धाः चारित्राचारे च सुप्रसिद्धाः सुष्ठु अतिशयेन प्रकर्षेण सिद्धं चारित्रं येषां ते सुप्रसिद्धाः सर्वलोकविदिता वा सम्यक्त्वपूर्वकचारित्रप्रतिपालका इत्यर्थः । णाणी अमूढिदिही ज्ञानिनोऽम्ढद्दष्टयश्च । अचिरे पावंति निव्वाणं अचिरे स्तोककाले निर्वाणं प्राप्नुवन्ति । अत्र चारित्रस्य मुख्यत्वेऽपि सम्यक्त्वज्ञानयोरि सामग्र्यमुक्तमिति भावः ।

वच्छछं विणएण य अणुकंपाए सुदाणदच्छाए। मग्गगुणसंसणाए अवगृहण रक्खणाए य ॥ १०॥ एएहिं लक्खणेहिं य लिक्खज्जइ अज्जवेहिं भावेहिं। जीवो आराहंतो जिणसम्मत्तं अमोहेण ॥ ११॥

वात्सल्यं विनयेन च अनुकम्पया सुदानदक्षया।
मार्गगुणसंशनया उपगृहनं रक्षणेन च ॥
एतैः लक्षणेः च लक्ष्यते आर्जवैः भावैः।
जीव आराधयन् जिनसम्यक्तवं अमोहेन ॥

एएहिं लक्खणेहिं य एतैर्लक्षणैः। जिनसम्यक्तं। आराहंतो आराधयन् । जीवो लिक्खज्जइ जीव आत्मा लक्ष्यते ज्ञायते। न केवलमेतैर्भावैरिप तु अज्जवेहिं भावेहिं आर्जवैर्भावैश्वाकृतिः लपरिणामेश्वोपलक्ष्यते। केन कृत्वा लक्ष्यते ? अमोहेण अमोहेनान-ज्ञानतया ज्ञानेन विचक्षणतया। विचक्षणं विना सम्यक्त्वाराधकं पुरुषं कोऽपि न जानाति सम्यक्त्वपरिणामस्यातिसूक्ष्मत्वात् । अथवा अमो-हेण अमोघेन सफलजन्मना पुरुषेण। एतैः करित्याह—वच्छल्लं एकं तावद्वात्सल्यं धर्मष्टजनेषु स्नेहल्लं सद्यः प्रसूतगौरिव वत्से वत्सल्लेन

सद्दृष्टिर्विचक्षणैर्ज्ञायते । विणएण य विनयेन च विनयगुणेन गुरुजनेष्व-म्युत्थानसम्मुखगमनकरयोटनपादवन्दनादिभिर्गुणैः सद्दृष्टिर्विचक्षणै-र्ज्ञायते । अणुकंपाए अनुकम्पया दुखितं जनं दृष्ट्वा कारुण्यपरिणामो-ऽनुकम्पा तया सद्दृष्टिर्विचक्षणैर्ज्ञायते । कथंभूतयानुकम्पया, सुद्राण-द्च्छाए शोभनदानदक्षया दुःखितजनयोग्यदानविशिष्टया । मगगगुण-संसणाए मार्गगुणशंसनया निर्न्रन्थलक्षणो मोक्षमार्गः सम्रन्थो वस्त्रादि-वेष्टितः कोऽपि मोक्षं न गच्छिति इति मोक्षमार्गस्तवनेन सद्दृष्टिविचक्ष-णैर्ज्ञायते । अवगूहण उपग्रहनं वालाशक्तजनजनितदोषाच्छादनेन सद्दृ-ष्टिर्विचक्षणैर्ज्ञायते । रक्ष्यणाए य मार्गाद्भश्यजनित्दोषाच्छादनेन सद्दृ-ष्टिर्विचक्षणैर्ज्ञायते । रक्ष्यणाए य मार्गाद्भश्यजनित्दोषान्छादनेन सद्दृ-

### उच्छाहभावणासंपसंससेवा कुदंसणे सद्धा । अण्णाणमोहमग्गे कुव्वंतो जहदि जिणसम्मं ॥ १२ ॥

उत्साहभावनासंप्रशंसासेवाः कुदर्शने श्रद्धां । अज्ञानमोहमार्गे कुर्वन् जहाति जिनसम्यक्त्वम् ॥

उच्छाहभावणासंपसंससेवा मिध्यादृष्टिकथिताचारे योऽसावु-त्साह उद्यमस्तं, संपसंस-सम्यञ्जनसा वचसा च प्रशंसनं स्तुति-वचनं, सेवा-मिध्यादृष्टेः करादिना स्पर्शनं । कुदंसणे सद्धा मिध्यादर्शने श्रद्धां रुचि । अण्णाणमोहमग्गे न विद्यते ज्ञानं येषां तेऽज्ञानास्तेषां मोधो निष्कछो मोहो वा संशयादिरूपो योऽसौ मार्गः संसारदुःखकारी धर्मस्तिस्मन्नज्ञानमोहमार्गे श्रद्धां रुचि कुर्वन् । जहदि जिणसम्मं जिन्नसम्यक्त्वं जहित मुंचित ।

> उच्छाहभावणासंपसंससेवा सुदंसणे सद्धा । ण जहदि जिणसम्मत्तं कुव्वंतो णाणमग्गेण ॥ १३॥

उत्साहभावनासंप्रशंसासेवाः सुदर्शने श्रद्धां । न जहाति जिनसम्यक्त्वं कुर्वन् ज्ञानमार्गेण ॥

उच्छाहभावणासंपसंससेवा सुदंसणे सद्धा न जहिंद जिणस-ममतं उत्साह—उद्यमस्तं कुर्वितित सम्बन्धः । भावणा—शरीरात्कर्म-णश्चात्मा पृथ्यवर्तते इति भेदभावना तां । सपसंस—सम्यक्प्रकारेण मनोवचनकायकर्मभिः प्रशंसामहिदादीनां स्तुतिं कुर्वन् । तथा सेवां स्नप-नपूजनस्तवनजपनादिगुर्वादिपादसंवाहनादिकं च कुर्वन् । सुदंसणे—सम्य-ग्दर्शने रत्नत्रयछक्षणमोक्षमार्गे तत्वार्थे च श्रद्धां रुचिं कुर्वन् जिनस-म्यक्त्वं न जहाति न त्यजति । उत्साहादिकं केन कृत्वा कुर्वन्, णाण-मग्गेण ज्ञानमार्गेण सम्यन्ज्ञानद्वारेण ।

> अण्णाणं मिच्छत्तं वज्जिहि णाणे विसुद्धसम्मत्ते । अह मोहं सारम्भं परिहर धम्मे अहिंसाए ॥ १४ ॥ अज्ञानं मिथ्यात्वं वर्जय ज्ञाने विद्युद्धसम्यक्तवे । अथ मोहं सारम्भं परिहर धर्मेऽहिंसायाम् ॥

अणाणं मिच्छत्तं वज्जिहि णाणे विसुद्धसम्मत्ते अज्ञानं वर्जय दूरीकुरु, किस्मिन् सित णाणे ज्ञाने सम्यग्ज्ञाने सित, अज्ञानस्य ज्ञानं प्रत्यनीकं ततः । मिथ्यात्वं वर्जय, किस्मिन् सित सम्यक्त्वे सित मिथ्यात्वस्य सम्यग्दर्शनं प्रतिबन्धकं यतः । अह अथानन्तरं । मोहं परिहरु परित्यज । कथंभूतं मोहं, सारंमं सेवाक्चिपवाणिज्याद्यारम्भसिहतं । किस्मिन् सित, धर्मे सित चारित्रे सित । तथाऽऽरंभं परिहर कस्यां सत्यां, अहिंसाए अहिंसायां सत्यां पंचमहाव्रतानि रात्रिभोजनवर्जनष-ष्टानि सर्वाण्यप्यहिंसानिमित्तं कथितानि यतः ।

> पञ्वज्ज संगचाए पयट सुतवे सुसंजमे भावे । होइ सुविसुद्धझाणं णिम्मोहे वीयरायत्ते ॥ १५ ॥

प्रवज्यायां संगत्यागे प्रवर्तस्व सुतपिस सुसंयमे भावे। भवति सुविशुद्धःध्यानं निर्मोहे वीतरागत्वे॥

पठवज्ज संगचाए पयद्व हे जीव ! त्वं प्रव्रज्यायां प्रवर्तस्व, किस्मन् सिति, संगचाए—संगस्य वस्त्रादिपरिप्रहस्य त्यागे सिति। तथा हे आत्मन्! त्वं सुतवे पयद्व सुतपिस प्रवर्तस्व। किस्मिन् सिति, सुसंजमे भावे शोभनसंयमपरिणामे सिति। असंयिमनो मासोपवासादियुक्तस्यापि सुत-पोऽसद्भावात्। तथा होइ सुविसुद्धझाणं णिम्मोहे वीयरायत्ते भवित सुविशुद्धध्यानं निर्मोहे पुत्रकलत्रमित्रधनादिव्यामोहवार्जते पुरुषे, यस्तु पुत्रादिमोहसहितो भवित तस्य विशिष्टं धर्म्यध्यानं शुक्रध्यानलेशोऽपि न भवित यतः। तथा वीतरागत्वे सित सुविशुद्धध्यानं भवतीित तात्पर्य। उक्तं च योगीन्ददेवनाम्ना भट्टारकेण—

जैसु हरिणच्छी हियवडइ तासु न बंभु विचारि। एक्काहें केम समंति बढ! वे खंडा पडियारि॥१॥

" मूहस्य नालियबहौ " इति प्राक्तिक्याकरणसूत्रं । मिच्छादंसणमग्गे मलिणे अण्णाणमोहदोसेहिं । बज्झंति मूहजीवा मिच्छेत्ताबुद्धिउदएण ॥ १६॥

> मिथ्यादर्शनमार्गे मिलनेऽज्ञानमोहदोषाभ्याम् । बध्यन्ते मूढजीवाः मिथ्यात्वाबुद्धगुदयेन ॥

१ यस्य हरिणाक्षी हृदये तस्य नैव ब्रह्म विचारय । एकस्मिन् कथं समायातौ वह ! हो खङ्गो प्रतिद्वारे ॥ १ ॥

२ अत्र पुस्तके सम्मत्ताबुद्धिउदण इति पाठः किं तु टीकायां मिच्छत्ताबुद्धिउदएण इति पाठः। ग. घ. पुस्तकेऽपि सम्मत्ताबुद्धिउदएण इति पाठः। घ.
पुस्तके त्वस्यायं अर्थः प्रकाशितः जीवाः सम्यक्त्वबुद्धयुदयात् सम्यक्त्वम (क्त्वा)
तिप्रकटनात् अज्ञानमोहादिदोषैः मिलनं कृष्णं मिथ्यात्वदर्शनं मार्गं त्यजन्ति
मुञ्चन्तीति। क. पुस्तके तु टीकोक्त एव मूलः पाठः।

मिच्छादंसणमग्गे मिलणे मिध्यादर्शनमार्गे मिलने पापरूपे सित । कै: कृत्वा, अण्णाणमोहदोसेहिं अज्ञानं पंचिमध्यात्वलक्षणं, मोहः पंच-जैनामासलक्षणः, अज्ञानं च मोहश्चाज्ञानमोहौ तावेव दोषौ ताम्यामज्ञान-मोहदोषाभ्यां बध्यन्ते पापैः वेष्टयन्ते । के ते, मूढजीवा अज्ञानिनः। केन कृत्वा, मिच्छत्ताबुद्धिउदएण मिध्यात्वस्याबुद्धेश्वाज्ञानस्योदयेन प्रादु-भविन ।

सम्महंसण पस्सदि जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया। सम्मेण य सहहदि य परिहरदि चरित्तजे दोसे।। १७॥

सम्यग्दर्शनेन पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान् । सम्यक्त्वेन च श्रद्द्धाति च परिहरति चारित्रजान् दोषान् ॥

सम्मद्देशी प्रसदि सम्यग्दर्शनेन सत्तावलोकनरूपेण विशेषमकृत्वा निराकाररूपेण पश्यित विलोकते । जाणदि णाणेण जानाति
ज्ञानेन विशेषरूपेण साकाररूपेण ज्ञानेनात्मा जानाति । कान पश्यित
कान जानाति, द्व्यपज्जाया द्रव्याणि जीवपुद्गलधर्माधर्मकालाकाशांस्तथा पर्यायाश्च जीवस्य नरनारकादयः क्रोधमानमायालोभमोहस्नेहपुण्यपापादयश्च पर्यायास्तान् पश्यित जानाति च । तथा पुद्गलस्य व्यणुकत्र्यणुकचतुरणुकपंचाणुकादिमहास्कन्धत्रैलोक्यपर्यन्ताः पर्यायास्तान् पश्यित
जानाति च । धर्मस्य येन रूपेण जीवपुद्गलौ गर्ति कुरुतस्तद्रूपाः पर्यायाः ।
तथा ऽधर्मस्य पर्यायाः स्थितिरूपा जीवादीनां ज्ञातव्याः । कालस्य समयाविल्प्रभृतयः पर्यायाः । उक्तं च—

श्रीविष्ठि असंखसमया संखेजाविष्ठिहिं हो इउस्सासो। सत्तुस्सासा थोओ सत्तत्थोओ छवो भणिओ॥१॥

१ आविलरसंखसमया संख्येयाविलिभिर्भवित उच्छ्वासः ॥ सप्तोच्छ्वासाः स्तोकः सप्तस्तोको छवो भणितः ॥ १ ॥

#### अर्र्रेत्तीसद्धलवा नाली दो नालिया मुहुत्तं तु । समऊणं तं भिण्णं अंतमुहुत्तं अणेयविहं ॥ २ ॥

एकेन समयेन न्यूनो मुहूर्तो भिन्नमुहूर्तः कथ्यते। अन्तर्मुहूर्तस्वनेक-प्रकारः। के तेऽनेकप्रकारा अन्तर्मृहूर्तस्येत्याह-आवल्युपिर एकः सम-योऽधिको यदा भवति तदा जघन्योन्तर्मृहूर्तो भवति । एवमावल्युपिर द्वयादयः समयाश्रद्धन्ति ते सर्वेऽप्यन्तर्मृहूर्तो भवन्ति यावत्समयोनो मुहूर्तः । एवमहोरात्रपक्षमासर्त्वयनवर्षपूर्वपल्योपमसागरोपमावसर्पिण्य-त्सर्पिण्यादयः कालस्य पर्याया ज्ञातन्याः। आकाशस्य तु पर्याया घटाकाशः पटाकाशः स्तम्भाकाश इत्यादयः। सम्मेण य सदहिद् य परिहरिद चिरत्ते दोसे सम्यक्तवेन च श्रद्धाति रोचते न केवलं श्रद्धते परिहरिद य-परिहरित च कान्, चिरत्ते दोसे—चारित्रजान् दोषानिति सम्बन्धः।

एए तिण्णि वि भावा हवंति जीवस्स मोहरहियस्स। नियगुणमाराहंतो अचिरेण वि कम्म परिहरइ।। १८॥

एते त्रयोपि भावा भवन्ति जीवस्य मोहरहितस्य । निजगुणं आराधयन् अचिरेणापि कर्म परिहरति ॥

एए तिण्णि वि भावा हवंति जीवस्स मोहरहियस्स एते त्रयोऽ-पि भावाः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणाः परिणामा भवन्ति जीवस्या-त्मनः । कथंभूतस्य जीवस्य, मोहरहितस्य चारित्रमोहात्पंचिवंशतिभे-दाद्रहितस्य वर्जितस्य । नियगुणमाराहंतो अचिरेण वि कम्म परि-हर्ड निजगुणं शुद्रबुद्धैकस्वभावमात्मगुणं ज्ञानध्यानस्वरूपमाराधयन्नचि-रेण स्तोककालेन कर्म परिहरति सिद्धो भवति ।

संखिज्जमसंखिज्जगुणं च सासारिमेरुमित्ता णं। सम्मत्तमणुचरंता करंति दुक्खक्खयं धीरा ॥ १९ ॥

१ अष्टित्रंशार्धलवा नाली हे नालिके मुहूर्त तु । समयोनः स भिन्नः अन्तर्मुहूर्तोऽनेकविधः ॥ २ ॥

संख्येयामसंख्येयगुणां सर्षपमेरुमात्रां णं। सम्यक्त्वमनुचरन्तः कुर्वन्ति दुःखक्षयं धीराः॥

संखिज्जं संख्येयगुणां निर्जरां सम्यक्त्वं प्रतिपालयन्तो धीरा योगी-श्वराः प्राप्नुवन्तीति । असंखिज्जगुणं असंख्येयगुणां निर्जरां । अणुच-रंता चारित्रं पालयन्तो धीरा योगीश्वराः । करंति—कुर्वन्ति । तदनन्तरं दुक्खक्खयं करंति सर्वकमिक्षयादनन्तरं मोक्षं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । कथं-भूतां संख्येयगुणामसंख्येयगुणां च निर्जरां, सासारिमेरुमित्ता णं सर्वपमेरुमात्रां । सम्यक्त्वनिर्जरायाः सकाशात् चारित्रनिर्जरा बहुतरेति भावः। णं इति वाक्यालंकारे ।

दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे निरायारं। सायारं सम्गंथे परिग्गहा रहिय खळु निरायारं॥ २०॥

द्विविधं संयमचरणं सागारं तथा भवेत् निरागारम् । सागारं सत्रन्थे परित्रहाद्रहिते निरागारम् ॥

दुविहं संजमचरणं दिविधं संयमचरणं दिप्रकारश्वरित्रा-चारः । कौ तौ द्वौ प्रकारौ. सायारं तह हवे निरायारं सागारं तथा भवेनिरागारं । सागारं कुत्र भवति, सायारं स्गगंथे सागारं चारित्रं सप्रन्थे गृहस्थे भवति । तर्हि निरागारं चारित्रं कस्मिन् भवति, परिगग-हा रहिय खळु निरायारं परिप्रहाद्रहिते निर्प्रन्थे निरम्बरे निरागारं चा-रित्रं वेदितव्यमित्यर्थः ।

सायारं—अथ सागारं चारित्राचारं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचार्याः— दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य । बंभारंभ परिग्गह अणुमण उद्दिह देसविरदो य ॥२१॥

दर्शनं वर्तं सामायिकं प्रोषधं सचित्तं रात्रिभुक्तिश्च । ब्रह्मचर्यं आरंम्भः परिप्रहः अनुमतिः उद्दिष्टः देशविरतश्च ॥ अष्टौ मूलगुणाः । ते के, वटफलानामभक्षणं १ पिप्पलफलवर्जनं २ "प्रक्षो जटी पर्कर्टा स्यात्" तत्फलनिवारणं ३ उदुंबरो जघने फलामलयुः गूलर इति देश्यात् तत्फलनिपेधः ४ कठंजर कठुंबर अंजीर इति देश्यात् तत्फलानामभक्षणं मद्य ६ मांस ७ मधु८निषेध इत्यष्टौ मूलगुणाः। अथवा—

मद्यपलमधुनिशाशनपंचफलीविरतिपंचकाप्तनुती। जीवद्या जलगालनमिति च क्वचिद्षमूलगुणाः॥१॥ सप्तव्यसनवर्जनं। उक्तं च—

मद्यमांससुरावेद्याखेटचौर्यपराङ्गनाः। महापापानि सप्तेव व्यसनानि त्यजेद्बुधः॥१॥

सम्यक्त्वप्रतिपालनं परशास्त्राणामश्रवणमिति विशुद्धमितः। मूलक-नालिकापिदानीकन्दलशुनकन्दतुंबकफलकुशुंभशाककलिंगफलसूरणकन्द-त्यागश्च । अरणीपुष्पं वरणपुष्पं सौभाञ्जनकुसुमं करीरपुष्पं कांच-नारपुष्पमिति पंचपुष्पत्यागः। छवणतैलघृतधृतफलसन्धानकमुहूर्तद्वयो-परिनवनीतमांसादिसेविभाण्डभाजनवर्जनं । चर्मस्थितजलस्नेहिंगुपरि अस्थिसुराचर्ममांसरक्तपूयमलम्त्रमृताङ्गिदर्शनतः प्रत्याख्यातान-सेवनाचाण्डाटादिदर्शनात्तच्छब्दश्रवणाच भोजनं त्यजेत्। सुललित-पुष्पितस्वादचिलतमनं त्यजेत्। पोडशप्रहरादुपरि तकं दिध च त्यजेत्। द्विदलानिभं दिव तक्रं स्वादितं सम्यक्त्वमिप मलिनयेत्। ताम्बूलौ-षधजलं रात्रौ त्यजेत् । एप सर्वोऽपि दर्शनप्रतिमाचारः। द्वादराजनानि, अहिंसा स्थूलवधाद्विरमणं, सत्यं स्थूलसत्यवचनं, स्थूलमचौर्य, ब्रह्मचर्य स्वदारसन्तोषः परदारनिवृत्तिः चित्सर्वस्त्रीनिवृत्तिः, परिप्रहपरिमाणव्रतं, दिग्विदिक्परिमाणविरतिः. अनर्थदण्डपरिहारः, भोगोपभोगपरिमाणमिति गुणवतत्रयं, सामायिकं,

१ क. पुस्तके तु धृतशब्दो नास्ति।

प्रोषधोपवासः, अतिथिसंविभागः, सल्लेखनामरणं चेति शिक्षाव्रतचतुष्टयं। सामाइय त्रिकालसामायिकं। पोसह पर्वोपवासः,। सचित्त सचित्तस्याभ-क्षणं। रायभत्ते य रात्रिभोजनपरिहारो दिवाब्रह्मचर्यः,। बंभ सर्वथा ब्रह्मचर्यः। आरंभ सेवाक्रिषवाणिज्यादिपरिहारः। परिग्गह वस्त्रमात्रपरिप्रह-स्वीकारः सुवर्णादिवर्जनं। अणुमण विवाहादिकर्मानुपदेशः। उदिष्ठ उदिष्टाहारपरिहारः। देसविरदो य एवं सागारचारित्रं।

पंचेवणुव्वयाइं गुणव्वयाइं हवंति तह तिण्णि । सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ॥२२॥

पचैवाणुव्रतानि गुणव्रतानि भवन्ति तथा त्रीणि । शिक्षाव्रतानि चत्वारि संयमचरणं च सागारम् ॥

पंचेवणुव्वयाइं पंचैवाणुव्रतानि भवन्ति । गुणव्वयाइं हवंति तह तिण्णि गुणव्रतानि भवन्ति तथा त्रीणि । सिक्खावय चत्तारि शिक्षाव्रतानि चत्वारि भवन्ति । संजमचरणं च सायारं संयमचरणं च सागारं भवति । एतानि द्वादशव्रतानि पूर्वमेवसूचितानि ।

थूले तसकायवहे थूले मोसे तितिक्खथूले य । परिहारो परिपम्मे परिग्गहारंभपरिमाणं ॥ २३ ॥

स्थूले त्रसकायवधे स्थूलायां मुषायां तितिक्षास्थूले च । परिहारः परप्रेम्लि परिग्रहारम्भपरिमाणम् ॥

थूले तसकायवहे स्थूले त्रसकायवधे । परिहार इति शब्दश्चतुर्षु सम्बध्यते । थूले मोसे स्थूलमृषावादे परिहारः । तितिकख्यूले य ति-तिक्षास्थूले चौर्यस्थूले परिहारः । परिहारो परिपम्मे परिहारः क्रियते किसन् परप्रेम्लि परदारे । परिग्गहारंभपरिमाणं परिप्रहाणां सुवर्णा-दीनामारंभाणां सेवाकृषिवाणिज्यादीनां परिमाणं क्रियते ।

## दिसिविदिसिमाण पढमं अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं। भोगोपभोगपरिमा इयमेवगुणव्वया तिण्णि ॥ २४॥

दिग्विदग्मानं प्रथमं-अनर्थदण्डस्य वर्जनं द्वितीयम् । भोगोपभोगपरिमाणं-इदमेव गुणव्रतानि त्रीणि ॥

दिसिविदिसिमाण पढमं दिग्विदिक्यानं परिमाणं प्रथमं गुणव्रतं ज्ञातव्यं । अणत्थदं इस्स वज्जणं विदियं अनर्थदण्डस्य वर्जनं द्वितीयं गुणव्रतं भवति । भोगोपभोगपरिमा भोगोपभोगपरिमाणं तृतीयं गुणव्रतं भवति । भोजनादिकं भोगः । वस्त्रस्त्रीप्रमुखमुपभोग इत्यर्थः । इसमेव गुणव्वया तिण्णि इदमेवाचरणं त्रीणि गुणव्रतानि भवन्ति ।

सामाइयं च पढमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं। तइयं अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहणा अंते ॥ २५॥

सामायिकं च प्रथमं द्वितीयं च तथैव प्रोषधो भणितः।
तृतीयमतिथिपूज्यं चतुरर्थं सक्षेखना अन्ते॥

समाइयं च पढमं सामायिकं च प्रथमं शिक्षावतं । चैत्यपंचगुरुभक्तिसमाधिभक्तिलक्षणं दिनं प्रति एकवारं दिवारं त्रिवारं वा वतप्रति
मायां सामायिकं भवति । यतु सामायिकप्रतिमायां सामायिकं प्रोक्तं
तन्त्रीन् वारान् निश्चयेन करणीयमिति ज्ञातव्यं । विदियं च तहेव
पोसहं भणियं दितीयं च तथैव प्रोषधोपवासं शिक्षावतं भणितं प्रतिपादितं अष्टम्यां चतुर्दश्यां च । तदिप त्रिविधं, चतुर्विधाहारपरिवर्जनमुत्कृष्टं, जलसहितं मध्यमं, आचाम्लं जघन्यं प्रोपधोपवासं भवति यथाशक्ति कर्तव्यं। तइयं च अतिहिपुज्जं तृतीयं चातिथिपूज्यं, न विद्यते
तिथिः प्रतिपदादिका यस्य सोऽतिथिः । अथवा संयमलाभार्धमति
गच्छति उदंडचर्यो करोतित्यितिथिर्यतिः स पूज्यो नवगुणसप्तगुणसमन्वितेन श्रावकेण यस्मिन् शिक्षावते तदिविध्रुज्यं । चउत्थ सल्लेह-

णा अंते चतुर्थे शिक्षाव्रतमन्ते मरणकाले सल्खेखना कायकषायतनू-करणमिति तात्पर्ये।

> एवं सावयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं । सुद्धं संजमचरणं जइधम्मं णिक्कलं वोच्छे ॥ २६॥ एवं श्रावकधर्मं संयमचरणं उपदेशितं सकलं। गुद्धं संयमचरणं यतिधर्मं निष्कलं वक्ष्ये॥

एवं सावयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं एवममुना प्रकारेण श्रावकधर्मलक्षणं संयमचरणं चारित्राचारः, उपदेशितं भवन्तः कुर्वन्त्विति प्रतिपादितं, सकलं समग्रं परिपूर्णं, किंचिद्विशेषरूपं तु न प्रतिपादित-मित्यर्थः । उक्तं च—

बिल्वालाबुफले च त्रिभुवनविजयी शिलीध्रकं न सेवते। आ पंचदशतिथिभ्यः पयोऽपि वत्सोद्भवात्समारभ्य॥१॥ तथा च--

> दृतिप्रायेषु पानीयं स्नेहं च कुतपादिषु। वतस्थो वर्जयेन्नित्यं योषितश्चावतोचिताः॥१॥

त्रिमुवनविजयीति भंगा तदुपछक्षणं सूक्ष्मकणत्वचाहिफेनादीनां । शि-छीध्रकं गोमयच्छत्रं केतकीपुष्पदण्डिका च। चर्मतुछादिधृतं गुडादिकं नादेयं । अभ्यक्षणाचमनादिकं च विशेषशास्त्रोक्तं ज्ञातव्यं । सुद्धं संज-मचरणं जइध्रममं णिक्कलं वोच्छे शुद्धं परिपूर्णविशुद्धिसहितं यतिधर्मं निष्कलं निष्कलं वक्ष्ये कथिष्यामि । इति वचनाच्छावक- । धर्मस्य यतिधर्मस्य च तारतम्येनोत्कृष्टता सूचिता भवतीति ज्ञातव्यम् ।

> पंचिंदियसंवरणं पंचवया पंचविंसिकिरियासु। पंचसमिदि तयगुत्ती संजमचरणं निरायारं॥ २७॥

पञ्चेन्द्रियसंवरणं पञ्चवताः पञ्चविंशतिकियासु । पश्चसमितयः तिस्रो गुप्तयः संयमचरणं निरागारम् ॥ पंचिंदियसंवरणं पंचानामिन्द्रियाणां संवरणं कूर्मवत्संकोचनं। पंच-वया पंचत्रताः । त्रतशब्दस्य पुन्नपुंसकत्वमुक्तमस्ति तेनात्र पुंस्त्वं सू-चितं । तांस्तु विवरिष्यति । पंचविंसिकिरियासु पंचविंशतौ क्रियासु सतीषु । ते पंचत्रता भवन्तीति भावः। पंचसिमिदि पंचसिमतयो भवन्ति । तयगुत्ती तिस्त्रो गुप्तयः । संजमचरणं निरायारं निरागार-मनगारं चारित्राचारो भवतीति द्वारगाथा वेदितव्या ।

> अमणुण्णे य मणुण्णे सजीवदव्वे अजीवदव्वे य । ण करेइ रायदोसे पंचिंदियसंवरो भणिओ ॥ २८॥

अमनोज्ञे च मनोज्ञे सजीवद्रव्ये अजीवद्रव्ये च । न करोति रागद्वेषौ पंचेन्द्रियसंवरो भणितः ॥

अमणुण्णे य अमनोज्ञे चासुन्दरे च। मणुण्णे मनोज्ञे मनोहरे। सजी-वद्व्वे इष्टवनितादौ । अजीवद्व्वे य अजीवद्व्ये चाचेतनद्व्ये अश-नवसनकनककाचादिके । ण करेदि रायदोसे न करोति रागद्वेषौ । मनोज्ञे रागं न करोति । अमनोज्ञे देषं न करोति । पंचिंदियसंवरो भणिओ पंचेन्द्रियसंवरो भणितः प्रतिपादितः।

अथ पंचवया इत्येतत्पदविवरणार्थमाह---

हिंसाविरइ अहिंसा असच्चिवरई अदत्तविरई य । तुरियं अवंभविरई पंचम संगम्मि विरई य ॥ २९ ॥

हिंसाविरतिरहिंसा असत्यविरतिरदत्तविरतिश्व । तुरीयमब्रम्हविरतिः पञ्चमं संगे विरतिश्व ॥

हिंसाविरइ अहिंसा हिंसाविरितरिहेंसा प्राणातिपातिवरितर्भवति । अस्चिवरई असत्यविरितिर्दितीयं महात्रतं भवति । अद्त्तिविरई य अदत्तिविरितिर्दत्तिविरितिर्दत्तिविरितिर्दत्तिवरितिर्दत्तिवरितिर्दत्तिवरितिर्दत्तिवरितिर्दत्तिवरितिर्दत्तिवरितिर्दत्तिवरितिर्दत्तिवरितिर्दत्तिवरितिर्दत्तिवरितेर्दत्तिवरितेष्ठं महात्रतं ज्ञातव्यं । अत्रेमिवरई अत्रह्मविरितिर्मेथुनादिरमणं तुरियं-चतुर्थं महात्रतं ज्ञातव्यं ।

"चतुरो यदीयौ च लोपश्चेति" सूत्रसाधुत्वात् । पंचम संगम्मि विरई य पंचमं महाव्रतं भवति । का संगे परिप्रहे विरतिश्च परिप्राहद्विरमणमित्यर्थः ।

साहंति जं महल्ला आयरियं जं महल्लपुन्वेहिं। जं च महल्लाणि तदो महल्या इत्तहे याई॥ ३०॥

साधयन्ति यन्महान्तः आचरितं यद्महत्पूर्वैः । यच महान्ति ततः महाव्रतानि एतस्माद्वेतोः तानि ।

साहंति जं महल्ला साधयन्ति यद्यस्मात्कारणात्प्रतिपाल्यन्ति । के ते, महल्ला—महान्तो गुरूणामिप गुरवः पुरुषाः । आइरियं जं महल्ल-पुठ्वेहिं आचिरितमादतं वा यद्यस्मात्कारणात् महल्लपुठ्वेहिं—महिद्धः गुरुभिः पूर्वेः चिरन्तनाचार्येः वृषभादिभिर्महावीरपर्यन्तैः वृषभसेनगौतमा-न्तगणधरेश्व जम्बूस्वामिपर्यन्तैश्व । जं च महल्लाणि यच यस्मात्कार-णात् महल्लाणि—स्वयं महान्ति गुरुतराणि । तदो महल्लया इत्तहे तत-स्तस्मात्कारणात् इत्तहे—एतस्माद्धेतोः तानि महाव्रतानीत्युच्यन्ते ।

वयगुत्ती मणगुत्ती इरियासमदी सुदाणणिक्खेवो । अवलोयभोयणाए हिंसाए भावणा होति ॥ ३१॥

वचोगुप्तिः मनोगुप्तिः ईर्यासमितिः सुदाननिक्षेपः । अवलोक्यभोजनेन अहिंसाया भावना भवन्ति ॥

वयगुत्ती वचोगुतिरेका। मणगुत्ती मनोगुतिर्द्वितीया भावना। इरियासमिदी ईर्यासमितिस्तृतीया भावना। सुद्गणिक्खेवो आदानिक्षेपः पुस्तककमण्डल्वादिकमुपकरणं पूर्व विलोक्य मृदुना मयूरिपच्छेन प्रतिलिख्य गृद्यते भ्रियते च सुदानिक्षेप उच्यते। अवलोयभो-यणाए अवलोक्य पुनः पुनः दृष्ट्वा भोजनं क्रियते ऽवलोक्य भोजनं तेना-वलोक्यभोजनेन। प्राकृते लिंगभेदः नपुंसकस्य स्त्रीत्वं। एता अहिंसा-महावतस्य पंचभावना भवन्तीति वेदित्वयं।

### कोहभयहासलोहामोहा विवरीयभावणा चेव। विदियस्स भावणाए ए पंचेव य तहा होंति॥ ३२॥

कोधभयहास्यलोभमोहा विपरीतभावनाः चव । द्वितीयस्य भावना इमाः पंचैव च तथा भवन्ति ॥

कोहभयहासलोहामोहा कोधश्च भयं च हासश्च लोभश्च मोहश्च कोधभयहासलोभमोहाः । विवरीयभावणा चेव विपरीतभावनाश्चेव। एतेषां पंचानां विपरीतभावनाः अक्रोधनः, अभयः, अहासः, अलोभः, अमोहश्चेति । उक्तं च गौतमेन भगवता—

अकोहणो अलोहो य भयहस्सविविज्ञदा ।
अणुवीचीभासकुसलो विदियं वदमस्सिदो ॥ १ ॥
अत्रामोहशब्देनानुवीचीभाषाकुशल इति लभ्यते । वीची वाग्लहरी
तामनुकृत्य या भाषा वर्तते साऽनुवीचीभाषा, जिनसूत्रानुसारिणी भाषा
अनुवीचीभाषा पूर्वाचार्यसूत्रपरिपाटीमनुलुंघ्य भाषणीयमित्यर्थः । उक्तं च
अगुवीचीभाषा पूर्वाचार्यसूत्रपरिपाटीमनुलुंघ्य भाषणीयमित्यर्थः । उक्तं च
अगुवीचीभाहारकेण——

"कोधलोभभीकृत्वहास्यप्रत्याख्यानान्य तुर्वाचीभाषणं च पंच " विदियस्स भावणाए द्वितीयस्य महाव्रतस्य भावनाः । ए इमाः पंचभावनाः । होति भवन्ति ।

सुण्णायारनिवासो विमोचितावास जं परोधं च। एसणसुद्धिसउत्तं साहम्सीसंविसंवादो ॥ ३३॥

शून्यागारनिवासो विमोचितावासः यत् परोधं च । एषणाशुद्धिसहितं सधर्मसमविसंवादः ॥

सुण्णायारनिवासो शून्यागारेषु गिरिगुहातरुकोटरादिषु निवासः कियते तथा सति अचौर्यव्रतभावना प्रथमा भवति । विमोचितावास

९ अक्रोधनोऽलोभश्च भयहास्यविवर्जितः। अनुवीचीभाषाकुशलो द्वितीयं व्रतमाश्रितः॥ १॥

उद्दसप्रामादिषु विमोचितावासेषु धाट्यादिभिरुद्दसेषु कृतेषु निवासः क्रि-यतेऽचौर्यत्रतस्य भावना द्वितीया भवति । जं परोधं च परेषामुपरोधो न क्रियते भाटकाद्यधिकं स्वामिना दत्वा स्वयं न निरुध्यतेऽचौ-र्यव्रतभावना तृतीया भवति परोपरोधस्याकरणमित्यर्थः । एसणसुद्धि-सउत्तं एषणाद्युद्धिसंयुक्तं सहितं, आगमानुसारेण भैक्ष्यद्युद्धिरचौर्यव्रत-भावना चतुर्थी भवति । साहम्मीसंविसंवादो सधर्माणं संमुखो भूत्वा सम्यक्प्रकारेण विसंवादो विगतसंवादो विवादो न क्रियतेऽचौर्यव्रतभावना पंचमी भवति ।

### महिलालोयणपुव्वरइसरणसंसत्तवसहिविकहाहि । पुष्टियरसेहिं विरओ भावण पंचावि तुरियम्मि ॥ ३४ ॥

महिलालोकनपूर्वरतिस्मरणसंसक्तवसतिविकथाभिः। पुष्टरसैः विरतः भावनाः पञ्चापि तुर्ये॥

महिलालोयण महिलाया आलोकनं स्त्रीमनोहराङ्गनिरीक्षणं तस्मादिरतः पराङ्मुखः । पुव्यरइसरण पूर्वरतस्मरणं पूर्व या स्त्रीभिः क्रीडाकृता तस्याः स्मरणं चिन्तनं तस्मादिरतः । संसत्तवसाह स्त्रीणां समीपतरे या वसतिर्निवासस्तस्मादिरतः निजशरीरसंस्काररहित इत्यर्थः ।
विकहाहि विकथाया विरतः स्त्रीरागकथाविवर्जित इत्यर्थः । पुटिरसेहिं
विरओ पु (पौ) धिकरसस्य सेवारहितः वृष्यरसस्यानास्वादक इत्यर्थः
यस्मिन् रसे सेविते वृषवत् शंडवत्कामी भवति स रमो वृष्यः कथ्यते
वाजीकरणरसं न सेवते । भावण पंचावि तुरियमिम एताः पंचापि
भावनास्तुरीये चतुर्थे ब्रह्मचर्यव्रते भवन्ति ।

अपरिग्गह समणुण्णेसु सद्दपरिसरसक्तवगंधेसु । रायदोसाईणं परिहारो भावणा होंति ॥ ३५॥

अपरिप्रहे समनोज्ञेषु शब्दस्पर्शरसरूपगन्धेषु । रागद्वेषादीनां परिहारो भावना भवन्ति ॥

अपरिगाह समणुण्णेसु अपरिग्रहत्रते, अत्र छुप्तिवभक्तिकं पदं। समणुण्णेसु—समनोज्ञेषु मनोज्ञसहितेषु अमनोज्ञेषु चेति शेषः।सद्दपरिसरसद्धवगंधेसु शब्दस्पर्शरसद्धपगन्धेषु पंचेन्द्रियविषयेषु । रायद्दोसाईणं रागदेषादीनां रागस्य देषस्य च । आदिशब्दात्पादपूरणमेव। मनोज्ञेषु विषयेषु रागो न क्रियते ऽमनोज्ञेषु विषयेषु देषो न क्रियते। इति रागद्देषपरिहारः पंचप्रकारः पंचभावना भवन्तीति ज्ञातव्यं।

# इरिया भासा एसण जा सा आदाण चेव णिक्खेवो । संजमसोहिणिमित्ते खंति जिणा पंच समिदीओ ॥३६॥

ईर्या भाषा एषणा या सा आदानं चैव निक्षेपः। संयमशोधिनिमित्तं ख्यान्ति जिनाः पश्च समितीः॥

र्शांसिनितिः चतुर्हस्तवीक्षितमार्गगमनं । भाषासिनितिः आगमानुसा-रेण वचनं । एषणासिनितिः चर्मणाऽस्पृष्टस्योद्गमोत्पादादिदोषरिहतस्य भोजनस्य पुनः पुनः शोधितस्य प्रासुकस्य भोजनस्य प्रहणं या सिनिति-भीवित सा तृतीया सिनितिः । आदाण चेव आदानं चैव यत्पुस्तककम-ण्डलुप्रभृतिकं गृद्यते तत्पूर्वं निरीक्ष्यते पश्चान्मृदुना मयूरिपच्छेन प्रति-लिख्यते पश्चाद्गृद्यते चतुर्था सिनितिभीवति । णिक्खेवो यिक्तिचिद्वस्तु पुस्तककमण्डलुमुख्यं कचिनिक्षिप्यते मुच्यते धियते तनिक्षेपस्थानं दृष्ट्या तथैव प्रतिलिख्य च धियते मयूरिपच्छस्यासिनिधाने मृदुवस्त्रेण कदाचि-चथा क्रियते निक्षेपणा नाम्नी पंचमी सिनितिभीवति । संजमसोहिनि-मित्ते एतत्सिनित्पंचकं संयमस्य महाव्रतपंचकस्य शोधिनिमित्तं भवति । यो मयूरिपच्छवर्जितः साधुः स मासोपवासादिकं कुर्वन्निप न शुद्धय-तीति श्रीकुन्दकुन्दभगवदिभप्रायः । संति जिणा पंच सिमदीओ खंति- ख्यान्ति प्रकथयन्ति के, जिणा—तीर्थकरपरमदेवाः सामान्यकेविलनः श्रुतकेविलनश्चेति भावः। कि ख्यान्ति, पंचसमिदीओ—पंच समितीरिति तात्पर्यार्थः। विस्तरस्तु वट्टकेरलैंवीरनन्द्यादिविरचिताचारप्रन्थेषु ज्ञातब्यः।

# भव्वजणबोहणत्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं। णाणं णाणसरूवं अप्पाणं तं वियाणेह ॥ ३७॥

भव्यजनबोधनार्थं जिनमार्गे जिनवरेयथा भणितम्। ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं आत्मानं तं विजानीहि॥

भव्यजणबोहणत्थं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररत्नत्रयप्राप्तियोग्या ये ते भव्यजनास्तेषां बोधनार्थं सम्बोधननिमित्तं। जिणमगो जिनस्य श्रीमद्भग-वद्हित्सर्वज्ञस्य मार्गे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रळक्षणोपळक्षिते मोक्षमार्गे। जिणवरेहिं जह भणियं श्रीमद्भगवद्हित्सर्वज्ञैर्यथा भणितं प्रतिपादितं। कि तद्भणितं, णाणं णाणसस्त्वं ज्ञानं व्यवहारनयेन सम्यग्ज्ञानं तथा ज्ञानस्य स्वरूपं स्वभावः। उक्तं च समन्तभद्रेण महाकविना ज्ञानस्य स्वरूपं--

#### अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात्। निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः॥१॥

ईट्याग्वधं ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं च निश्चयनयेन। अप्पाणं तं वियाणेह आत्मानं तज्ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं च हे भव्य ! त्वं विजानीहि सम्यग्विचार-योति क्रियाकारकसम्बन्धः।

# जीवाजीवविहत्ती जो जाणइ सो हवेइ सण्णाणी। \* रायादिदोसरहिओ जिणसासणे मोक्खमग्गुत्ति।। ३८॥

जीवाजीविभक्ति यो जानाति स भवेत् सज्ज्ञानः । रागादिदोषरहितो जिनशासने मोक्षमार्ग इति ॥

जीवाजीवविहत्ती जीवस्यात्मद्रव्यस्य, अजीवस्य पुद्रलघर्माधर्मकाला-काशलक्षणस्य पंचभेदस्य विभक्ति विभंजनं विहचनमिति देश्यात्। जो जाणइ सो हवेड् सण्णाणी यो जानाति स भवेत् सज्ज्ञानः। रायादिदोसरहिओ स ज्ञानी कथंभूतः, रागादिदोपरहितः रागद्वेषमो-हादिदोपरहितः। जिणसासणे मोक्खमग्गुत्ति जिनशासने मोक्ष-मार्ग इति।

दंसणणाणचरित्तं तिण्णि वि जाणेह परमसद्धाए । जं जाणिऊण जोई अइरेण लहंति णिव्वाणं ॥ ३९ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रं त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया। यद्ज्ञात्वा योगिनो अचिरेण लभनते निर्वाणम्॥

दंसणणाणचिर्त्तं दर्शनज्ञानचारित्रं । तिण्णि वि जाणेह परम-सद्भाए त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया प्रकृष्टम्च्या । जं जाणिऊण जोई यहर्शनज्ञानचारित्रं ज्ञात्वा योगिनः । अइरेण लहंति णिव्वाणं अचिरेण स्तोककालेन लभनते प्राप्नुवन्ति कि तिन्नर्वाणं सर्वकर्मक्षयलक्षणं मोक्षमिति ।

पाऊण णाणसिललं णिम्मलसुविसुद्धभावसंजुत्ता । होति सिवालयवासी तिहुवणचृहामणी सिद्धा ॥ ४० ॥

> प्राप्य ज्ञानसिललं निर्मलसुविशुद्धभावसंयुक्ताः । भवन्ति शिवालयवासिनः त्रिभुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥

पाऊण णाणसिलिलं प्राप्य ज्ञानसाठेलं लब्ध्वा सम्यक्ञानपानीय ।
[णम्मलसुविसुद्धभावसंजुत्ता निर्मलो निरितचारः, सुविशुद्धो रागदेष-मोहादिरहितः, भावो निजातमपरिणामस्तेन संयुक्ताः सहिताः पुरुषाः ।
होति सिवालयवासी भवन्ति शिवालयवासिनः सर्वकर्मक्षयलक्षणिनवीणपदिनिवासिनो भवन्ति । तिहुवणचूडामणी सिद्धा त्रिभुवनचूडामणयस्त्रैलोक्यशिरोरत्नानि ते पुरुषाः सिद्धा भवन्ति—आत्मोपलब्धिवन्तो भवन्ति ।

णाणगुणेहि विहीणा ण लहंते ते सुइच्छियं लाहं। इय णाउं गुणदोसं तं सण्णाणं वियाणेहि ॥ ४१॥

ज्ञानगुणैविंहीना न लभनते ते स्विष्टं लाभम्। इति ज्ञात्वा गुणदोषौ तत् सद्ज्ञानं विजानीहि॥

णाणगुणेहि विहीणा ज्ञानमेव गुणो जीवस्योपकारकः पदार्थस्तेन विहीना रहिताः । ण लहंते ते सुइच्छयं लाहं न लभन्ते न प्राप्तु-विन्ति (ते) सुष्ठु इष्टं लाभं मोक्षं । उक्तं च—

णाणविहीणहं मोक्खपउ जीव म कासु वि जोइ। बहुयइं सिळळविरोळियइं करु चोप्पडउ न होइ॥१॥

इय णाउं गुणदोसं इति पूर्वोक्तप्रकारेण गुणं दोषं च ज्ञात्वा ज्ञानस्य गुणं, अज्ञानस्य दोषं विज्ञाय । तं सण्णाणं वियाणिहि तत्त-स्मात्कारणात्, सत्समीचीनं, ज्ञानं विजानीहीति तात्पर्यार्थः ।

> चारित्तसमारूढो अप्पासु परं ण ईहए णाणी । पावइ अइरेण सुहं अणोवमं जाण णिच्छयदो ॥ ४२॥

चारित्रसमारूढ आत्मनः परं न ईहते ज्ञानी।

प्राप्नोति अचिरेण सुखं अनुपमं जानीहि निश्चयतः ॥

चारित्तसमारूढो चारित्रसमारूढश्चारित्रं प्रतिपाछ्यन् पुमान्। अप्पासु परं ण ईहए णाणी आत्मनः सकाशात्परं इष्टं स्नग्वनिता-दिकं न ईहते न वाञ्छति कोऽसो, ज्ञानी ज्ञानवान् पुमान्। उक्तं च—

स ( रा ) मसुखरीलितमनसाभरानमपि हेपमेति किमुकामाः। स्थलमपि दहति झपाणां किमंग ! पुनरङ्गमङ्गाराः ॥ १॥

पावइ अइरेण सुहं प्राप्नोत्यिचिरेण स्तोककालेन सुखमनन्तसीएयं। अणोवमं जाण णिच्छयदो कथंभूतं सुखं, अनुपममुपमारहितं जानी-हि हे भव्य! त्वं णिच्छयदो—निश्चयतः निःसन्देहानिश्चयनयाद्वा।

एवं संखेवेण य भणियं णाणेण वीयराएण । सम्मत्तसंजमासयदुण्हं पि उदेसियं चरणं ॥ ४३॥

एवं संक्षेपेण च भणितं ज्ञानेन वीतरागेण । सम्यक्त्वसंयमाश्रयद्वयोरपि उद्देशितं चरणम् ॥

एवं संखेवेण य एवममुना प्रकारेण संक्षेपेण च। भणियं णाणेण वीयराएण भणितं प्रतिपादितं णाणेण—ज्ञानेन ज्ञानरूपेण ज्ञानस्वभावेन केवल्जानिना सर्वज्ञेन वीतरागेण रागद्देषमोहादिभिरष्टादशदोषरहितेन। किं भणितं, सम्मत्तसंजमासयदुण्हं पि सम्यक्त्वसंयमाश्रययोर्द्वयोरिप दर्शनाचारचारित्राचारयोर्द्वयोरिप। उद्देसियं चरणं उद्देशितमुद्देशमात्रं संक्षेपेण चारित्रं प्रतिपादितं। विस्तरेण तु वट्टकेरलादौ ज्ञातव्यं।

भावेह भावसुद्धं फुड़ रइयं चरणपाहुडं चेव । लहु चउगइ चइऊणं अचिरेणऽपुणब्भवाःहोह ॥ ४४॥ भावयत भावशुद्धं स्फुटं रचितं चरणप्रापृतं चैव ।

भावयत भावशुद्ध स्फुट राचत चरणप्राप्तत चव । लघु चतुर्गतीः त्यक्त्वा अचिरेणाऽपुनर्भवा भवत ॥

भावेह भावसुद्धं भावयत भावनाविषयी कुरुत यूयं हे भव्याः!।
फुडु रइयं चरणपाहुंड चेव स्फुटं प्रकटार्थं रिचतं चरणप्राभृतं चारित्रसारं। चेवशब्दादर्शनाचरणं चोद्देशितं। लहु चउगइ चइऊणं लघु
शीघं चतुर्गतीस्त्यक्त्वा नरकतिर्यङ्गनुष्यदेवगतीश्वतस्तः परिहाय। अचिरेणऽपुण्णब्भवा होह अचिरेण स्तोककालेन—इतस्तृतीये भवेऽपुनभवाः सिद्धाः भवत यूयं! सिद्धिगतिं पंचमीं गतिं प्राप्नुत यूयमिति भद्रम्।

इति श्रीपद्मनिद्कुन्दकुन्दाचार्यचक्रश्रीचाचार्येलाचार्यगृद्धिच्छा-चार्यनामपंचकविराजितेन सीमन्धरस्वाभिज्ञानसम्बाधितभव्यजोवेन श्री-जिनचंद्रस्रिमहारकपहाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षद्प्रामृते श्रन्थे सर्वमुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकालगौतमस्त्राभिना-श्रीमिल्लभूषणेन भहार-केणानुमतेन सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना श्रीवि-द्यानन्दिगुर्वन्तेवासिना सूरिवरश्रीश्रुतसागरेण विरचिता चरणप्रामृतटीका

समाप्ता ।

# सूत्रप्राभृतं ।

#### €>00€>

# अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं। सुत्तत्थमग्गणत्थं सवणा साहंति परमत्थं।। १॥

अहं द्भाषितार्थं गणधरदेवैप्रेथितं सम्यक् । सूत्रार्थमार्गणार्थं श्रमणाः साधयन्ति परमार्थम् ॥

अरहंतभासियत्थं अर्हद्भितीर्थकरपरमदेवैभीषितोऽर्थः सूत्रं भवति।
गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं गणधरदेवैश्वतिभिक्तीनैः सम्पूर्णेरप्टमहासिद्धिसहितैस्तीर्थकरयुवराजैः गंथियं—पदै रचितं, सम्मं—सम्यक् पूर्वापरविरोधरहितं शास्त्रं सूत्रं भवति। सुत्तत्थमग्गणत्थं सूत्रार्थमार्गणं सूत्रार्थविचारः सोऽर्थः प्रयोजनं यस्मिन् सूत्रे तत्सूत्रार्थमार्गणार्थं। तेन शुक्रध्यानद्वयं भवति। तेन सवणा साहंति परमत्थं सूत्रार्थेन श्रवणाः सद्दष्टयो दिगम्बराः परमार्थं मोक्षं साधयन्ति—आत्मवशे कुर्वन्ति तेन कारणेन सूत्रं मोक्षहेतुरिति भावार्थः।

# सुत्तिम जं सुदिहं आइरियपरंपरेण मग्गेण । णाऊण दुविहसुत्तं वट्टइ सिवमंग्ग जो भव्वो ॥२॥

सूत्रे यत् सुदृष्टं आचार्यपरम्परेण मार्गेण । ज्ञात्वा द्विविधसूत्रं वर्तते शिवमार्गे यो भव्यः ॥

सुत्तिम जं सुदिहं सूत्रे यत् सुष्ठु अतिशयेनावाधिततया वा दृष्टं प्रतिपादितं । आइरियपरंपरेण मग्गेण आचार्याणां परंपरा श्रेणि-र्यत्र मार्गे स आचार्यपरम्परः आचार्यप्रवाहयुक्तो मार्गस्तेन मार्गेण । कोऽसौ मार्ग इति चेदुच्यते—श्रीमहावीरादनन्तरं श्रीगौतमः सुधर्मो

१ मिगि. ग. घ.। मग्गे. क.।

जम्बूश्चेति त्रयः केविलनः। विष्णुः निन्दिमित्रः अपराजितः गोवर्धनः भद्रबाहुश्चेति पंच श्रुतकेविलनः। तद्नन्तरं, विशाखः प्रौष्टिलः क्षित्रियः
जयसः नागसेनः सिद्धार्थः पृतिषेणः विजयः बुद्धिलः गंगदेवः धर्भसेनः
इत्येकादश दशपूर्विणः। नक्षत्रः जयपालः पाण्डुः ध्रुवसेनः कंसाश्चेति
पंचैकादशाङ्गधराः। सुभद्रः यशोभद्रः भद्रवाहुः लोहाचार्यः एते चत्वार
एकाङ्गधारिणः। जिनसेनश्च। अर्हद्धिलः माधनन्दी धरसेनः पुष्पदन्तः भूतबिलः जिनचंद्रः कुन्दकुन्दाचार्यः उमास्वामी समन्तभद्रस्वामी शिवकोिटः
शिवायनः पूज्यपादः एलाचार्यः वीरसेनः जिनसेनः नेभिचंद्रः रामसेनश्चेति
प्रथमाङ्गपूर्वभागज्ञाः। अकलंकः अनन्तिविद्यानन्दी माणिक्यनन्दी प्रभाचन्द्रः रामचन्द्रः एते सुतार्किकाः। वासवचन्द्रः गुणभद्र एतौ नग्नौ
अन्ते वीराङ्गजश्च। णाऊण दुविहसुत्तं ज्ञात्वा द्विविधं सूत्रं अर्थतः
शब्दतश्च द्विविधं सूत्रं। वट्टइ सिवमग्गे जो भव्वो वर्तते शिवमार्गे
मोक्षमार्गे यो मुनिः स भव्यो रत्नत्रययोग्यो भवित मोक्षं प्राप्नोतीित भावः।

# सुत्तं हि जाणमाणो भवस्स भवणासणं च सो कुणदि। मुई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते सहा णो वि॥ ३॥

सूत्रं हि जानानः भवस्य भवनाशनं च स करोति । सूची यथा असूत्रा नश्यति सूत्रेण सह नापि ॥

सुत्तं हि जाणमाणो भवस्स सूत्रं शास्त्रानुक्रमं हि निश्चयेन जाना-नी जानन् कस्य सूत्रं, भवस्स-भवस्य सर्वज्ञवीतरागस्य । भवणासणं च सो कुणिद भवस्य संसारस्य नाशनं विनाशं स पुमान् करोति विद्धाति तीर्थंकरो भूत्वाऽऽत्मानं प्रकटयित मुक्तो भवतीत्यर्थः । अमु-भेवार्थं दृष्टान्तेन दृह्यित-सूई जहा असुत्ता णासिद् सूची छोहसू-चिका वस्त्रदरकारिका असूत्रा द्वरकरहिता नश्यित न छभ्यते । सुत्ते सहा णो वि सूत्रेण सह वर्तमाना सूत्रेण दोरेण सहिता णो विनापि नश्यित हस्ते चटित ।

पुरिसो वि जो ससुत्तो ण विणासइ सो गओ वि संसारे। सचेयणपचक्षं णासदि तं सो अदिस्समाणो वि ॥ ४॥

पुरुषोपि यः ससूत्रः न विनश्यति स् गतोपि संसारे । स्वचेतनाप्रत्यक्षेण नाशयति तं सोऽदृश्यमानोपि ॥

पुरिसो वि जो ससुत्तो पुरुषोऽपि जीबोऽपि यः ससूत्रो जिनसूत्र-सिहतः। ण विणासइ सो गओ वि संसारे न विनश्यित स पुमान् गतोऽपि नष्टोऽपि संसारे पिततोऽपि पुनरुज्जीवित मुक्तो भविते। सच्चेयणपच्चक्वं आत्मानुभवप्रत्यक्षेण। णासिद तं सो अदिस्समाणो वि णासिद—नश्यित, अन्तरिनर्थो प्रयोगः, तेनायमर्थः नाशयित तं संसारं स आसन्नभव्यजीवः। कथंभूतः, अदिस्समाणो वि—अदृश्यमानोऽपि चतुर्विधसंघमध्येऽप्रकटोऽप्यप्रसिद्धोऽपि।

> सुत्तत्थं जिणभणियं जीवाजीवादिबहुविहं अत्थं । हेयाहेयं च तहा जो जाणइ सो हु सिद्दी ॥ ५॥

सूत्रार्थं जिनभणितं जीवाजीवादिबहुविधमर्थम् । हेयाहेयं च तथा यो जानाति स हि सद्दृष्टिः ॥

सुत्तत्थं जिणभणियं सूत्रस्यार्थं जिनेन भणितं प्रतिपादितं। जीताजीवादिवहुविहं अत्थं जीवाजीवादिकं बहुविधमर्थं कर्मतापत्नं वस्तु।
हेयाहेयं च तहा हेयं पुद्रळादिकं पंचप्रकारं, अहेयमादेयं निजातमानं,
तथा तेनैव पड्वस्तुप्रकारेण। जो जाणइ सो हु सिद्दी यः पुमान
जानाति वेत्ति स पुमान् हु—स्फुटं सद्दृष्टिः सम्यग्दृष्टिर्भवति।

जं सुत्तं जिणउत्तं ववहारो तह य जाण परमत्थो । तं जाणिऊण जोई लहइ सुहं खवइ मलपुंजं ॥ ६ ॥ यत् सूत्रं जिनोक्तं व्यवहारं तथा च जानीहि परमार्थम् । तत् ज्ञात्वा योगी लभते सुखं क्षिपते मलपुञ्जम् ॥

जं सुत्तं जिणउत्तं यत्स्त्रं जिनोक्तं। ववहारो तह य जाणपरम-त्थो तत्स्त्रं व्यवहारं जानीहि तथा परमार्थ निश्चयरूपं च जानीहि हे भव्य ! त्वं वेत्थ । तं जाणिऊण जोई तत्स्त्रं व्यवहारनिश्चयरूपं ज्ञात्वा योगी घ्यानी पुमान् । लहइ सुहं खवइ मलपुंजं लभते सुखं निजा-त्मोत्थं परमानन्दलक्षणं क्षिपते निर्मूलकाषं कषते मलस्य पापस्य पुंजं राशि त्रिषष्टिप्रकृतिसमूहं । घातिसंघातघातनं कृत्वा केवलज्ञानमुत्पादय-तीति भावः । यथा वंशावष्टम्भं कृत्वाऽभ्यासवशेन रज्जूपरि चलति पश्चादत्यम्यासवशेन वंशं त्यक्त्वा निराधारतया रज्जूपरि गच्छित तथा व्यवहारावष्टम्भेन निश्चयनयमलम्बते । तदनन्तरं व्यवहारमपि त्यक्त्वा निश्चयमेवावलंबते इति भावः ।

# स्तत्थपयविणद्दो मिच्छादिद्दी हु सो मुणेयव्वो। खेडे वि ण कायव्वं पाणिप्पत्तं सचलेस्स ॥ ७॥

सूत्रार्थपदिवनष्टो मिथ्यादृष्टिः हि स ज्ञातव्यः । खेलेऽपि न कर्तव्यं पाणिपात्रे सचेलस्य ॥

सुत्तत्थपयविणहो सृत्रार्थपदिवनिष्टः पुमान् । मिच्छादिही हु सो मुणेयव्दो मिध्यादिष्टिरिति हु-स्फुटं स पुमान् मुनितन्यो ज्ञातन्यः। सेहे पि खेळं ऽपि कीडायामिप न कर्तन्यं पाणिपात्रेण भोजनं न विधातन्या कस्य, सचेळस्य गृहस्थस्य।

हरिहरतुल्लो वि णरो सरगं गच्छेइ एइ भवकोडी। तह वि ण पावइ सिद्धिं संसारत्थो पुणो भणिदो॥८॥

हरिहरतुल्योपि नरः स्वर्गं गच्छति एति भवकोटीः। तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः॥ हरिहरतुल्लो वि णरो हरिश्च नारायणो हरश्च रुद्रस्ताभ्यां तुल्यः समानः ऋद्धिमानित्यर्थः । नरः प्राणी मनुष्यः । सग्गं गच्छेइ एइ भवकोडी दानपूजोपवासादिकं ऋत्वा स्वर्गे देवत्योकं गच्छिति पश्चाद्भवान्तराणां कोटीरसंख्यानि भवान्तराणि अनन्तानि वा भवान्तराणि प्राप्नोति दुःखीभवित संसारी स्यात् । तह वि ण पावइ सिद्धिं तथापि भवकोटीपर्यटनप्रकारेणापि न प्राप्नोति सिद्धिं मोक्षं न लभते। कि तिर्ह भवतीत्याह संसारत्थो पुणो भणिदो संसारस्थः संसारी पुनर्भणितः सिद्धान्ते प्रतिपादितः । जिनसूत्राभावान्मिथ्यादिष्टः सन् संसारदुःखं सहते सुखी न भवतीति भावः ।

उिक्कट्सीहचरियं बहुपरियम्मो य गरुयभारो य । जो विहरइ सच्छंदं पावं गच्छेदि होदि मिच्छत्तं ॥ ९ ॥

उत्क्रष्टसिंहचरितः वहुपरिकर्मा च गुरुभारश्च। यो विहरति स्वच्छन्दं पापं गच्छति भवति मिथ्यात्वम् ॥

उिकहसीहचिरंगं उत्कृष्टं सर्वयितम्योऽधिकं सिंहवित्रभियत्वेन चिरतं चारित्रं यस्य स पुमानुत्कृष्ट्रसिंहचरितः। प्राक्तत्वादत्र नपुंसकत्वं। अथवा विहरतीति क्रियाविशेषणत्वाद्द्वितीयेकत्रचनं नपुंसकत्वं च। बहुपरिकम्मो य गरुयभारो य वहुपरिकमां चानेकतपोविधानम- ण्डितश्ररिसंस्कारश्च मुनिर्गुरुतरभारश्च राजादिभयनिवारकः शिष्याणां पठनपाठनसमर्थो यात्राप्रतिष्टादीक्षाद्मनायुर्वेदज्योतिष्कशास्त्रनिर्णयका- रकः पडावश्यककर्मकर्मठो धर्मोपदेशनसमर्थः सर्वेपां यतीनां च निश्चित्य- कारको गुरुभार उच्यते, ईद्दाग्वधोऽपि गच्छनायको यतिः। जो विह- रइ सच्छंदं यो यतिः स्वच्छन्दं विहरति—जिनसूत्रं न प्रमाणयति। पावं गच्छेदि होइ मिच्छत्तं स मुनिः पापं गच्छित प्राप्नोति—मि- थ्यात्वं तस्य भवतीति तात्पर्यार्थः।

## निचेलपाणिपत्तं उवइद्वं परमजिणवरिंदेहि । एक्को वि मोक्खमग्गो सेसा य अमग्गया सब्वे ॥ १०॥

निश्चेलपाणिपात्रं उपदिष्टं परमजिनवरेन्द्रैः । एकोपि मोक्षमार्गः शेषाश्च अमार्गाः सर्वे ॥

निच्चेलपाणिपत्तं निश्चेलस्य मुनेः पाणिपात्रं करयोः पुटे भोजन-मुक्तं । उवइटं परमजिणवरिंदेहि उपदिष्टं परमजिनवरेन्द्रेस्तीर्थकरप-रमदेवैः । एक्को हि मोक्खमग्गो एक एव मोक्षमार्गी निर्प्रन्थलक्षणः । सेसा य अमग्गया सन्वे शेपा मृगचर्मवल्कलकर्पासपद्दक्लरोमवस्त्र-तङ्गोणीतृणप्रावरणादि, सर्वे रक्तवस्त्रादि पीताम्बरादयश्च विश्वे, अमार्गाः संसारपर्यटनहेतुत्वान्मोक्षमार्गा न भवन्तीति भन्यजनैर्ज्ञातन्यं ।

## जो संजमेसु सहिओ आरंभपरिग्गहेसु विरओ वि । सो होइ बंदणीओ ससुरासुरमाणुसे लोए ॥ ११ ॥

यः संयमेषु सहितः आरम्भपरित्रहेषु विरतः अपि । स भवति वन्दनीयः समुरामुरमानुषे लोके ॥

जो संजमेस सहिओ यो मुनिन तु गृहस्थः संयमेषु सहितः इन्दि-यप्राणसंयमवान् भवति । आरंभपरिग्गहेस विरओ वि आरम्भाः सेवा-कृषिवाणिज्यप्रमुखाः, परिप्रहाः क्षेत्रवास्त्वादयस्तेषु विरतो विरक्तो भवति । अपिशब्दः समुच्चये वर्तते । तेन ब्रह्मचर्यादयो गृह्यन्ते त-स्माद्ब्रह्मचर्यघरो यतिरिति वचनात् । सो होइ वंदणीओ स मुनिवन्द-नीयो भवति । क वन्दनीयो भवति , ससुरासुरमाणुसे लोए लोके त्रिभुवने वन्दनीयो भवति । कथंभूते लोके, ससुरासुरमानुपे देवदानव-मानवसहिते ।

> जे वावीसपरीयह सहंति सत्तीसएहि संजुत्ता। ते होति वंदगीया कम्मक्खयनिज्जरासाहू॥ १२॥

ये द्वाविंशतिपरीषहान् सहन्ते शक्तिशतैः संयुक्ताः । ते भवन्ति वन्दनीयाः कर्मक्षयनिर्जरासाधवः॥

जे वावीसपरीसह सहंति ये द्वाविशतिपरीषहान् सहन्ते । सत्ती-सएहिं संजुत्ता शक्तीनां शतैः संयुक्ताः । ते होंति वंदणीया ते भवन्ति वन्दनीया नमोऽस्तु शब्दयोग्याः। कम्मक्खयनिज्जरासाहू कर्मक्षयनिर्जरासाधवः ये कर्मक्षये निर्जरायां च साधवः कुशला भवन्ति योग्या भवन्तीति भावः।

> अवसेसा जे िलंगी दंसणणाणेण सम्मसंजुत्ता। चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छणिज्जाय ॥१३॥

अवशेषा ये लिङ्गिनः दर्शनज्ञानेन सम्यक्संयुक्ताः । चेलेन च परिग्रहीताः ते भणिता इच्छाकारयोग्याः ॥

अवसेसा जे लिंगी अवशेषा ये लिंगिनः क्षुलकगुरवः। दंसण-णाणेण सम्मसंजुत्ता दर्शनज्ञानेन सम्यक्संयुक्ताः। चेलेण य परि-गहिया वस्त्रेकधराः सकोपीनाश्च वस्त्रमि सीवितं न भर्वाते किं तिर्हे खण्डवस्त्रं धरन्ति ते वस्त्रपिरगृहीताः। ते भणिया इच्छणिज्ञाय ते भणिता इच्छाकारयोग्या नमस्कारयोग्याः।

> इंच्छायारमहत्थं सुत्तिओं जो हु छंडए कम्मं। ठाणे द्वियसम्मत्तं परलोयसुहंकरो होइ ॥ १४ ॥

इच्छाकारमहार्थं सूत्रस्थितः यः स्फुटं त्यजति कर्म । स्थाने स्थितसम्यक्तवः परलोकसुखकरो भवति ॥

इच्छायारमहत्थं इच्छाशब्देन नम उच्यते कारशब्दस्तु अधःस्थः क्रियते तेन नमस्कार इति भवति । क्षुछकानां वन्दनं । सुत्तिओ जो हु छंडए कम्मं सुत्तिओ—सूत्रिधितः समयं जानन् यः पुमान् कर्म त्यजति गृहस्थकर्म न करोति वैयावृत्यं विना स्वयं रन्धनादिकं न करोति । ठाणे हियसम्मत्तं एकादशस्विप स्थानेषु सम्यक्तवपूर्वको भवति । परलोयसुहंकरो होइ स्वर्गसौख्यं साधयति षोडशसु स्वर्ग-ष्वन्यतमस्वर्गे उत्पद्यते ततश्च्यत्वा निर्प्रन्थो भूत्वा मोक्षं गच्छति ।

अह पुण अप्पा णिच्छदि धम्माइं करेदि निरवसेसाइं। तह वि ण पावदि सिद्धिं संसारत्थो पुणो भणिदो ॥ १५॥

> अथ पुनः आत्मानं नेच्छति धर्मान् करोति निरवशेषान् । तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः ॥

अह पुण अप्पा णिच्छिदि अथ अथवा पुनरात्मानं नेच्छिति आत्म-भावनां न करोति । धम्माइं करेइ निरवसेसाइं धर्मान् करोति निरव-रोषान् दानपूजातपःशीलादिकानि निरवशेषाणि समस्तानि पुण्यानि करोति । तह वि ण पाविद् सिद्धिं तथापि पुण्यकर्मप्रकारेणापि सिद्धिं मुक्तिं न प्राप्नोति । संसारन्थो पुणो भणिद्रो संसारस्थः पुनर्भणितः संसारी भवतीति सिद्धान्ते प्रतिपादितं । उक्तं च देवसेनेन भगवता—

अंद्रकुण उतवं पाले उसंजमं पढ उस्पलसत्था इं। जाम ण झावई अप्पाताम ण मोक्खं जिणो भणई॥१॥ एएण कारणेण यतं अप्पासद्देह तिविहेण। जेण यलहेह मोक्खं तं जाणिज्जह पयत्तेण॥१६॥

एतेन कारणेन च तं आत्मानं श्रद्धत त्रिविधेन । येन च लभेष्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन ॥

एएण कारणेण य एतेन प्रत्यक्षीभूतेन कारणेन हेतुना । चकार उक्तसमुच्चयार्थः, बहिस्तत्वभूतपंचपरमेष्टिकारणसूचनार्थ इत्यर्थः । तं अप्पा सद्हेह तिविहेण तमात्मानं शुद्रबुद्रैकस्त्रभाव-

९ अतिकरोतु तपः पालयतु संयमं पठतु सकलशास्त्राणि। यावन्न ध्यायति आत्मानं तावन्न मोक्षं जिनो भणति॥ ९ ॥

मात्मतत्वं श्रद्धत्त यूयं रेचित यूयं, त्रिविधेन मनोवचनकायप्रका-रेण । जेण य लहेह मोक्खं येन चात्मतत्वेन लभेध्वं मोक्षं सर्वकर्मक्ष-यलक्षणं परमनिर्वाणं प्राप्नुत यूयं । अत्रापि चकार उक्तसमुच्चयार्थः तेन स्वर्गसौख्यं यथासंभवं सर्वार्थिसिद्धिपर्यन्तं पूर्वं लब्ध्वा पश्चान्मोक्षं लभेध्वं । तं जाणिज्जह पयत्तेण तमात्मानं न केवलं श्रद्धत्त अपि तु जानीत विदांकुरत चेति कथं, प्रयत्नेन सावधानतया सर्वतात्पर्येणेत्यर्थः ।

वालग्गकोडिमत्तं परिगहगहणं ण होइ साहूणं। भुंजेइ पाणिपत्ते दिण्णणं इक्कठाणिम्म ॥ १७॥

बालायकोटिमात्रं परियहयहणं न भवति साधूनाम् । भुंजीत पाणिपात्रे दत्तमन्येन एकस्थाने ॥

वालग्गको डिमत्तं वालस्य रोम्णो ऽप्रकोटिमात्रं अप्राप्तमात्रं अती-वालपमिष । परिगहगहणं ण होइ साहणं परिप्रहस्य प्रहणं स्वी-कारो न भवति साधूनां निरम्बरयतीनां । ग्रुंजेइ पाणिपत्ते भुज्ञीत भोजनं कुर्वीत कुर्यात्पाणिपात्रे निजकरपुटे । दिण्णणं इक्कठाणिम्म श्रावकेण दत्तं न त्वब्रातिना दत्तं मुंजीत, प्रामुकभोजनं किल सर्वत्र गृह्यते इति जैनाभासा ब्रुवन्ति तदनेन विशेषव्याख्यानेन प्रत्युक्तं भवतीति भावितव्यं । इक्कठाणिम्म—उद्भो भ्त्वा एकवारं मुंजीतेति, यो बहुवारं मुंक्ते स वन्दनीयो न भवतीति भावार्यः ।

जहजायरूवसरिसो तिलतुसमेत्तं न गिहदि हत्थेसु। जइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोदं ॥ १८॥

यथाजातरूपसदशः तिलतुषमात्रं न गृह्णाति हस्तयोः । यदि लाति अल्पबहुकं ततः पुनः याति निगोदम् ॥

जहजाइरूवसरिसो यथाजातरूपः सर्वज्ञवीतरागस्तस्य रूपस-दशो नप्रशरीरः । तिलतुसमेत्तं ण गिहदि हत्थेसु तिल- स्य पितृप्रियकणस्य तुषस्त्वङ्मात्रं न गृह्णाति हस्तयोरित्युत्सर्गव्याख्यानं प्रमाणमेव किन्तु—

### क्कचित्कालानुसारेण स्रिद्धन्यमुपाहरेत्। गच्छपुस्तकवृद्धचर्थमयाचितमथाल्पकं

इतीन्द्रनन्दिभगवतोक्तं त्वपवादव्याख्यानं । तत्रापि स्वहस्तेन न स्पृत्र्यं किन्तु श्रावकादिहस्तेन स्थापनीयं । जइ लेइ अप्पबहुयं यदि लाति गृह्णात्यल्पं बहुकं वा निजोदरपोषणबुद्धया च । तत्तो पुण जाइणि-ग्रादे ततः पुनर्याति निगोदं प्रशंसनीयगतिं न गच्छतीत्यर्थः।

जस्स परिग्गहगहणं अप्पं बहुयं च हवइ ार्लंगस्स । सो गरहिउ जिणवयणे परिगहरहिओ निरायारो ॥ १९॥

यस्य परिष्रहष्रहणं अल्पं बहुकं च भवति लिंगस्य । स गर्हणीयः जिनवचने परिष्रहरहितो निरागारः ॥

जस्स परिगाहगहणं यस्य मुनेः श्वेताम्बरादेः परिप्रहप्रहणं शासने भवति । अप्पं बहुयं च हवइ ितंगस्स अल्पं अर्द्धफालिकादिकं बहुयं च—चतुर्विंशत्यावरणादिकं भवति िलंगस्य कपटकपटिसितपटादेवेषे । सो गरिहु जिणवयणे तिल्लगं स वेषो निन्दितोऽप्रशंसनीयो भवति, क, जिणवयणे—श्रीवर्धमानगौतमादिप्रतिपादितसिद्धान्तशास्त्रे । तथा चोक्तं समन्तभद्रेण गुरुणा—

त्वमसि सुरासुरमहितो प्रन्थिकसत्वाशयप्रणामामहितः। लोकत्रयपरमहितोऽनावरणज्योतिरुज्वलधामहितः॥१॥

अत्र प्रन्थिकसत्वाः सितपटाः प्रभाचन्द्रेण क्रियाकलापटीकायां व्याद्याताः, सितपटाभासास्तु लोकायतिका अतीव निन्दा अशौचव्यव- हारोच्छिष्टान्नभोजित्वात् । परिगहरहिओ निरायारो परिप्रहरहितो हि मुनिर्निरागारोऽनगारो यतिर्भवति यस्मात्कारणादिति शेषः

# पंचमहच्वयजुत्तो तिहि गुत्तिहि जो स संजदो होइ। णिग्गंथमोक्खमग्गो सो होदि हु वंदणिज्जो य॥ २०॥

पश्चमहाव्रतयुक्तः तिस्रभिः गुप्तिभिः यः स संयतः भवति।

निर्प्रन्थमोक्षमार्गः स भवति हि वन्दनीयः च ॥

पंचमहञ्ययुन्तो पंचमहाव्रतेयुक्तः प्राणातिपातानृतादत्तसुरतपरिप्रहरितः पुमान् पंचमहाव्रतयुक्त उच्यते । यस्तु स्तोकमि परिप्रहीतं करोति सोऽणुव्रतः सागारोऽव्रतो वा कथ्यते । तेन वस्त्रादौ
परिप्रहे सित तत्र यूकालिक्षादयस्त्रीन्द्रिया जीवा उत्पद्यन्ते, यदि
ततोऽपनीयान्यत्र क्षिप्यन्ते ततो म्नियन्ते कथं प्राणातिपातकरिहतो
निरागारो भवति, अलमतिविस्तरेण परिप्रहवान् महाव्रती न भवति ।
तिहि गुन्तिहि जो स संजदो होदि तिसृभिर्गुतिभिर्युक्तो यो मुनिः
स संयतः संयमवान् भवति । णिग्गंथमोक्खमग्गो निर्प्रन्थमोक्षमार्ग
यो मन्यते । सो होदि हु वंदणिज्जो स भवित हु—स्फटं वन्दनीयः ।
यः सप्रन्थमोक्षमार्ग मन्यते स मिथ्यादिष्ठजैनाभासश्चावंदनीयो भवतिति
भावार्थः ।

# दुइयं च वुत्त लिङ्गं उिकटं अवरसावयाणं च। भूभक्वं भमेइ पत्तो समिदीभासेण मोणेण॥ २१॥

द्वितीयं चोक्तं लिङ्गं उत्कृष्टं अवरश्रावकाणां च। भिक्षां भ्रमति पात्रः समितिभाषेण मौनेन ॥

दुरंग च वुत्त लिंगं दितीयं चोक्तं लिंगं वेषः। रिक्कट्टं अवस्था-वयाणं च उत्कृष्टं लिंगं अवरश्रावकाणां चागृहस्यश्रावकाणां। सोऽ वरश्रावकः भिक्खं भमेइ पत्तो भिक्षां भ्रमित पात्रसिहतः करभोजी वा। समिदिभासेण मोणेण ईर्यासभितिसहितः भौनवांश्च, उत्कृष्टश्रावको दशमैकादशप्रतिमाः प्राप्तः। उक्तं च समन्तिमद्रेण महाकविना—

१ पुस्तकद्वयेऽपि ईहगेव पाठः । अस्य स्थाने सोमदेवनिति युक्तं भाति ।

आद्यास्तु षड्जघन्याः स्युर्भध्यमास्तद्तु त्रयः।
शेपौ द्वावुत्तमावुक्तौ जैनेषु जिनशासने॥१॥
एकादशके स्थाने ह्युत्कृष्टः श्रावको भवेद्द्विविधः।
वस्नैकधरः प्रथमः कौपीनपरिष्रहोऽन्यस्तु॥२॥
कौपीनोऽसौ रात्रिप्रतिमायोगं करोति नियमेन।
लोचं पिच्छं धृत्वा भुक्ते ह्युपविश्य पाणिपुरे॥३॥
वीरचर्या च सूर्यप्रतिमात्रैकाल्ययोगनियमश्च।
सिद्धान्तरहस्यादिष्वध्ययनं नास्ति देशविरतानां॥४॥
लिंगं इच्छीण हवदि भंजइ पिंडं सुएयकालम्मि।
अज्जिय वि एक्कवत्था वत्थावरणेण भंजेइ॥२२॥

लिङ्गं स्त्रीणां भवति भुंक्ते पिण्डं स्वेककाले । आर्यापि एकवस्ना वस्नावरणेन भुंक्ते ॥

िलंगं इत्थीण हविद् नृतीयं छिगं वेषः स्त्रीणां भवित । शुंजह प्रिंडं सुएयकः लिम्म भंक्ते पिण्डमाहारं सुष्ठु निश्वलतया एककाले दिवसमध्ये एकवारं । अजिजय वि एककवत्था आर्यापि एकवस्त्रा भ-वित । अपिशब्दात् क्षुल्ठिकापि संव्यानवस्त्रेण सहिता भवित । वत्थावरणेण शुंजेइ भोजनकाले एकशाटकं घृत्वा भंक्ते संव्यानं उपरितनवस्त्रमुत्तार्य भोजनं कुर्यादित्यर्थः ।

> नापि सिध्यति वस्त्रधरो जिनशासने यद्यपि भवति तीर्थंकरः । नग्नो विमोक्षमार्गः शेषाः उन्मार्गकाः सर्वे ॥

ण वि सिज्झइ वत्थधरो नापि सिद्धयति नैव सिद्धिमात्मोपलान्ध-लक्षणां मुक्ति लभते वस्त्रधरो मुनिः। जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो जिनशासने श्रीवर्धमानस्वामिनो मते यद्यापे भवति तीर्थ- करः तीर्थकरपरमदेवोऽपि यदि भवति । गर्भावतारादिपंचक्रल्याणवानपि सिद्धो न भवति, आस्तां तावदन्योऽनगारकेवल्यादिकः । णग्गो वि-मोक्खमग्गो नग्नो वस्त्राभरणरिहतो विमोक्षमार्गः ज्ञातव्यः । सेसा उम्मग्गया सव्वे शेषाः सितपटादीनां मार्गाः सर्वेऽपि उन्मार्गकाः कुत्सिता मिथ्यारूपा मार्गा ज्ञेया जानीया विद्वद्भिरित्यर्थः ।

### लिंगम्मि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खदेसेसु । भणिओ सुहमो काओ तासं कह होइ पन्वज्जा ॥२४॥

लिङ्गे च स्त्रीणां स्तनान्तरे नाभिकक्षादेशेषु । भणितः सूक्ष्मः कायः तासां कथं भवति प्रवज्या ॥

िलंगिम्म य इत्थीणं िलंगे योनिमध्ये स्त्रीणां योषितां । थणंतरे णाहिकक्खदेसेसु स्तनान्तरे द्वयोः स्तनयोर्मध्ये वक्षः प्रदेशे, नाभिकक्षादेशेषु, नाभौ तुन्दिकायां, कक्षादेशयोर्बाब्होः मूल्रयोर्द्वयोः स्थानयोः । भणिओ सुहमो काओ भणित आगमे प्रतिपादितः कोऽसौ भणितः सूक्ष्मः कायः सूक्ष्मजीवशरीरं लोचनाद्यगोचरः सूक्ष्मपंचेन्द्रियपर्यन्तो जीववर्गः । तासिं कह होइ पव्यज्जा तासां स्त्रीणां कथं भवति प्रव्रज्या दीक्षा—अपि तु न भवति । यदि प्रव्रज्या न भवति तार्हें कथं पंचमहाव्रतानि दीयन्ते १ सत्यमेतत् सज्जातिज्ञापनार्थं महाव्रतानि उपचर्यन्ते स्थापनान्यासः क्रियते इत्यर्थः । तथा चांक्तं शुभचन्द्रेण महा-कविना—

मैथुनाचरणे मूढ ! म्रियन्ते जन्तुकोटयः । योनिरन्ध्रसमुत्पन्ना छिंगसंघट्टपीडिताः ॥ १ ॥

कियन्तो जन्तवो म्रियन्त इति चेत् घाते घातेऽसंख्येयाः कोटयः इति । "घाए घाए असंखेज्जा" इति वचनात् ।

# जइ दंसणेण सुद्धा उत्ता मग्गेण सा वि संजुत्ता । घोरं चरिय चरित्तं इत्थीसु ण पावया भणिया ॥ २५॥

यदि दर्शनेन शुद्धा उक्ता मार्गेण सापि संयुक्ता । घोरं चरित्वा चरित्रं स्त्रीषु न प्रवज्या भणिता ॥

जइ दंसणेण सुद्धा यदि दर्शनेन सम्यक्त्वरत्नेन शुद्धा निर्मला भवति । उत्ता मग्गेण सा वि संजुत्ता तदा मार्गेण सम्यग्दर्शनज्ञान-चीरित्रलक्षणेन सापि स्त्री च संयुक्ता भवति-पंचमगुणस्थानं प्राप्तोति, स्त्री- िलंगं छित्व। स्वर्गाप्रे देवो भवति, ततश्युत्वा मनुष्यभवमुत्तमं प्राप्य मोक्षं लभते । उक्तं च—

सम्यग्दर्शनसंशुद्धमपि मातङ्गदेहजं। देवा देवं विदुर्भस्मगृढाङ्गारान्तरीजसं॥१॥

स्वर्गेऽपि गता पुनः स्त्रीलिंगं न लभते। तदप्युक्तं समन्तभद्रेण महा कविना—

सम्यग्दर्भतिन्त्रुद्धा नारकतिर्यङ्नपुंसकस्त्रीत्वानि ।

दुष्कुलिवित्रगाल्पायुर्दरिद्रतां च व्रज्ञन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥ १॥ . घोरं चिरये १ वित्रं घोरं कातरजनभीतिजनकं चिरतं चिरतं । शेषोडशसु स्वर्गेष्वन्यतमं स्वर्गे यान्ति अहमिन्द्रत्वमि स्त्रीभवे न लभन्ते हि-कथं मोक्षं स्त्रीभवे प्राप्नुवन्ति । तेन कारणेन इत्थीसु ण पायया भणियास्य । स्त्रीषु न प्रव्रज्या निर्वाणयोग्या दीक्षा भणिता । इत्यनया गाथया सित-गोंग पटानां मतं स्त्रीमुक्तिप्राप्तिलक्षणं प्रत्युक्तं भवति । मरुदेवी-ब्राह्मी-सुन्दरी-क्यस्वर्ता-सुनन्दा-सुलोचना-सीता-रात्रि मति-चन्दना-अनन्तमित-द्रौपदी-त्यादिकाः स्त्रियः स्वर्गं गता न तु मोक्षमिति ।

चित्तासोहि ण तेसिं ढिछं भावं तहा सहावेण। विज्ञदि मासा तेसिं इत्थीसु णऽसंकया झाणं॥२६॥

चित्ताशोधिः न तेसां शिथलो भावः तथा स्वभावेन। विद्यन्ते मासाः तासां स्त्रीषु न अशंकया ध्यानम्॥ चित्तासोहिण तेसिं चित्तस्य मनसः आ समन्ताच्छोधिर्निर्मलता न विद्यते तासां स्त्रीणां । ढिल्लं भावं तहा सहावेण शिथिलो भावः परिणामस्तथा स्वभावेन प्रकृत्येव, किंसिश्चिद्वतादावितदाद्ध्यं न वर्तते । विज्जदि मासा तेसिं विद्यन्ते मासा—मासे मासे रुधिरस्रावस्तासां स्त्रीणां । इत्थीसु णऽसंकया झाणं स्त्रीषु न वर्तते किं तत्, अशं-कया निर्भयतया ध्यानमेकाप्रचिन्तानिरोधलक्षणिमति भावः । ''लुक्च'' इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेणाकारलोपः ।

> गाहेण अप्पगाहा समुद्दसिलले सचेलअत्थेण। इच्छा जाहु नियत्ता ताह नियत्ताई सव्वदुःखाई।।२७॥

प्राह्मेण अल्पप्र।हाः समुद्रसिलेले स्वचेलार्थेन । इच्छा येभ्यो निवृत्ता तेषां निवृत्तानि सर्वदुःखानि ॥

गाहेण अप्पगाहा प्राह्मेण आहारादिना ये मुन्योऽल्पप्राहाः स्तोकं गृह्णन्ति । समुद्दसिलेले सचेलअत्थेण यथा सर्भाईलेले प्रचुरजला- शये सत्यिप स्वचेलप्रक्षालनार्थमल्पमेव जलं गृह्णातः क्रियतेऽधिक- बलप्रहणेन । इच्छा जाहु नियत्ता इच्छा तृष्ट्र स्वाई तेषां विवृत्तानि गृहिन्यो निवृत्ता गता । ताह नियत्ताई सव्वदुः स्वाई तेषां निवृत्तानि । ए। सिद्धसुखसंभवादिति भावः ।

इति श्रीपद्मनिद्कुन्दकुन्दाचार्यवक्रश्रीवाचार्येस्राचार्यगृद्धपि-च्छाचार्यनामपंचकविराजितेन श्रीसीमन्धरस्वामिज्ञानसंबोधितभव्यजनेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभद्दारकपद्दाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचित षद्प्राभृत-प्रन्थे सर्वमुनिमण्डलमण्डितेन कलिकालगौतमस्वामिना श्रीमिल्लभूषणेन भद्दारकानुमतेन सकलविद्वज्ञनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचकवर्तिना श्री-विद्यानिद्गुर्वन्तेवासिना सूरिवरश्रीश्रुतसागरेण विरचित्ता सूत्रप्राभृतटीका

समाप्ता ।

# बोधप्राभृतं।

<del>~%%</del>-&&-

बहुसत्थअत्थनाणे संजमसम्मत्तसुद्धतवयरणे। वंदित्ता आयरिए कसायमलविज्जिदे सुद्धे॥१॥ सयलजणबोहणत्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं। वुच्छामि समासेण य छक्कायहियंकरं सुणसु॥२॥

बहुशास्त्रार्थज्ञायकान् संयमसम्यक्तवशुद्धतपश्चरणान् । विन्दित्वाऽऽचार्यान् कषायमलवर्जितान् शुद्धान् ॥ सकलजनबोधनार्थं जिनमार्गे जिनवरैर्यथा भणितम् । वक्ष्यामि समासेन च षद्रकायहितंकरं शृणु ॥

वुच्छामि वक्ष्यामि कथायिष्यामि । कः कर्ता अहं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः । किं तत्कर्मतापनं, छक्कायहियंकरं पट्कायहितंकरं पृथ्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायहितकारकं शास्त्रं बोधप्राभृताभिधानं शास्त्रं ।
केन कृत्वा वक्ष्यामि, समासेण संक्षेपण । सुणसु शृणु त्वं हे भव्य !
"विध्यादिषु त्रयाणामेकत्र दुसुमुश्च" इत्येनेन प्राकृतव्याकरणसूत्रेण हिस्थाने सुरादेशः बहुवचने तु पंचम्याः सुणह इत्येवं भवित मध्यमस्य ।
कथंभूतं बोधप्राभृतं, जिणमगो जिणवरेहिं जह भणियं जिनमार्गे
जिनशास्त्रं जिनवरैः केविहिभिर्यथा येन प्रकारेणाऽऽयतनादिभिर्भणितं प्रविद्यादितं । किमर्थ जिनैर्भणितं, स्यलजणबोहणत्थं सर्वभव्यजीवसम्बोधनिनिमत्तं । किं कृत्वा पूर्व वुच्छामि, वंदित्ता आयरिए
वन्दित्वाऽऽचार्यान् तृतीयपरमेष्ठिपदस्थान् गुरून् । कथंभूतानाचार्यान्,
बहुसत्थअत्थजाणे अनेकशास्त्रार्थज्ञायकान् । पुनः कथंभूतानाचार्यान्,
संजमसम्मत्तसुद्धतवयरणे संयमश्च चारित्रं, सम्यक्त्वं च सम्यग्दर्शनं

शुद्धं निरितचारं, तपश्चरणं च द्वादशिवधं तपो येषां ते संयमसम्यक्ति-शुद्धतपश्चरणास्तान् संयमसम्यक्त्वशुद्धतपश्चरणान् । भूयोऽपि कथं भूतानाचार्यान्, कसायमलविज्ञदे क्रोधमानमायालोभलक्षणचतुष्क-षायमलवर्जितान् कषायोत्पन्नपापरिहतानित्यर्थः । अपरं कथंभूताना-चार्यान्, सुद्धे शुद्धान् षट्त्रिंशद्रुणप्रतिपालनेन निर्मलान् निष्पापान् । के ते षट्त्रिंशद्रुणा इत्याह—

आचारवान् श्रुतांधारः प्रायश्चित्तासनाँदिदः (१)।
आयापायंकथा दोषाभाषिको श्रावको ऽपि च ॥ १ ॥
सन्तोषकारी साधूनां निर्यापक इमेऽष्ट च ।
दिगम्बरो ऽप्यनुद्दिष्टंभोजी दाय्यांदानीति च ॥ २ ॥
आरोगेंभुक् क्रियायुक्तो व्रतवीन् ज्येष्ठक्षेद्धणः ।
प्रतिक्रेमी च षण्मास्याणी च तद्दिनिष्टेंकः ॥ ३ ॥
दिःषेटेंतपास्तथा षद् चावद्यकीनि गुणा गुरोः ।
आयदणं चेदिहरं जिणपिडमा दंसणं च जिणिविंबं ।
मणियं सुवीयरायं जिणग्रद्दा णाणमादत्थं ॥ ३ ॥
अरहंतेण सुदिद्दं जं देवं तित्थिमह य अरहंतं ।
पावज्ज गुणविसुद्धा इय णायव्वा जहाकमसो ॥ ४ ॥

आयतनं चैत्यगृहं जिनप्रतिमा दर्शनं च जिनिबम्बम् । भणितं सुवीतरागं जिनमुद्रा ज्ञानमत्मस्थम् ॥ अर्हता सुदृष्टं यो देवः तीर्थमिह च अर्हन् । प्रवज्या गुणविशुद्धा इति ज्ञातव्या यथाकमशः ॥

आयदणं आयतनं ज्ञातव्यं। चेदिहरं चैत्यगृहं द्वितीयं ज्ञातव्यं। जिणपिडिमा जिनप्रतिमा तृतीयोऽधिकारो बोधप्राभृते ज्ञातव्यः। दंसणं च दर्शनं च चतुर्थोऽधिकारो बोधकरो मन्तव्यः। जिणिविंबं जिन-

१ व इति ख. पुस्तके।

विम्बं पंचमोऽधिकारो बोधजनको विज्ञेयः। कथंभूतं जिनविम्बं, भणियं सुवीयरायं भणितमागमे प्रतिपादितं सुष्ठु अतिशयेन वीतरागं न तु लक्ष्मीनारायणवद्रागसहितं। जिणसुद्दा जिनसुद्रा बोधकरी षष्टोऽधिकारो वेदितव्यः। णाणमादत्यं ज्ञानमात्मस्यं सप्तमो नियोगो बोधप्राभृतस्य बोद्धव्यः। अरहंतेण सुदिष्टं जं देवं अर्हता सर्वज्ञवीतरागेण सुदृष्ट-मबाधं प्रतिपादितं जं देवं यो देवः, प्राकृते लिंगभेदत्वादत्र देवशब्दस्य नपुंसकत्वं सोऽयं देवाधिकारो बोधजनकोऽष्टमोऽवगन्तव्यः। तित्य-मिह य तीर्थमिह च नवमोऽधिकारस्तीर्थमिह बोधप्राभृतेऽवेतव्यः। अरहंतं अर्हत्वरूपनिरूपकोऽधिकारस्तीर्थमिह बोधप्राभृतेऽवेतव्यः। अरहंतं अर्हत्वरूपनिरूपकोऽधिकारो दशमः प्रत्येतव्यः। पावज्ञ गुणविसुद्धा प्रव्रज्या एकादशोऽधिकारो बोधप्राभृतस्य स्मर्तव्यः। कथं-भूता प्रव्रज्या, गुणविद्युद्धा गुणैरुज्वला। इय णायव्वा जहाकमसो इति ज्ञातव्या यथाक्रभृशः। एते एकादशाधिकारा बोधप्राभृतस्य चिन्त-नीयाः।

गाथाद्वयेन द्वारं बोधप्राभृतस्य कृतं । इदानीं तद्विवरणं कुर्वान्ते श्री-मन्तो गृद्धपिच्छाचाय स्तित्रायतनं निरूपयन्ति—

मणवयणकां यदच्वा आसत्ता जस्स इंदिया विसया। आयदणं जिणमगो णिहिटं संजयं स्वं॥ ५॥

मनोवचनकायद्रव्याणि आसक्ता यस्य ऐन्द्रिया विषयाः । भायतनं जिनमार्गे निर्दिष्टं सांयतं रूपम् ॥

भणवयणका थद्व्वा मनोवचनकायद्रव्याणि हृदयमध्येऽष्टदलक-मलाकारं मानसद्भव्यं यस्य मनो भवति । उरःप्रभृत्यष्टस्थानाश्रितं यस्य वचनं वचनशक्तिकं वाग्द्रव्यं भवति । अष्टावङ्गानि अनेकोपाङ्गानि यस्य मुनेः कायद्रव्यं भवति । आसत्ता जस्स इंदिषा विसया । आसक्ताः सम्बन्धमायाता यस्य मुनेः एन्द्रिया विषयाः, इन्द्रियेषु स्पर्श- नरसन्प्राणचक्षुःश्रोत्रलक्षणेषु हृषीकेषु भवा एन्द्रियाः ते च ते विषयाः स्पर्शरसगन्धरूपशब्दलक्षणा यथासंभवं शक्तिरूपा व्यक्तिरूपाश्च भवन्ति। आयदणं जिणमग्गे आयतनं जिनमार्गे। णिहिहं संजयं रूवं निर्दिष्टमागमे प्रतिपादितं सांयतं रूपं संयमिनः सचेतनं शरीरं।

### मय राय दोस मोहो कोहो छोहो य जस्स आयत्ता । पंचमहव्वयधारा आयदणं महरिसी भणियं ॥ ६॥

मदो रागो द्वेषो मोहः कोधो लोभश्व यस्य आयत्ताः । पश्चमहाव्रतधरा आयतनं महर्षयो भणिताः ॥

मय राय दोस मोहो मदो ऽष्टिविधः । उक्तं च समन्तभद्रेण महा-किवना-

### भानं पूजां कुलं जाति वलमृद्धि तदी वृहः । अष्टावाश्चित्यमानित्वं स्मयमाहुर्गतसम्बद्धाः ।। १॥

रागः प्रीतिलक्षणः । दोषोऽप्रीतिस्वभावः । मोह क्लाल्बे ज्ञिमित्रादिस्नेहः। कोहो लोहो य जस्स आयत्ता क्रोधो सप्स्वभावः, लोभो
मूर्च्छा परिप्रहप्रहणस्वभावः । चकारात्परंवचनप्रकृतिम् । एते पदार्था
यस्य महर्षेः त्रिविधमुनिसमूहस्याऽऽयत्ताः निप्रहपरिप्रहमाध्वन्तो भवन्ति ।
पंचमहव्ययधारा पंचमहाव्रतधरा अहिंसासत्याचौ महर्गिन क्विच्यानि
रात्रिभोजनवर्जनषष्टानि प्रतिपालयन्तः । आयद्णं महरितो मणियं
आयतनं महर्पयो भणिताः । एतेऽभिगमनयोग्या भक्ति दर्शनस्पर्शनवन्दनाहीश्च भवन्ति । अन्ये विलिगिनो जितः पाशुपता एकदण्डतिदण्डधरा मिथ्यादिष्टमुण्डिनः शिखनः पंचचूलाः भरमोद्भलना नग्नाण्डकाः चरकत्रभानो दिगम्बरसंज्ञकाः हंसपरमहंसाभिधानाः पशुपाज्ञिकाः
दीक्षिता अध्वर्यवः उद्गातारो होतार आधर्वणाः व्यासाः स्मार्ता जैना-

भासाश्च नाभिगम्या न दर्शनीया नाभिवादनीयाश्च भवन्ति । अथ के ते जैनाभासाः पूर्वमप्युक्ताः —

गोपुच्छिकः इवेतवासो द्राघिडो यापनीयकः। निष्पिच्छश्चेति पंचैते जैनाभःसाः प्रकीर्तिताः॥१॥

एते मयूरिपच्छधरा अपि न वन्दनीयाः संशयिमध्यादृष्टित्वात्। तथा च बौद्धमते आयतमलक्षणं—

पंचेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पंच मानसं । धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥ १॥

धर्मायतनं शरीरमिति ।

सिद्धं जस्स सदत्थं विसुद्धझाणस्स णाणजुत्तस्स । सिद्धायदणं सिद्धं मुणिवरवसहस्स मुणिदत्थं ॥ ७॥

सिद्धं यस्य सदर्थं विशुद्धध्यानस्य ज्ञानयुक्तस्य । सिद्धायतनं सिद्धं मुनिवरवृषभस्य ज्ञातार्थाः ॥

सिंद्ध जस्स सदत्थं सिद्धं लिब्धमायातं यस्य मुनिवरवृषभस्य । कि सिद्धं,सदत्थं-निजातमस्वरूपं । कथंभ्तस्य, विसुद्धशाणस्य णाण-जुनस्स विशुद्धध्यानस्य आर्तरौद्धध्यानद्वयरहितस्य धर्म्यशुक्कध्यानद्वय-सिहतस्य गणधरकेविलेनो मुण्डकेविलेनस्तीर्धेकरपरमदेवकेविलेनो वा । कथंभ्तस्यत्वत्रयस्य, ज्ञानयुक्तस्य सकलिवसलकेवलज्ञानयुक्तस्य । सिद्धं सिद्धायतनं सिद्धं सिद्धायतनं प्रतिपादितं । कस्य. मुणिवरवसहस्स मुनिवरवृपभस्य मुनिवराणां मध्ये वृपभस्य श्रेष्ठस्य । कथंभूतमायतनं, मुणिद्रं मुनिवा यथाविद्धज्ञाता अर्थाः षड्द्रव्याणि पंचास्तिकायाः सप्ततत्वानि नवपदार्थाः । जीवपुद्गल्किधर्मकालाकाशा इति षड्द्रव्याणि । कालरहितानि षड्द्रव्याणि पंचास्तिकाया भवन्ति ।

जीवाजीव।स्रवबन्धसंवरिनर्जरामोक्षास्तत्वानि । सप्त तान्येव पुण्यपापद्वय-सहितानि नवपदार्था वेदितव्याः ।

आयदणं—इत्यायतनस्वरूपं समाप्तम्। १। अथेदानीं चैत्यस्वरूपं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचार्याः—

बुद्धं जं बोहंतो अप्पाणं चेइयाई अण्णं च। पंचमहव्वयसुद्धं णाणमयं जाण चेदिहरं॥ ८॥

बुद्धं यत् बोधयन् आत्मानं चैत्यानि अन्यच । पञ्चमहाव्रतशुद्धं ज्ञानमयं जानीहि चैत्यगृहम् ॥

बुद्धं जं बोहंतो बुद्धं कर्ममलकलंकरहितकेवलज्ञानमयं, जं-यत्, बोहंतो-बोधयन्। अप्पाणं चेइयाइं अण्णं च आत्मानं शुद्रवुद्रैक-स्वभावं निजर्जावस्वरूपं बोधयन्नयं आत्मा चैत्यगृहं भवति । हे जीव ! तं-त्वं चैत्यगृहं जानीहि न केवछं आत्मानं बोधयन्तं आत्मानं चैत्य-गृहं जानीहि किन्तु चेइयाइं-चैत्यानि कर्मतापन्नानि भव्यर्गवृह्दानि बोधयन्तमात्मानं चैत्रगृहं निश्चयचैत्यालयं हे जीव! त जानीहि निश्चयं कुरु, न केवलमात्मानं चेत्यगृहं जानीहि किन्तु अण्णं च-व्यवहार्-नयेन निश्चयचैत्यालयप्राप्तिकारणभूतेनान्यच्च दपदिष्टकाकाष्टादिरचितं श्रीमद्भगवत्सविज्ञवीतरागप्रतिमाधिष्टितं चैत्यगृहं हे आत्मन्! हे जीव! त्वं जानीहि । कथंभूतं चैत्यगृहं, पचमहव्वयसुद्धं पंचिमिर्महाव्रतैः कुला शुद्धं समूलकापं किपतकर्ममलकलंकसमूहं। अपरं कथंभूतं चैत्य-गृहं, णाणमंय केवलज्ञानकेवलदर्शनाभ्यां निर्वृत्तं निष्पन्नमित्यर्थः। यवहारचैत्यगृहं तु स्थापनान्यासेन पंचमहाव्रतशुद्धं स्थापनान्यासबलेन केवलज्ञानदर्शनमयमित्यर्थः स तु व्यवहारनयो मुख्यो निश्चयनयस्तु गौण इति ज्ञातव्यं। ये तु छोकायतिकादिमतानुसारिणो दुरात्मानः स्वेत-पटाभासा निश्चयचैत्यमस्पृशन्तो ऽपि व्यवहारचैत्यगृहं न मानयन्ति ते उभयतोऽपि भ्रष्टाः सर्वत्र भोजनभिक्षाग्राहका जिनधमिविराधकाः पूर्वाचार्योपिदिष्टजिनपूजादिकममानयन्तो न जाने कां निन्दितां गितं गिमष्यन्ति ।

चेइय बंधं मोक्खं दुक्खं सुक्खं च अप्पयंतस्स । चेइहरं जिणमग्गे छकायहियंकरं भणियं ॥ ९ ॥

चैत्यं बन्धं मोक्षं दुःखं सुखं च अर्पयतः । चैत्यगृहं जिनमार्गे षदकायहितंकरं भणितम् ॥

चेह्य बंधं मोक्खं चैत्यं चैत्यगृहं बन्धं अष्टकर्मबन्धं करोति। पाप-कर्मोपार्जनं कारयति। पुनश्च किं करोति, मोक्षं सर्वकर्मश्चय छक्षणं मोक्षं च करोति। दुक्खं सुक्खं च अप्पयंतस्स चैत्यं चैत्यगृहं दुःखं शारीर-मानसागन्तु छक्षणं दुःखमसातं बन्धफं करोति। सुक्खं च सुखं च मोक्षफं परमानन्द छक्षणं करोति। कस्यैतद्वयं करोति, अप्पयंतस्स-अप्यतः पुरुषस्य। यः चैत्यगृहस्य दुष्टं करोति तस्य पापबन्य उत्पद्यते, यश्चैत्यगृहस्य सुष्ठु करोति शोभनं विद्धाति तस्य पुण्यमृत्पद्यते, तदा-धारेण मोक्षो भवति, तत्फळेन यथासंख्यं दुःखं सुखं च भवतीति भाव-नीयं। चेहहरं जिणमगो चैत्यगृहं जिनमार्गे श्रीमद्भगवर्द्दत्सवं इवीत-रागशासने वर्तते एव को मिथ्यादृष्टिः पापीयांस्त ल्छोपयति। यश्चैत्यं चैत्यगृहं न च मानयति स महापातकी भवति। अत एव चोक्तं गौतमेन भगवता—

यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये। तावन्ति सततं भक्त्या त्रिःपरीत्य नमाम्यहं ॥ १ ॥

छक्कायहियंकरं भणियं चैत्यगृहं षट्कायानां हितङ्करं स्वर्गमो-क्षकारकं भणितं जिनागमे प्रतिपादितं । चैत्यगृहार्थं या मृत्तिका खन्यते सा काययोगेनोपकारं चैत्यगृहस्य कृत्वा शुभमुपार्जयति तेन तु पार- म्पर्येण स्वर्गमोक्षं छभते । यज्जछं चैत्यगृहस्य कार्यमायाति तद्वत्तदिपि शुभभाग्भवति । यत्तेजोऽग्निः चैत्यगृहिनिमित्तं प्रज्वाल्यते तदिपि तद्वच्छुमं छभते । यो वायुश्चैत्यगृहिनिमित्तं बिहै:संधुक्षणाद्यर्थे विराध्यते धूपाङ्गारहिवःपाकार्थे चोत्क्षेपिनिक्षेपणं प्राप्यते सोऽपि तद्वच्छुमं प्राप्नोति । यो वनस्पतिः पुष्पादिकश्चैत्यगृहपूजाद्यर्थे छ्यते सोऽपि का-ययोगेन पुष्यमुपार्जयति तस्यापि शुभं भवति । उक्तं च—

फुल पुकारइ वाडियहि कहियां जिणहं चडेसि। धम्मी को वि न आवियउ कंपिय धरणि पडेसि॥१॥

अन्यच--

केर्णंय वाडी बाइया केणय वीणिय फुछ । केणय जिणह चडाविया ए तिण्णि वि समतु ॥ २ ॥ चेइयहरं—चैत्यगृहाविकारः समाप्त इत्यर्थः । २ ।

सपराजंगमदेहा दंसणणाणेण शुद्धचरणाणं । निग्गंथवीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १०॥

स्वपराजङ्गमदेहा दर्शनज्ञानेन गुद्धचरणानाम् । निर्श्रनथवीतरागा जिनमार्गे इदशी प्रतिमा ॥

सपराजंगमदेहा स्वकीया अहंच्छासनसम्बन्धिनी । परा पर-कीयशासनसम्बन्धिनी प्रतिमा भवति । स्वकीयशासनस्य या प्रतिमा सा उपादेया ज्ञातव्या । या परकीया प्रतिमा सा हेया न वन्दनीया ।

१ तात्स्यात्ताच्छब्दामिति न्यायेन तत्रस्या जीवा ज्ञातव्याः पंचस्विपि कायेषु शुभोपार्जिकाः पृथिव्यादीनां केवलानां जडन्वात्तदसंभवात्।

२ फुल पुकारयात माली कथं जिनस्य चढिस । ? धर्मी कोऽपि नाऽऽयातः कम्पायस्यः धरणौ पातप्यसि ॥ १ ॥

३ केन च व।टिका उपिता केन च चितानि पुष्पाणि । केन च जिनस्य चाढापितानि एत त्रयोऽपि समतुल्याः ॥२॥

अथवा सपरा—स्वकीयशासने ऽपि या प्रतिमा परा उत्कृष्टा भवति सा वन्दनीया न तु अनुकृष्टा। का उत्कृष्टा का वाऽनुत्कृष्टा इति चेदुच्यन्ते या पंचजैनाभासैरञ्चलिकारहितापि नग्नमूर्तिरपि प्रतिष्ठिता भवति सा न वन्दनीया न चार्चनीया च। या तु जैनाभासरहितैः साक्षादाहितसंघैः प्रतिष्ठिता चक्षुःस्तनादिषु विकाररहिता नन्दिसंघ-सेनसंघ-देवसंघ-सिंहसंघे समुपन्यस्ता सा वन्दनीया। तथा चोक्तं इन्द्रनन्दिना भट्टारकेण—

> चतुःसंघसंहिताया जैनं विम्बं प्रतिष्ठितं। नमेन्नापरसंघाया यतो न्यासविपर्ययः॥१॥ चतुःसंघ्यां नरो यस्तु विद्ध्याद्भेदभावनां। स सम्यग्दर्शनातीतः संसारे संसरत्यरं॥२॥

न्यासिव्पर्ययस्तु गुरुवचनादेवावगन्तव्यः । तथा चोक्तं श्रीवीरन-न्दिशिष्यैः श्रीपद्मनन्दिभिराचार्यैः—

> बिम्बादलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्तया ये कारयन्ति जिनसम्म जिनाकृति च। पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शक्ता वक्तं परस्य किमु कारियतुं द्वयस्य॥१॥

ये तु प्रतिमायां वस्त्राभरणादि कुर्वन्ति प्रतिष्ठावेळायां दिधसक्तमुखे बन्नन्ति तन्मतिनरासार्थे श्रीगौतमेन महामुनिना पृथ्वीवृत्तमुक्तं—

निराभरणभासुरं विगतगावेगोदयानिरायुधसुनिर्भयं विगतिहिस्यहिसाक्रमानिरायुधसुनिर्भयं विगतिहिस्यहिसाक्रमानिरायुधसुनिर्भयं विगतिहिस्यहिसाक्रमानिरायुधसुनिर्भयं विगतिहिस्यहिसाक्रमानिरामिषसुनृप्तिमद्विविधवदनानां क्षयात्॥१॥
इक्कहि फुल्लाहें माटिदेइ जु सुरनरिद्धही।
एही करइ कुसाटिवयु भोलिम जिणवरतणी॥१॥

एक्किहि फुल्लिहि फुल्लिसउ वीए फुल्लिसहासु। जिम्ब जिम्ब जिणवर पुज्जियद्द तिम्ब तिम्ब दुरियहं नासु॥ २॥

तथा चोक्तं समन्तभद्रस्वामिना मुनिवरेण आर्याद्वयं----

देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिहरणं। कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादाहतो नित्यं॥१॥ अहच्चरणसपर्या महानुभावं महात्मनामवदत्। भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे॥ २॥

अजंगमदेहा—सुवर्णमरकतमणिघटिता, स्फटिकमणिघटिता, इन्द्र-नीलमणिनिर्मिता, पद्मरागमणिरचिता, विद्रुमकल्पिता, चन्दनकाष्टानु-ष्ठिता वा अजंगमा प्रतिमा कथ्यते । ईदृशी प्रतिमा केषां भवति, दंसणणाणेण सुद्धचरणाणं दर्शनेन ज्ञानेन निर्मलचारित्राणां तीर्थकर-परमदेवानां । कथंभूता प्रतिमा, निग्गंथवीयराया निर्प्रन्था वस्त्राभरण-जटामुकुटायुघरहिता, वीतरागा रागरहितभावे ऽवतारिता । जिणमगो एरिसा पिडमा जिनमार्गे सर्वज्ञवीतरागमते ईदृशी प्रतिमा भवति ।

> जं चरिद सुद्धचरणं जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं। सा होइ वंदणीया णिग्गंथा संजदा पिडमा ॥ ११॥

यः चरति शुद्धचरणं जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्त्वम् । सा भवति वन्दनीया निर्यन्था सांयता प्रतिमा ॥

जं चरिद सुद्धचरणं यो मुनिश्चरित प्रतिपालपित । किं, शुद्ध-चरणं निरितचारचारित्रं । जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मनं जिनश्रुतं जा-नाति स्वयोग्यं वस्तु पश्यित च । शुद्धं पंचिवशतिदोषरितं यस्य सूरेः सम्यक्त्वं भवित । सा होइ वंदणीया सा भवित वन्दनीया नमस्क-रणीया । निरगंथा संजदा पिडया निर्प्रन्था चतुर्विशतिपरिप्रहरिता संयतानां मुनीनां दिगम्बराणां प्रतिमा आकारः, जंगमा प्रतिमा मुनयो भवन्तीत्यर्थः।

# दंसणअणंतणाणं अणंतवीरिय अणंतसुक्खा य। सासयसुक्ख अदेहा मुक्का कम्मदृबंधेहिं॥ १२॥

दर्शनानन्तज्ञानं अनन्तवीर्या अनन्तसुखाः च । शाश्रतसुखा अदेहा मुक्ताः कर्माष्टवन्धेः ॥

दंसणअणंतणाणं दर्शनमनन्तं केवलदर्शनं सत्तावलोकनमात्र-लक्षणं । काकाक्षिगोलकन्यायेनानन्तराब्द उभयत्राभिसम्बध्यते तेना-नित्त्रानं वस्तुयथावत्स्वरूपप्राहकं केवलज्ञानं लोकालोकव्यापकं द्वयं । तद्योगादर्शनानन्तज्ञानं अनन्तदर्शनमनन्तज्ञानं च सिद्धा भवन्ति । उक्तं चाशाधरेण महाकविना—

सत्ताकोचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दर्शनं साकारं च विशेषगोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्छया। ते नेत्रे क्रमवर्तिनी सरजसां प्रादेशिके सर्वतः स्फूजन्ता युगयत्पुनर्विरजसां युष्माकमङ्गातिगाः॥१॥

तथा च नेमिचंद्रसिद्धान्तचक्रवर्तिना चोक्तं---

दंसणपुरुवं णाणं छहुमत्थाणं ण दोण्णि उवअरेगा। जुगवं जम्हा केविळणाहे जुगवं तु ते दो वि॥ १॥

अणंतवीरिय अणंतसुक्खा य अनन्तर्वार्याश्च सिद्धा भवन्ति छोकाछोकस्वरूपावछोकने ज्ञातृत्व च या शक्तिस्तद्नन्तवीर्य ज्ञातव्यं। अनन्तसौख्याश्च सिद्धा भवन्ति सर्ववस्तुस्वरूपपिश्चाने सित तेपां सुख-मुत्पचते। तथा चोक्तं नेनिचंद्रेण त्रिछोकसारप्रन्थे वेमानिकाधिकार-पर्यन्ते—

पेयं सत्थं सब्वं सत्थं वा सम्ममेत्थ जाणंता।
तिःवं तुस्संति णरा कि ण समत्थत्थतचण्हा ॥ १ ॥
चिक्ककुरुफणिसुरेदेसहमिंदे जं सुहं तिकालभवं।
तत्तो अणंतगुणिदं सिद्धाणं खणसुहं होदि॥ २॥

सासयसुक्ख अदेहा शास्वतसुखा अविनश्वरसुखाः, अदेहा देहर-हिता ज्ञानमयमूर्तय इत्यर्थः । सुका कम्मद्वबंधेहिं मुक्ताः कमीष्ट-बन्धनैः ।

## निरुवममचलमखोहा निम्मिवियाजंगमेण रूवेण। सिद्धटाणम्मि ठिया वोसरपिडमा धुवा सिद्धा॥१३॥

निरुपमा अचला अक्षोभा निर्मापिता अजङ्गमेन रूपेण । सिद्धस्थाने स्थिता व्युत्सगंप्रतिमा श्रुवाः सिद्धाः ॥

निरुवममचलमखोहा निरुपमा उपमारहिताः। ईटशः पुमान् कोऽपि नास्ति येन सिद्धा उपमीयन्ते। अचलाः स्वस्थानादासुरीको-टितमं भागमिप न परतो गच्छन्ति। अखोहा-अक्षोभा न क्षोभं प्राप्तु-विति। उक्तं च समन्तभद्रेणोत्सर्पिणीकाले आगामिनि भविष्यत्तीर्थकर-परमदेवेन—

काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया स्था। उत्पातोऽपि यदि स्यात्रैलोक्यसंभ्रान्तिकरणपटुः॥१॥ निम्मवियाजंगमेण रूवेण स्थिररूपेण निर्मापिताः संसारान्त्य-क्षणेन निष्पादिता एकसमयेन त्रैलंक्यशिखरं प्राप्ता धर्मास्तिकायाभा-

१ एकं शास्त्रं सर्वं शास्त्रं वा सम्यगत्र जानन्तः। तीद्रं तुष्यन्ति नराः किं न समस्तार्थतत्वज्ञाः॥ १ ॥ चिक्रकुरुफणिसुरेन्द्रेषु अहमिन्द्रे यत्सुखं त्रिकालभवं। ततोऽनन्तगुणितं सिद्धानां क्षणसुखं भवति॥ २ ॥

२ सर्षपात्रभागतमं ।

वात्परतो न गच्छन्ति, अजंगमेन रूपेण स्थिररूपेण तिष्ठन्ति निश्चय स्थिरप्रतिमाभिधानाः । सिद्धद्वाणम्मि ठिया सिद्धानां मुक्तात्मनां स्थाने त्रिभुवनाप्रे तनुवातवलये स्थिताः—मुक्तिशिलामीपदूनगब्यूतिमधो मुक्तवा आकाशे निराधाराः स्थिताः । वोसरपडिमा धुवा सिद्धा व्युत्सर्गप्रतिमाः कायोत्सर्गेण पद्मासनेन वा स्थिता ध्रुवाः शाख्ताः ् सिद्धाः प्रतिमा भवन्ति । तेऽपि वन्दनीया भवन्ति ।

पिडमा-प्रतिमाधिकारस्तृतीयः समाप्तः । ३ ।

अथेदानीं गाथाद्वयेन दर्शनाधिकारं कथयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचार्याः--

दंसेइ मोक्खमग्गं सम्मत्तं संयमं सुधम्मं च। निग्गंथं णाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं ॥ १४ ॥

दर्शयति मोक्षमार्गं सम्यक्तवं संयमं सुधर्भं च। निर्श्रन्थं ज्ञानमयं जिनमार्गे दर्शनं भणितम् ॥

दंसेइ मोक्खमग्गं दर्शयित प्रकटयित मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्रलक्षणं यत्तदर्शनं । ''कृत्ययुटो ऽन्यत्रापीति''वचनात्कर्तरि युट्प्रत्ययः। को ऽसौ मोक्षमार्गी यं दर्शनं कर्तृतया दर्शयति, सम्मतं सम्यक्तवं तत्वार्थश्रद्धानलक्षणं । तथा संयमं चारित्रं पंचमहाव्रतपंचसमिति-त्रिगुति उक्षणं दर्शयति । सुधर्भे चानशनादि द्वादशविधं तपश्च द्रीयति । कथंभूतं दर्शनं, निग्गंथं बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहरहितं। भूयोऽपि कथंभूतं दर्शनं, णाणमयं सम्यन्ज्ञानेन निर्वतं । जिणमगो दंसणं भणियं जिनमार्गे सर्वज्ञवीतरागप्रातिपादिते मार्गे दर्शनं सम्यक्ष्यक्षपं भाणितं यतिश्रावकावारं प्रतिपादितं, आवरतसद्दृष्ट्याधारभूतं च।

> जह फुड़ं गंधमयं भवदि हु खीरं स वियमयं चावि । तह दंसणं हि सम्मं णाणमयं होइ रूवत्यं ॥ १५॥

यथा पुष्वं गन्धमयं भवति स्कुटं क्षीरं तद्घृतमयं चापि । तथा दर्शनं हि सम्यग्ज्ञानमयं भवति रूपस्थम् ॥

जह फुलुं गंधमयं यथा पुष्पं गन्धमयं भवति । भवदि हु खीरं स् िष्यमयं चावि भवति हु—स्फुटं क्षीरं दुग्धं, स—तत् घृतमयं घृत-युक्तं चापि । अपिशब्दादन्ये ऽपि कनकपाषाणकाष्टाग्निप्रभृतयो ह- छान्ता ज्ञातव्याः । तह दंसणं हि सम्मं तथा दर्शनं सम्यक्तं हि निश्चयेन सम्यक्तानमयं भवति । स्वत्थं यतिश्रावकासंयतसद्दृष्टिमूर्ति- स्थितं दर्शनं ज्ञातव्यमित्यर्थः ।

दंसणं-दर्शनाधिकार एकादशाधिकारेषु बोधप्राभृतं चतुर्थः समाप्तः । ४। अथदानीं जिनबिबस्वरूपं निरूपयन्ति श्रीगृद्धपिच्छाचार्या भगवन्तः—

# जिणविंवं णाणमयं संजमसुद्धं सुवीयरायं च। जं देइ दिक्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥

जिनिबम्बं ज्ञानमयं संयमशुद्धं सुवीतरागं च। यद् ददाति दीक्षाशिक्षे कर्मक्षयकारणे शुद्धे।

जिणविंगं णाणमयं जिनस्य बिम्बमाकारो ज्ञानमयं मितज्ञानश्रुतज्ञानयथासंभवावधिज्ञानयथासंभवमनः पर्ययज्ञानमयं भवति तृतीयः
परभेष्टी आचार्यसंज्ञको जिनबिम्बं ज्ञातन्य इत्यथः । संजमसुद्धं सुवीयरायं च तदुक्तलक्षणं जिनबिम्बं कथंभूतं भवतीत्याह—सयमगुद्धं
संयमेन निर्रातचारचारित्रेण गुद्धं निर्मलं, सुष्ठु—अतिशयेन वीतरागं
वीतः क्षयं गतो रागः प्रीतिलक्षणो यस्मादिति वीतरागं। अज क्षेपणे
इति धानोः प्रयोगात् । "अजेवीः" इति वचनादजेर्धातोवीरादेशः ।
चकाराचहुणाधिकागेपणा निपेधिका च जिनविम्बं भवति । जं देइ
दिक्छितिक्या यिजनिबिम्बमाचार्यः दराति दीक्षां वतारोपणलक्षणां,
शिक्षां च द्वादशानुद्रेक्षालक्षणां ददाति । कम्मक्खयकारणे सुद्धाः

कर्मक्षयकारणे शुद्धां निर्मलां । जीवन्मुक्तजिनवदाचार्या माननीय इति भावार्थः । उक्तं च सोमदेवेन सूरिणा— -

> क्षानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातुर्वर्ण्यपुरःसरः। सूरिर्देव इवाराध्यः संसाराब्धितरण्डकः ॥१॥

तस्स य करह पणामं सन्वं पुज्जं च विणय वच्छछं । जस्य य दंसण णाणं अत्थि धुवं चेयणाभावो ॥ १७॥

तस्य च कुरुत प्रणामं सर्वा पूजां विनयं वात्सल्यं । यस्य च दर्शनं ज्ञानं, अस्ति ध्रुवं चेतनाभावः ॥

तस्म य करह पणामं तस्य च जिनबिम्बस्य जिनबिबम्तेराचा-र्यस्य प्रणामं नमस्कारं पंचाङ्गमष्टाङ्गं या कुरुत यूयं हे भव्यजीवाः !. चकारादुपाय्यायस्य सर्वसाघोश्च प्रणामं कुरुत तयोरिप जिनबिम्बस्व-रूपत्वात् । सव्वं पुज्जं च विणय वच्छल्लं सर्वी पूजामष्ट-विधमर्चनं च कुरुत यूयिमिति, तथा विनयं हस्तयोटनं पादपतनं सन्मु-ग्वगमनं च कुरुत, वात्सल्यं भोजनं पानं पादमर्दनं द्युद्धतेलादिनाङ्गा-भ्यञ्जनं तत्प्रक्षालनं चेत्यादिकं कर्म सर्वं तीर्थकरनामकर्मोपार्जनहे-तुभूतं वैयावृत्त्यं कुरुत यूयं । उक्तं च समन्तभद्रेण महामुनिना—

व्यापत्तिव्यपनोदः पद्योः संवाहनं च गुणरागात्। वयावृत्त्यं यावानुपत्रहोऽन्योऽपि संयमिनां॥ १॥

तथा चकारात्पापाण!दिघटितस्य जिनिबिम्बस्य पंचामृतै: स्नपनं, अष्टिबिधै: पूजाद्रव्येश्च पूजनं कुरुत यृयं। वंदनां भक्तिं च कुरुत। यदि तथाभूतं जिनिबिम्बं न मानियिष्यथ गृहस्था अपि सन्तस्तदा कुंभीपा-कादिनरकादौ पतिष्यथ यूयं। तथा चोक्तं सोमदेवेन स्वामिना —

अपूजियत्वा यो देवान् मुनीननुपचर्य च। यो भुंजीत गृहस्थः सन् स भुंजीत परं तमः ॥१॥

परं तम इति को ऽर्थ: कुंभीनरकः, सप्तमे नरके पंच बिलानि तेषां नामानि यथा-रौरवमहारौरवासिपत्रक्टशाल्मलीकुंभीपाका इति । सप्तमनरके यानि चतुर्दिक्षु चत्वारि बिलानि वर्तन्ते तान्यर्धरज्ज-प्रमाणानि सन्ति तेषां मध्ये यत्कुंभीपाकसंज्ञकं पंचमं बिलमस्ति तदेक-योजनलक्षप्रमाणं वर्तते, पंचिभरिप रज्जुरेका भूमी रुद्धा वर्तते । जस्स य दंसण णाणं यस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य जिनबिंबस्य दर्शनं ज्ञानं च वर्तते । अत्थि धुवं चेयणाभावो अस्ति विद्यते ध्रुवं निश्चयेन चेतनाभाव आत्म-स्वरूपं स्थापनान्यासंनापीति तात्पर्यम् ।

तववयगुणेहिं सुद्धो जाणदि पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं । अरहंतमुद्द एसा दायारी दिक्खसिक्खा य ॥ १८ ॥

तपोत्रतगुणैः गुद्धः जानाति पश्यति गुद्धसम्यक्त्वम् । अर्हन्मुद्रा एषा दात्री दीक्षाशिक्षाणां च ॥

तववयगुणेहिं सुद्धो तपोभिर्द्वादशभेदेः, व्रतेरिहंसासत्यास्तेयव्रस्नापरिप्रहेः पंचिमः, गुणः पूर्वोक्तलक्षणेश्चतुरशीतिलक्षैः शुद्धो निष्कलङ्कः।
जाणिदि पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं जानाति सम्यग्ज्ञानवान्, पश्यित स्वरूपं
वेत्ति कस्य शुद्धसम्यक्त्वस्य पंचिवशितिमल्यहितस्य। अरहंतसुद्द एसा
श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वज्ञवीतरागस्य मुद्रा आकार एपा धर्माचार्यलक्षणा पाषाणघटितिववस्वरूपा यंत्रमंत्राराधनगम्या च जिनिविम्बं भवित । दायारी
दिक्खिसक्खा य कथंभूता सुद्रा, दात्री दायका कासां, दीक्षाशिक्षाणां। चकाराद्यात्राप्रतिष्टादिकर्भणां च प्रवर्तिका।

जिणविंत्रं-इति श्रीबोधप्राभृते जिनबिम्बाधिकारः पंचमः समाप्तः॥५॥ अथेदानीमेकया गाथया जिनमुद्रां निरूपयन्ति श्रीमदेळाचार्याः—

दढसंजममुद्दाए इंदियमुद्दा कसायदढमुद्दा । मुद्दा इह णाणाए जिणमुद्दा एरिसा भणिया ॥ १९ ॥ हढसंयममुद्रया इन्द्रियमुद्रा कषायहहमुद्रा। मुद्रा इह ज्ञानेन जिनमुद्रा ईहशी भणिता॥

दृढसंजमग्रहाए दृढया वज्रघटितप्रायया संयममुद्रया पर्जीवनिकायरक्षणलक्षणया षिटिन्द्रियसंकोचस्वरूपया च मुद्रया वेषेण जिनमुद्रा
भवति । इंदियग्रहा कसायदृढग्रहा इन्द्रियाणां स्पर्शनरसन्घाणचक्षुःश्रोत्राणां द्रव्येन्द्रियाणां यत्र मुद्रणं कूर्मवत्करचरणसंकोचनामिन्दियमुद्रोच्यते सा जिनमुद्रा भवति । कसायदृढमुद्रा-कषायाणां दृढं गाढं
मुद्रणं कषायदृढमुद्रा । मुद्दा इह णाणाए मुद्रा इह जिनशासने ज्ञानेन
भवति, अहीनशं पठनपाठनादिना जिनमुद्रा भवति । जिणग्रहा एरिसा
भणिया जिनमुद्रदेशी भणिता । मुनीनामाकारो जिनमुद्रा । ब्रह्मचारिणामाकारश्वक्रवर्तिमुद्रा ते उभये अपि माननीया ( ये ) । यदि
कश्चिद्रुरमिनिवेशन तां न मानयति स पुमान् जिनमुद्राद्रोही विशिष्टैद्रण्डनीय इति भावार्थः । शिरःकूर्चश्मश्रुलोचो मयूरपिच्छधरः कमण्डलुकरोऽधःकेशरक्षणं इति जिनमुद्रा सा मान्यते । तदुक्तमिन्द्रनन्दिना प्रतिष्ठाचार्यण—

मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यान्निर्मुद्रो नैव मान्यते। राजमुद्राधरोऽत्यन्तहीनवच्छास्त्रनिर्णयः॥१॥

जिणग्रहा—इति श्रीबोधप्राभृते जिनमुद्राधिकारः षष्टः समाप्तः। ६। अथेदानी ज्ञानाधिकारः प्रारभ्यते—

संजमसंजुत्तस्य य सुझाणजोयस्य मोक्खमग्गस्स । णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णाणं च णायव्वं ॥ २०॥

संयमसंयुक्तस्य च सुध्यानयोगस्य मोक्षमार्गस्य । ज्ञानेन लभते लक्ष्यं तस्मात् ज्ञानं च ज्ञातव्यम् ॥ संजमसंजुत्तस्स य संयमेनेन्द्रियजयप्राणरक्षणलक्षणेन संयुक्तस्य सिहतस्य । मुझाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स सुष्ठु ध्यानयोगस्य आर्तराद्रध्यानद्वयरहितस्य ध्यानस्य धर्म्यध्यानशुक्रध्यानद्वयस्य योगेन संयोगेन सहितस्य, एवं विशेषणद्वयविशिष्टस्य मोक्षमार्गस्य सम्बन्धित्वेन । णाणेण लहदि लक्खं ज्ञानेन करणभूतेन लभते, कि कर्मतापत्रं लक्ष्यं निजात्मस्वरूपं । तम्हा णाणं च णायव्वं तस्मात्कारणाञ्ज्ञानं च ज्ञातव्यं, न केवलमायतनादिषट्कं ज्ञातव्यं किन्तु ज्ञानं च ज्ञातव्यं । चशब्दः परस्परसमुच्चयार्थः ।

जह ण वि लहदि हु लक्खं रहिओ कंडस्स वेज्जयविहीणो। तह ण वि लक्खदि लक्खं अण्णाणी मोक्खमग्गस्स ॥२१॥

यथा नापि लक्षयति स्फुटं लक्ष्यं रहितः काण्डस्य वेध्यकविहीनः । तथा नापि लक्षयति लक्ष्यं अज्ञानी मोक्षमार्गस्य ॥

जह ण वि लहिंद हु लक्खं यथा येन प्रकारेण नापि नैव लभते, हु-स्फटं, लक्ष्यं वेध्यं। को ऽसी वेध्यं न लभते, रहिओ कंडस्स वेज्जयविहीणो रहितां ऽभ्यासरहितः, काण्डस्य वाणस्य, वेध्यकविहीनो ऽनभ्यस्तवेध्यव्यधनः पुमान्। तह ण वि लक्खंद लक्खं तथा तेन प्रकारेण नापि लक्ष्यिति जानाति लक्ष्यं परमात्मानं। अण्णाणी मोक्खमग्गस्य अज्ञानी ज्ञानरहितः पुमान् मोक्षमार्गस्य सम्यग्दर्शन्ज्ञानचारित्रलक्षणस्य लक्ष्यं निजातमस्यक्षपं न लक्षयिति।

णाणं पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो। णाणेण लहदि लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥ २२॥

ज्ञानं पुरुषस्य भवति लभते सुपुरुपोऽपि विनयसंयुक्तः। ज्ञानेन लभते लक्ष्यं लक्षयन् मोक्षमार्गस्य॥

णाणं पुरिसस्स हवदि ज्ञानं श्रुतज्ञानं पुरुपस्यासन्नभन्यजीवस्य भवति सन्तिष्ठते । लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो लभते प्राप्तोति ज्ञानं सुपुरुपो ऽप्यासन्नभन्यजीवः । अपिशन्दाद्ब्राह्मी-सुन्दरी-रात्रिमति-चन्दनादिवत् एकादशाङ्गानि लभनते, मृगलोचना अपि स्त्रीलिंगं छित्वा स्वर्गसुखं मुक्त्वा राजकुलादिष्ट्रपद्य मोक्षं तृतीयेऽपि भवे लभनते । पुरु-सास्त्र सकलं श्रुतं लन्ध्वा तद्भवेऽपि मोक्षं यान्ति । ईदृशं ज्ञानं कः प्राप्तोति ? विणयसंजुत्तो—विनयसंयुक्तो गुरुचरणरेणुरंजितभालस्थल इति भावार्थः । णाणेण लहदि लक्खं ज्ञानेन श्रुतज्ञानेन लभते लक्ष्यं निजात्मस्वरूपं । लक्खंतो मोक्खमग्गस्म लक्षयन् ध्यायन् लक्ष्यं लभते, कस्य लक्ष्यं-मोक्षमार्गस्य रन्नत्रयस्य ।

मइधणुहं जस्स थिरं सुदगुण वाणा सुअत्थि रयणत्तं । परमत्थवद्वलक्यो ण वि चुकदि मोक्खमग्गस्य ॥२३॥

> मतिधनुर्यस्य स्थिरं श्रुतगुणो वाणाः सुसन्ति रत्नत्रयम् । परमार्थवद्धलक्ष्यः नापि स्खलति मोक्षमार्गस्य ॥

मइधणुहं जस्स थिरं मितमितिज्ञानं यस्य मुनर्धनुश्चापं स्थिरं निश्चलं । सुदगुण श्रुतज्ञानं गुणः प्रत्यंचा । वाणा सुअत्थि रयणत्तं वाणाः शराः मुष्टु अतिशयवन्तः सन्ति विद्यन्ते, किं रतनत्रयं भेदाभेद-लक्षणं रतनत्रयं । परमत्थवद्भलक्षो परमार्थे निजात्मस्वरूपं बद्भलक्ष्यः निश्चलीकृतात्मस्वरूपो मुनिः । ण वि चुक्कदि मोक्समग्गस्म न स्खलित मोक्षमार्गस्य लक्ष्ये इति सम्बन्धः । तथा चोक्तं श्रीवीरनन्दि-शिष्येण पद्मनन्दिनाचार्येण—

प्रेरिताः श्रुतगुणेन रोमुपीकार्मुकेण रारवद्दगादयः। बाह्यवेध्यविषये कृतश्रमाश्चिद्रणे प्रहतकर्मरात्रवः॥ १॥ तथा च सोमदेवस्वाभिनापि श्रुतज्ञानस्य गुणस्तुतिकृता—

अत्यल्पायितरक्षजा मितिरियं बोघोऽविधिः साविधिः। साश्चर्यः क्वचिदेव योगिनि स च स्वल्पो मनःपर्ययः॥ दुष्प्रापं पुनरद्य केवलमिदं ज्योतिःकथागोचरं। माहात्म्यं निखिलार्थगे तु सुलभे किं वर्णयामः श्रुतेः॥१॥

णाणं—इति श्रीबोधप्राभृते ज्ञानाधिकारः सप्तमः समाप्तः । ७ । अथेदानीं गाथाद्वयेन देवस्वरूपं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दचार्याः—

सो देवो जो अत्थं धम्मं कामं सुदेइ णाणं च। सो देइ जस्स अत्थि दु अत्थो धम्मो य पव्वज्जा ॥२४॥

स देवो योऽर्थं धर्म कामं सुददाति ज्ञानं च। स ददाति यस्य अस्ति तु अर्थः धर्मश्च प्रव्रज्या ॥

सो देवो जो अत्थं स देवो योऽर्ध धनं निधिरत्नादिकं ददाति। धम्मं कामं सुदेइ णाणं च धमं चारित्रलक्षणं दयालक्षणं वस्तुस्व-रूपमात्मोपलिब्धलक्षणमुत्तमक्षमादिदशभेदं सुददाति सुष्ठु अतिशयेन ददाति। कामं-अर्धमण्डलिकमण्डलिकमहामण्डलिकबल्देववासुदेवचक्रव-र्तान्द्रधरणेन्द्रभोगं तीर्थकरभोगं च यो ददाति स देवः। सुष्टु ददाति ज्ञानं च केवलं ज्योतिः ददाति। सो देइ जस्स अतिथ दु स ददाति यस्य पुरुषस्य यद्वस्तु वर्तते असत्कथं दातुं समर्थः। अत्थो धम्मो य पव्यज्जा यस्यार्थो वर्तते सोऽर्धं ददाति, यस्य धर्मो वर्तते स धमं ददाति, यस्य प्रव्रज्या दीक्षा वर्तते स केवलज्ञानहेतुभूतां प्रव्रज्यां ददाति, यस्य सर्वं सुखं वर्तते स सर्वसीख्यं ददाति। उक्तं च गुणभद्रेण गणिना—

सर्वः प्रेप्सित सत्सुखाप्तिमिचरात् सा सर्वकर्मक्षयात् सद्भुतात् स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात्स श्रुतेः ।

सा चाप्तात् स च सर्वदोषरिहतो रागादयस्तेऽ प्यत-स्तं युत्तया सविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये॥ १॥

धम्मो द्याविसुद्धो पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता । देवो ववगयमोहो उद्यकरो भव्वजीवाणं ॥ २५॥

धर्मो दयाविशुद्धः प्रव्रज्या सर्वसंगपरित्यक्ता । देवो व्यपगतमोहः उदयकरो भव्यजीवानाम् ॥

धम्मो द्याविसुद्धो धर्मो दयया विशुद्धो निर्मलः, यो दयां कु-र्वन्निप चर्मजलं पिबति, अजिनतैलमास्त्रादयति, कुतुपघृतं मुंक्ते, भूत-नाशनमत्ति तस्य पुंसो धर्मो विशुद्धो न भवति स यतिर्वेषधार्यपि म्ले-च्छो ज्ञातन्यः । पव्यज्जा सव्यसंगपरिचत्ता प्रत्रज्या सर्वसंग-परित्यक्ता भवति यो दण्डं करे करोति कम्बलमुपदधाति शंखकरनारी-स्पृष्टमन्त्रमञ्जाति स कथ प्रत्रज्यावान् भवति । देवो ववगयमोहो देवो व्यपगतमोहः, यो देवोऽधीङ्गे वनितां दधाति, यो देवो हृदयस्थले लक्ष्मीमुपवेशयति, यो देवो दृडं धरति, यो देवो वेश्यां चोपभुक्ते, विषष्ट-पिता भवति स कथं देवः । उद्यकरो भव्यजीवाणं भव्यजी-वानामुद्यकरः उत्कृष्टर्तार्थकरनामशुभदायकः स देवो ज्ञातव्यः ।

देवं -इति श्राबोधप्राभृते देवाधिकारोऽष्टमः समाप्तः । ८। अथेदानीं गाथाद्वयेन तीर्थं निरूपयन्ति श्रीपद्मनन्दिदेवाः ---

वयसम्मत्तविसुद्धे पंचिदियसंजदे णिरावेवसे । ण्हाएउ सुणी तित्थे दिक्खासिक्खासुण्हाणेण ॥२६॥

व्रतसम्यक्त्वविशुद्धे पञ्चेन्द्रियसंयते निरपेक्षे । स्नातु मुनिः तीर्थे दोक्षाशिक्षासुस्नानेन ॥

वयसम्मत्तविसुद्धे व्रतर्शिंसासत्यास्तयब्रह्मापरिप्रहलक्षणैः पंचिभ-र्महात्रतै:, सम्यक्वेन च पंचविंशतिमलरहितेन तत्वार्थश्रद्धानलक्षणेन, विशुद्धे विशेषेण निर्मले चर्मजलाद्यास्वादनरहिततयाऽकरमले तीर्थे। पंचिदियसंजदे णिरावेक्खे पंचेन्द्रियसंयते पंचेन्द्रियाणि स्पर्शनरसन-व्राणचक्षुःश्रोत्रलक्षणानि संयतानि बद्धानि स्पर्शरसगन्धरूपशब्द-लक्षणपंचविपयरहितानि यस्मिस्तीर्थे तत्तथोक्तस्तिसमन् पंचेन्द्रियसंयते । पुनः कथं भूते तीर्थे, निरपेक्षे बाह्यवस्त्वपेक्षारहिते आकांक्षारहिते माया-मिध्यानिदानशल्यत्रयविवर्जिते । ण्हाएउ मुणी तित्थे स्नातु स्नानं करोतु—अष्टकर्ममलकलङ्कप्रक्षालनं करोतु—केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयसं-युक्तो भवतु, को ८सी मुनिः प्रत्यक्षपरीक्षज्ञानसंयुक्तो महात्मा महानुभावो जीवः, तीर्थे गुद्भबुद्धैकस्वभावलक्षणे निजात्मस्वरूपे संसारसमुद्रतारण-समर्थे तीर्थे स्नातु विद्युद्धो भवतु। केन कृत्वा स्नातु, दिवखासिवखा-सुण्हाणेण दक्षि। पंचमहाव्रतपंचसमितिपंचेन्द्रियरोधलोचपडावश्यकिन-यादयोऽष्टाविंशतिमूलगुणा उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्या-गाकिंचन्यब्रह्मचर्याणि दशलाक्षणिको धर्मोऽष्टादशशीलसहस्राणि चतु-रशीतिलक्षगुणास्त्रयोदशविधं चारित्रं द्वादशविधं तपश्चेति सकलसम्पूर्णं दीक्षा भवति, स्त्रीप्रसंगवर्जनं द्वादशानुप्रेक्षाचिन्तनं शिक्षा जिननाथस्य, मुस्नानेन कर्भकिष्टिकरणिकिष्टिनिर्छोपनलक्षणेन स्नानेन स्नातु ।

> जं निम्मलं सुधम्मं सम्मत्तं संजमं तवं णाणं । तं तित्थं जिणमग्गे हवेइ जिद् संतिभावेण ॥२७॥ यित्रमेलं सुधमें सम्यक्तं संयमः तपः ज्ञानं । तत्तीर्थं जिनमार्गं भवति यदि शान्तभावेन ॥

जं निम्मलं सुधम्मं यिन्नर्मलं निरितचारं सुधर्म सुष्ठु शोभनं चारित्रं तत्तीर्थं ज्ञातव्यं । स्ममत्तं संजमं तवं णाणं सम्यक्त्वं तत्वार्थ-

श्रद्धानलक्षणं तीर्थं भवति । संयम इन्द्रियाणां मनसश्च संकोचनं पृथि-व्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायस्थावरजीवरक्षणमविराधनं । द्वीन्द्रयादिपंचे . न्द्रियत्रस जीवदयाकरणं कचित्प्रभाददोषेण विराधनायां शास्त्रोक्तप्राय-श्चित्तकरणं संयम उच्यते सोऽपि संसारसमुद्रतारकत्वात्तीर्थं भवति। तप इच्छानिरोधलक्षणं द्वादशविधं तत्वार्थमोक्षशास्त्रनवमाध्याये विस्त--रेण निरूपितत्वाज्ज्ञातव्यं । ज्ञानं च तीर्थं भवति । तं तित्थं जिणमग्गे तज्जगत्प्रसिद्धं निश्चयतीर्थप्राप्तिकारणं मुक्तमुनिपादस्पृष्टं तार्थं जर्जयन्त-शत्रुज्जयलाटदेशपावागिरि—आभीरदेशतुंगीगिरिनासिक्यनगरसमीपवर्तिग-जध्वजगजपंथसिद्धकूटतारापुरकैलासाष्टापदचम्पापुरीपावापुरवाणारसीनग-रक्षेत्रहस्तिनागपत्तनसम्मेदपर्वतसहाः चलभेद्रगिरिहिमाचलऋषिगिरिअयो-ध्याकौशाम्बीविपुलगिरिवैभारगिरिक्षप्यगिरिसुवर्णागिरिरत्नगिरिशोर्पपुरचू-ळाचळनर्मदातटद्राणीगिरिकुन्थुगिरिकोहिकशिळागिरिजम्बूकवनचळनान-दीतटतीर्थकरपंचकल्याणस्थानानि चेत्यादिमार्गे यानि तीर्थानि वर्तन्ते तानि कर्मक्षयकारणानि वन्दनीयानि ये न वन्दन्ते ते निध्यादृष्टयो ज्ञातव्याः । तीर्थभ्रमणं विनाऽनन्ते संसारे भ्रमिष्यन्ति—अनुमोदनाच तं तरन्ति । उक्तं च पूज्यपादेन भगवता—

इक्षोर्विकाररसपृक्तगुणेन छो के पिष्टे ऽधिकं मधुरतामुगयाति यद्वत्। तद्वच गुण्य गुरुषे रुषि तानि नित्यं जाताने वानि जगतामिह पावनानि ॥ १॥

जिनमार्गबाह्यं यत्तीर्थे जलस्थानादिकं तन्न माननायं तिक ? गंगायमु-नांसरयूनमेदातापीमागधीगोमतीकपीवतीरवस्यागंभीराकाळतोपाको िकी-कालमहीते ग्वाऽङ्णानिभुगलोहित्यसमुद्रकन्धुकाशोणनद्बां जामेखलोदु-म्बरीपनसातनसाप्रभृशाञ्चाक्तिमतीपंपासरः छत्रवतीचित्रवतीमाल्यवतीयेणु - मतीविशालानालिकासिन्धुपारानिष्कुन्दरीबहुवज्रारम्यासिकतनीन्यूहासम-तोयाकंजाकपीवतीनिविन्ध्याजम्बूमतीवसुमत्यस्विगामिनीशर्करावतीसिप्रा-कृतमालापरिंजापनसाऽवन्तिकामाहस्तिपानीकागंधुनीव्याघीचर्मन्वतीश-तभागानंदाकरभवेगिनीक्षुल्लतापीरेवासप्तपाराकोशिकापूवेदशनद्यः । उक्तं च ब्राह्मणमते—

> प्रागुदीच्यौ विभजते हंसः क्षीरोद्कं यथा। विदुषां राष्ट्रसिद्धचर्थं सा नः पातु शरावती॥१॥

अथ दक्षिणे—तैला-इक्षुमती नक्ररवा चंगा स्वसना वैतरणी माषवती महिन्द्रा शुष्कनदी सप्तगोदावरं गोदावरी मानससरः सुप्रयोगा कृष्ण-वर्णा सन्नीरा प्रवेणी कुब्जा धैर्या चूर्णी वेला शुकरिका अम्बर्णा।

अथ पश्चिमे देशे—भैमरथी दारुवैणा नीरा मूळा बाणा केता स्वाक-रीरी प्रहरा मुररा मदना गोदावरी तापी ळांगळा खातिका कावेरी तुंग-भद्रा साभ्वती महीसागरा सरस्वतीत्यादयो नद्यो न तीर्थ भवन्ति पाप-हेतुत्वात् तन्मतेऽपि विरुद्धत्वात्।

> गंगाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते। स्नात्वा कनखले तीर्थे संभवेन्न पुनर्भवे॥१॥

किमत्रविरोधः ?—

दुष्टमन्तर्गतं चित्तं तीर्थस्नानाम गुद्धचित । शतशोऽपि जरुधातं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ १ ॥

तित्यं — इति श्रीबोधप्राभृते तीर्थाधिकारो नवमः समाप्तः । ९ । अधेदानीं चतुर्दशिभगीथाभिरहत्स्वरूपमहाधिकारं प्रारभन्ते श्री-कुन्दकुन्दाचार्याः ——

## णामे ठवणे हि य संदव्वे भावे हि सगुणपज्जाया। चउणागदि संपदिमं भावा भावंति अरहंतं॥ २८॥

नाम्नि स्थापनायां हि च संद्रव्ये भावे च स्वगुणपर्यायाः । च्यवनमागतिः संपदिमं भावाः भावयन्ति अर्हन्तम् ॥

णामे नामन्यासे सित । ठवणे स्थापनान्यासे सित । हि स्फुटं । चकारः पादपूरणार्थः । संद्व्वे समीचीने द्रव्यन्यासे सित । भावे य भावन्यासे च सित । सगुणपज्जाया स्वगुणा अनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तवर्शनानन्तवर्शनानन्तवर्शनानन्तवर्धानान्तवर्शनान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानान्तवर्धानात्वर्धसमवशरणलक्षणाः पर्याया अर्हन्तो भवन्तित्यपस्कर्तव्यः । चउण स्वर्गान्नरकाद्धा च्यवनं । आगदि भरतादिक्षेत्रेन्वागमनं । संपत् गर्भावतारात्व्वमेव पण्मासान् रत्नसुवर्णपुष्पगन्धोन्दक्षवर्षणं मःतुरङ्गणे भवति, अवतीर्णे सित नवमासपर्यन्तं सुवर्ण-रत्नवृष्टि मातुरङ्गणे सौधर्भेन्द्रादेशात्कुवेरः करोति कनकमयपत्तनं भवति । एतत्सर्वे महापुराणात्सम्पद्विवरणमहत्तो ज्ञातव्यं । इमं अर्हन्तं । भावा भव्यजीवा आसन्नतरभव्यवरपुण्डरीकाः । भावंति भावचन्ति निज्द्दयकमले निश्चलं धरन्ति । कं, अर्हतं श्रीमद्भगवत्सर्वज्ञवीतरागं । तथा चोक्तं—

णामंजिणा जिणणामा उचणजिणा तह य ताह परिमाओ। द्वाजिणा जिणजीवा भावजिणा समवसरणतथा॥ १॥ दंम्या अणंतणाणे मोक्लो णटटकम्मवंधेण। णिरुवमगुणमारूढो अरहंतो एरिसो होइ॥ २९॥ दर्शने अनन्तज्ञाने मोक्षो नष्टाष्टकमंबन्धेन।

निहपमगुणमारूढः अर्हन् ईदृशो भवति ॥

१ नामजिना जिननामानि स्थापनाजिनाः तथा च तेषां प्रतिमाः । द्रव्यजिनाः जिनजीवाः भावजिनाः समवग्ररणस्थाः ॥ १॥

दंसण अणंतणाणे अनन्तदर्शने सत्तावलेकनमात्रलक्षणे सित ।
तथा अनन्तज्ञाने विशेषगोचरसाकारे सित मोक्षो भवतीति तावदेदितव्यं। केन कृत्वा, णट्टकम्मबंधेण नष्टाष्टकर्मबन्धेन । ननु" मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलं" इत्युमास्वामिवचनात् चत्वार्वेव कर्माण्यर्हतो नष्टानि कथं नष्टाष्टकर्मबन्धेनेत्युच्यते ? साधूक्तं भवता
यथा सैन्यनायके पतिते सित जीवत्यपि शत्रुवृन्दे तन्मृतवत्प्रातिभासते
विकृतिकारकत्वभावाभावत्तथा सर्वेषां कर्मणां मुख्यभूते मोहनीयकर्मणि
नष्टे सित वेदनीयायुर्नामगोत्रकर्भचतुष्ट्ये सत्यि भगवनो विविधक्तलोदयाभावाद्यातीन्यपि कर्माणि नष्टानीत्युच्यते । णिक्वमगुणमारूढो
निरुपमं गुणमनन्तचतुष्टयलक्षणमारूढोऽईलप्टकर्मरहित उच्यते । अरहंतो एरिसो होइ अर्हलीदशो भवतीति मुक्त एवापचर्यत इति
भावार्थः।

जरवाहिजम्ममरणं चउगइगमणं च पुण्णपावं च । हंतृण दोसकम्मे हुउ णाणमयं च अरहंतो ॥ ३० ॥

जराव्याधिजनममरणं चतुर्गतिगमनं च पुण्यपापं च। हत्वा दोषकर्माणि भृतः ज्ञानमयः अर्हन् ॥

जर जरां हत्वा । वाहि व्याचि हत्वा, एतेन परेन यन्महावीरस्त्रा-मिनः पाण्मासिकमतीसारं गेगं केवलज्ञानिनः कथयित तन्मतं निरस्तं भवति । जम्म जन्म गर्भवासं हत्वा, इदमा । पद्मेतत्सूचयित यद्देवन-, न्दाया ब्राह्मण्या उदराद्वीरं निष्काश्य क्षत्रियाया उदरे प्रवेशितवानिन्द-स्तद्प्ययुक्तं गतिदाता इन्द्र एशेति जीवस्य कर्माचानत्वं वृथा भवताति दोपसद्भावात् । तथा मरणं हत्वा । चउगङ्गमणं च चतुर्गतिगमनं च हत्वा । पुण्णपावं च पुण्यं पापं च हत्वा । हत्या दोसकम्मे हत्वा विनाश्य दोषानष्टादशदोपान् । के ते ?—

#### श्चित्पपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मयाः। न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते॥१॥

चकाराचिन्तारितिनद्राविषादस्वेदखेदविस्मया गृह्यन्ते। कम्मे—धाति-कर्माणि। हंतूण-हत्वा। हुउ णाणमय च अरहंतो भूतः संजातः कीट्शः णीणमयं—ज्ञानमयः केवल्ज्ञानवान्, अर्हन् इन्द्रादिकृतामर्हणां पूजामनन्यसंभविनीमर्हतीत्यर्हन् सर्वज्ञः वीतरागः।

# गुणठाणमग्गणेहि य पज्जत्तीपाणजीवठाणेहि । ठावण पंच वहेहिं पणयव्वा अरुहपुरिसस्स ॥ ३१ ॥

गुणस्थानमार्गणाभिश्व पर्याप्तिप्राणजीवस्थानैः । स्थापना पञ्चविधेः प्रणेतव्या अर्दत्पुरुषस्य ॥

गुणठाणमगगणेहि य गुणस्थानेनाईन् प्रणतन्यो योजनीयः। कानि तानि गुणस्थानानि ? तिन्नर्देशो गाथाद्वयेन क्रियते—

भिंच्छा सासण मिस्सो अविश्यि सम्मो य देसविरओ य। विरया पमत्त इयरो अपुट्व अणियष्टि सुहमो य॥ १॥ उवसंतर्खाणमेशो सजोगकेविलिजणो अजोगी य। चउदस गुणठाणागि य कमेण सिद्धा य णायव्या॥ २॥

मार्गणाश्चतुर्दश निर्देक्ष्यति । पज्जत्ती षड्भिः पर्याप्तिभिरर्हन् प्रणे-तज्यः । ता अपि निर्देक्ष्यति । पाणजीवठाणेहि प्राणेर्दशभिरर्हन् प्रणे-तब्यः । तान्पि निर्देक्ष्यति । जीवस्थानानि चतुर्दशसु गुणस्थानेषु जीवा

१ णाणमओ इति पाठान्तरं।

२ मिथ्यात्वं सासादनं मिश्रं अविरतसम्प्रक्तं देशिवरतश्च । विरतः प्रमत्त इतरोऽपूर्वोऽनिवृत्तिः स्क्ष्मश्च ॥ १ ॥ उपशान्तक्षीणमोहः सयोगकेवलिजिनोऽयोगी च । चतुदंशगुणस्थानानि च क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातन्याः ॥ १ ॥

ये सन्ति तानि जीवस्थानानि । तानि गुणस्थाननिर्देशेन ज्ञातव्यानि । ठावण पंचिवहेहिं एवं गुणस्थानमार्गणापर्याप्तिप्राणजीवस्थानस्थाप-नापंचिविधैः स्थापना योटनापंचप्रकारैः । पणयव्वा अरुहपुरिसस्स प्रणे-तव्या योटनीया अर्हतपुरुपस्य अर्हजीवस्येति ।

तेरहमे गुणठाणे सजोइकेविलय होइ अरहंतो। चउतीसअइसयगुणा होति हु तस्सद्दपडिहारा ॥३२॥ त्रयोदशे गुणस्थाने सयोगकेविलको भवति अर्हन्। चतुश्चिशदितशयगुणा भवन्ति हु तस्य प्रातिहार्याणि॥

तेरहमे गुणठाणे त्रयोदशे गुणस्थाने। सजोइकेविलय होइ अरहंतो सयोगकेविलको भवत्यर्हन्। चउतीसअइसयगुणा चतुस्त्रि-शदितशयगुणाः। होति हु तस्सटपिडहारा भवन्ति हु-स्फुटं तस्या-हित्परमेश्वरस्याष्टप्रातिहार्याणि। के ते चतुः स्त्रिश्वरादितशया इति चेदुच्यैन्ते— नित्यं निःस्वेदत्वं। निर्मलता मलम्त्ररहितता, तिपितुस्तन्मातुश्च मलम्त्रं न भवति। उक्तं च—

तित्थंयरा तिष्यया हलहरचक्की य अद्धचक्की य। देवा य भूयभूमा आहारो अत्थि णित्थि नीहारो॥१॥ तथा तीर्थकराणां रमश्रुणी कूर्चश्च न भवति, शिरिस कुन्तलास्तु भवन्ति। तथा चोक्तं—

देवाँ वि य नेरइया हर्लहरचक्की य तह य तित्थयरा। सब्वे केसव रामा कामा निक्कुं चिया होति ॥ १॥

१ पूर्वमप्युक्ता अष्टाविंशतितमे पृष्टे अत्र पुनरप्युच्यन्ते ।

२ तीर्थकराः तिपतरः हलधरचिक्रणश्चार्धचिक्रगश्च । देवाश्च भोगभूमाश्च ( एतेषां ) आहारोऽस्ति नैव नीहारः ॥ १ ॥

३ देवा अपि च नारका हरूधरचित्रणश्च तथा च तीर्थकराः। सर्वे केशवा रामाः कामा निकुंचिता भवन्ति ॥ १ ॥

४ भोयभुयचक्की इति ख. पुस्तके पाठः।

औदारिकमिश्रकाययोगः कार्मणकाययोगश्चेति सप्तयोगाः। वेए स्त्रीपुंत्र-पुंसकवेदत्रयमध्येऽर्हतः कोऽपि वेदो नास्ति । कसाय पंचिवशिति-कषायाणां मध्येऽर्हतः कोऽपि कषायो नास्ति । णाणे य पंचज्ञानानां मध्येऽर्हतः केवलज्ञानमेकं । संजम सप्तानां संयमानां मध्येऽर्हतः संयम एक एव यथाख्यातचारित्रं । दंसण चतुर्णा दर्शनानां मध्ये दर्शनमेकमेव केवलदर्शनं । लेसा पण्णां लेश्यानां मध्येऽर्हतो लेश्या एकैव शुक्रलेश्या । भविया भन्यद्वयमध्येऽर्हन् भन्य एव । सम्मत्त पण्णां सम्यक्त्वानामर्हतः सम्यक्त्वमेकमेव क्षायिकसम्यक्त्वं । संज्ञिद्वय-मध्येऽर्हन् संज्ञी ह्येक एव । आहारे आहारकद्वयमध्येऽर्हत आहारकाना-हरकद्वयं ।

# आहारो य सरीरो तेह इंदियआणपाणभासा य । पज्जित्तगुणसिद्धो उत्तमदेवो हवइ अरुहो ॥ ३४ ॥

आहारः च शरीरं तथा इन्द्रियानप्राणभाषाश्व । पर्याप्तगुणसमृद्धः उत्तमदेवो भवति अर्हन् ॥

आहारो य सरीरो आहारः समयं समयं प्रत्यनन्ता. परमाणवोऽ-नन्यजनसाधारणाः शरीरिस्थितिहेतवः पुण्यरूपाः शरीरे सम्बन्धं यान्ति नोकर्मरूपा अहर्त आहार उच्यते न त्वितरमनुष्यवद्भगवित कवलाहारो भवित तस्मानिद्राग्लानिकत्पद्यते कथं भगवानर्हन् देवता कथ्यते । कव-लाहारं भुज्ञानो मनुष्य एव । तथा चोक्तं समन्तभद्रेण भगवता—

मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान् देवतास्विष च देवता यतः।
तेन नाथ ! परमोऽसि देवता श्रेयसे जिनवृष ! प्रसी इ नः॥ १॥
क्षुद्वेदनायां कवलाहारं भुंजानो भगवान् कथमनन्तसौख्यवानुच्यते
वेदनायां मुखच्छेदत्वादित्यादि प्रभेयकमलमार्तण्डादिषु कवलाहारस्य

१ इंदियमण इति पाठान्तरं !

निषद्धत्वात्, स्त्रीमुक्तेरिष । शर्रारपर्याप्तः । तह इंदियआणपाण-भासा य तथा इन्द्रियपर्याप्तः, आनप्राणपर्याप्तिः कोऽर्थः उच्छ्वासिनः-श्वासपर्याप्तः, भाषापर्याप्तिः, चकारान्मनःपर्याप्तिः, एवं कायवाङ्मनसां सत्तायां सत्यामिष भगवतः कर्मबन्धो नास्ति जीवन्मुक्तत्वात्तस्य । तथा चोक्तं—

कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नाभवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया। नासमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो श्रीर! तावकमचिन्त्यमीहितम्॥१॥

पज्जित्तगुणसिद्धो षट्पर्याप्तिगुणसमृद्धः संयुक्तः । उत्तमदेवो हवइ अरुहो उत्तमदेवो भवत्यर्हन् न तु हरिहरहिरण्यगर्भादय उत्तम-देवा भवन्ति तेपां दोपसद्भावात् । उक्तं च

बुहिणाधोक्षजेशानशाक्यस्रपुरःसराः।
यदि रागाद्यधिष्ठानं कथं तत्राप्तता भवेत् ॥ १ ॥
रागादिदोषसंभूतिर्ज्ञयाऽमीषु तदागमात्।
असतः परदोषस्य गृहीतौ पातकं महत् ॥ २ ॥
अजस्तिलोत्तमाचित्तः श्रीरतः श्रीपतिः स्मृतः।
अर्थनारीश्वरः शंभुस्तथाप्येषु किलाप्तता ॥ ३ ॥ :

पंच वि इंदियपाणा मणवयकाएण तिण्णि बलपाणा । आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दहपाणा ॥ ३५॥

> पञ्चापि इन्द्रियप्राणा मनोवचःकार्यः त्रयो बलप्राणाः। आनप्राणप्राणाः आयुकप्राणेन भवन्ति दशप्राणाः॥

पंच वि इंदियपाणा इन्द्रियपाणाः पंच भवन्ति। मणविचकाएण तिण्णि बलपाणा मनोवचःकायैर्बलप्राणास्त्रयो भवन्ति। आणप्पा-णप्पाणा आनप्राणप्राणा उच्छ्वासनिः स्वासलक्षण एकः प्राणः। आउ- गपाणेण होति दहपाणा आयुकप्राणेन कृत्वा दशप्राणा भवन्ति। यथा आयु:शब्द: सान्तो नपुंसकाछिंगे वर्तते तथा आयु इत्युकारान्तोऽ पि नपुंसके वर्तते। एवं दशप्राणा भवन्तीति ज्ञातव्यं।

मणुयभवे पंचिदिय जीवदाणेसु होइ चउदसमे । एदे गुणगणजुत्तो गुणमारूढो हवइ अरुहो ॥ ३६॥

मनुजभवे पंचेन्द्रियो जीवस्थानेषु भवति चतुर्दशे । एतद्भणगणयुक्तो गुणमाह्नढो भवति अर्हन् ॥

मणुयभवे पंचिदिय मनुजभवे ऽर्हन् कथ्यते पंचेन्द्रियो ऽर्हन्नुच्यते। जीवहाणसु होइ चउदसमे जीवस्थानेषु मध्ये चतुर्दशे स्थाने ऽर्हन् भवति अयोगके वल्यप्यर्हन् भवतीति भावः। एदं गुणगणजुत्तो एत- हुणगणयुक्तः। गुणमारूढो हवइ अरुहो गुणस्थानमा रूढो ऽर्हन् भवति गुणस्थानात्परतः सिद्ध उच्यते इति भावः।

जरवाहिदुक्खरहियं आहारणिहारवैज्जियं विमलं। सिंहाण खेल सेओ णत्थि दुगंछा य दोसो य ॥ ३७॥

> जराव्याधिदुःखरिहतः अहारनीहारवर्जितः विमलः । सिंहाणः खेलः स्वेदः नास्ति दुर्गन्धश्च दोषश्च ॥

जरवाहिदुक्खरहियं जरारहितो व्याधिरहितः शारीरमानसागन्तु-दुःखरहितोऽर्हन् भवति, प्राकृते लिंगभेदत्वात् जरवाहिदुक्खरियं इति नपुं-सक्तिगिनिर्देशो ज्ञातव्यः एवमुत्तरत्रापि । आहारणिहारविजयं आहारनिहारवर्जितः कवलाहाररिहतोऽर्हन् भवति नीहाररिहतो बहिर्भू-मिबाधारिहतः । अनेन वाक्येन स्वेतपटमतं निराकृतं । विमलं शरीरे मलमईतो न भवति । सिंहाण खेल सेओ सिंहाणः नासायां

१ विवज्जियं. मूलगाथा पाठः

मलो न भवति, खेला निष्टांवनमहीति नास्ति, स्वेदश्व शरीरे प्रस्वेदोऽ-हिति न वर्तते । णित्थि दुगंछा य दोसो य अन्यदिष जुगुप्साहेतु-भूतं किमिष पिटकादिक (कं) अहीति न वर्तते । दोषश्च वातिषत्त-श्लेष्माणोऽहीति न वर्त्तन्ते ।

## दसपाणा पज्जत्ती अद्दसहस्सा य लक्खणा भणिया। गोखीरसंखधवलं मंसं रुहिरं च सव्वंगे ॥ ३८॥

दशप्राणाः पर्याप्तयः अष्टसहस्राणि च लक्षणानि भणितानि । गोक्षीरशंखधवलं मांसं रुधिरं च सर्वाङ्गे ॥

दसपाणा पडजत्ती दशप्राणाः पूर्वोक्तलक्षणा अर्हात भवन्ति, पट्-पर्याप्तयश्चाहित भवन्ति । अद्दसहस्सा य लक्खणा भणिया अष्टा-धिकं सहस्रमेकं लक्षणानां भणितं। तत्र नवशतानि तिलमसकादीनि व्यञ्जनानि भवन्ति, अष्टाधिकं शतं लक्षणानां भवति । तथा चोक्तं——

### प्रसिद्धाष्टसहस्रेद्धस्त्रणं त्वां गिरां पतिम्। नाम्नामष्टसहस्रेण तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये॥१॥

तेषां ठक्षणानां मध्ये कानिचिदुच्यन्ते । तथा हि। श्रीवृक्षः, शंखः, अन्जं, स्वित्तकः, अंकुशः, तोरणं, चामरं, श्वेतच्छत्रं, सिंहासनं, ध्वजः, झषौ, कुंभौ, कूर्मः, चकं, समुद्रः, सरोवरं, विमानं, भवनं, नागः, नरनायौं, सिंहः, बाणः, धनुः, मेरुः, इन्द्रः, गंगा, पुरं, गोपुरं, चन्द्रसूर्यों, जात्यश्वः, न्यजनं, वेणु, वीणा, मृदंगः, सृजौ, पृष्टांशुकं, आपणः, कुंडलादीनि विचित्राभरणानि, उद्यानं फिलनं, सुपक्रकलमक्षेत्रं, रत्नद्वीपः, वन्नं, मही, लक्ष्मीः, सरस्वती, सुरिभः, सौरभेयः, चूडारत्नं, महानिधिः, कल्पवल्ली, हिरण्यं, जंबूवृक्षः, गरुडः, नक्षत्राणि, तारकाः, सौधः, प्रहाः, सिद्धार्थपादपाः, प्रातिहार्याणि, मंगलानि, एवमादीनि अष्टो-

त्तरं शतं लक्षणानि । गोखीरसंखधवलं गोक्षीरवच्छंखबद्धवलमुज्वलं । मंसं रुहिरं च सन्वंगे मांसं गोक्षीरबद्धवलं रुधिरं गोक्षीरबद्धवलं सर्वाङ्गे सर्विस्मन् शरीरे ।

## एरिसगुणेहिं सव्वं अइसयवंतं सुपरिमलामोयं। ओरालियं च कायं णायव्वं अरुहपुरिसस्स ॥ ३९॥

ईदृशगुणैः सर्वः अतिशयवान् सुपरिमलामोदः । आदारिवश्च कायः ज्ञातव्यः अर्हत्पुरुषस्य ॥

एरिसगुणेहिं सव्वं ईदशगुणैः संयुक्तः सर्वः कायोऽहित्पुरुषस्य ज्ञातव्यः इति सम्बन्धः । अइसयवंतं सुपिर्मलामोयं अतिशयवान् सुष्ठु अतिशयेन परिमलेन विमर्दोत्थगन्धेन कर्षूरादिना सदशः आमोदो गन्धिवशेषो यत्र काये स सुपिरमलामोदः । ओरालियं च कायं परमौदारिकः कायः शरीरमहित्पुरुषस्य भवति स्थिरः स्थूलक्षपश्चक्षुर्गम्य औदारिक उच्यते । णायव्वं अरुहपुरिसस्स ज्ञातव्यो वेदितव्यः कायोऽहित्पुरुषस्य श्रीमद्भगवदहित्सर्वज्ञवीतरागर्य शरीरं ज्ञातव्यमित्पर्थः।

## मयरायदोसरहिओ कसायमलविज्जओ य सुविसुद्धो । चित्तपरिणामरहिदो केवलभावे सुणेयच्यो ॥ ४०॥

मद्रागदापरहितः कषायमलवर्जितश्च सुविशुद्धः । चित्तपरिणामरहितः केवलभावे ज्ञातव्यः ॥

मयरायदोसरिको मदरिहतो रागरिहतो दोपरिहतः । कसाय-मलविज्ञि य सुविसुद्धो कपायाः क्रोधमानमायालामाः, मला हास्यर्त्यरितशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुन्नपुंसकलक्षणा नोकपायास्तैर्वितो र-हितः, सुविद्युद्धः शान्तमूर्तिः । चित्तपरिणामरिहदो मनोव्यापा-ररिहतः । केवलभावे मुणेयव्वो क्षायिकभावे मुनितव्यो ज्ञातव्यो ऽर्हानिति ।

## सम्महंसणि पस्सइ जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया। सम्मत्तगुणविसुद्धो भावो अरुहस्स णायव्वो।। ४१॥

सम्यद्गर्शनेन पर्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान् । सम्यक्तवगुणविशुद्धः भावः अर्हतः ज्ञातव्यः ॥

सम्मदंसणि परसइ सम्यग्दर्शनेन पश्यित सम्यङ्निस्तुषतया दर्श-नेन सत्तारूपलक्षणेन पश्यित वस्तुस्वरूपं गृह्णाति । जाणिदं णाणेण दव्यपज्जाया जानाति ज्ञानेन केवल्ज्ञानेन विशेषगोचरेण साकार-रूपेण सम्यग्जानाति द्रव्याणि जीवपुद्गलधर्माधर्मकालाकाशलक्षणानि । सम्मत्तगुणविसुद्धो सम्यक्तवगुणेन क्षायिकसम्यक्त्येन विशुद्धो निर्मलः । भावो अरुहस्स णायव्यो भावः स्वरूपं अर्हतः सर्वज्ञस्य ज्ञातव्यो वेदितव्यः ।

अरहंतं—-इति श्रीबोधप्रामृते ऽर्हद्धिकारो दशमः समाप्तः ।१०। अथेदानीं प्रत्रज्यास्त्ररूपं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचार्याः सप्तदश-गाथाभिरिति—

### सुण्णहरे तरुहिटे उज्जाणे तह मसाणवासे वा । गिरिगुहगिरिसिहरे वा भीमवणे अहव वसिते वा ॥४२॥

शून्यगृहे तरुमूले उद्याने तथा रमशानवासे वा। गिरिगुहागिरिशिखरे वा भीमवने अथवा वसती वा॥

सुणाहरे तरुहिट्टे शृन्यगृहे निवासः कर्तव्यः प्रत्रज्यावतेत्युपस्कारः। तरुहिट्टे-वृक्षमूळे स्थातव्यं । उज्जाणे उद्याने कृत्रिमवने स्थातव्यं । तह् मसाणवासे वा तथा रमशानवासे वा पितृवनस्थाने स्थातव्यं । गिरि-गुहिगिरिसिहरे वा गिरगुह-गिरेगुहायां स्थातव्यं, गिरिशिखरे वा पर्व-तोपरि स्थातव्यं । भीमवणे अहव वसिते वा भीमवने भयानकायाम-

टव्यां स्थातव्यं। अथवा वसिते वा-ग्रामनगरादौ वा स्थातव्यं, नगरे पंचरात्रे स्थातव्यं, प्रामे विशेषेण न स्थातव्यं।

#### सवसा सत्तं तित्थं वच चइदालत्तयं च वृत्तेहिं। जिणभवणं अह वेज्जं जिणमग्गे जिणवरा विंति ॥४३॥

स्ववशाः सत्वं तीर्थं वचर्चैत्यालयः च उक्तैः। जिनभवनं अथ वेष्यं जिनमार्गे जिनवरा विदन्ति॥

मवसा सत्तं तित्थं एते प्रदेशाः स्ववशाः पराधीनत्वरहिताः स्वाध्या-यध्यानयोग्याः । तत्र स्थित्वा किं कर्तव्यमित्याह-सत्तं-छिद्यमाने भिद्य-मानेऽपि शतखण्डं क्रियमाणेऽपि निजशरीरे सत्वमखंडितव्रतत्वं निश्च-छचारित्रव्रह्मचर्यत्वं रक्षणीयमिति सत्वं साहसः वेध्यं भवति, तथा तीर्थं द्वादशाङ्गं ऊर्जयन्तादिर्वा वेध्यं ध्यानीयं घ्यातव्यं ज्ञातव्यं । वच चहदा-छत्तयं च बुत्तेहिं वचश्चेत्याळयश्च परमागमशब्दागमयुक्त्यागमपुस्तकं च वेध्यं ध्यातव्यं भवति । तथा चोक्तं—

वारहअंगंगिजा दंसणतिस्या चरित्तवच्छहरा। चउदसपुव्वाहरणा ठावंदव्या य सुअदेवी॥१॥

उक्तैर्जिनवचनप्रमाणतया। जिणभवणं अह वेज्जं जिनभवनं जिन-चैत्यालयः, अथ मंगलभूतं सर्वभव्यजीवमंगलकरं कृत्रिममकृत्रिमं च वेध्यं ध्यातव्यं। तथा चोक्तं नेमिचन्द्रेण चामुण्डरायराजमल्लदेवगुरुणा त्रिलोकसारप्रन्थे—

भेवणीव्वतरजोइसविभाणणरितिरियहोयजिणभवणे। सव्वामरिद्नरवइसंपूजियवंदिए वंदे॥१॥ सर्वाकृतिमचैत्याहयसंख्यापरिज्ञानार्थे श्रीपूज्यदेवैरार्या चक्रे—

भवनव्यन्तरज्योतिर्विमाननरतिर्यग्छोकजिनभवनानि ।
 सर्वामरेन्द्रनरपतिसंपूजितवन्दितानि वन्दे ॥ १ ॥

नवनवचतुःशतानि च सप्त च नवितः सहस्रगुणिता षट् च । पंचाशत्पंचिवयत्प्रहताः पुनरत्र कोटयोऽष्टी प्रोक्ताः॥ १॥

अकृत्रिमचैत्यालयानां संख्या यथा—एकाशीत्यधिकचत्वारि शतानि सप्तनवितसहस्राणि पट्पंचाशल्लक्षाणि अष्टौ कोटयो भवंति । एकैक-चैत्यालयेऽष्टाधिकं शतं प्रतिमानां भवति । तासां संख्या यथा-—

णंवकोडिसया पणवीसा लक्खा छप्पैण्ण सहससगवीसा । चउसय तह अडयाला जिणपीडम अकिट्टिमं वंदे ॥ १ ॥

नवशतकोटयः पंचिवशितिकोटयश्च षेट्पंचाशल्छक्षाः सप्तिविशिति-सहस्राश्चर्त्वारि शतानि अष्टचर्त्वारिशदिषकानि भवन्ति । ज्योतिषां ज्यन्तराणां च चैत्यालयानां संख्या नास्ति । जिणमग्गे जिणवरा विति जिनमार्गे जिनशासने जिनवरा विदिन्ति जानन्ति । सत्वं, तीर्थ, शास्त्रं, पुस्तकं, जिनभवनं, प्रतिमाश्च एतत्सर्थ वेध्यं मुनीनां श्रावकाणां च सम्य-ग्दष्टीनां वेध्यं ध्यानावलम्बनीयं वस्त्वर्हन्तः कथयन्ति । तद्ये न मानयन्ति ते मिध्यादृष्टयो भवन्तीति भावार्थः ।

## पंचमहव्वयज्जत्ता पंचिदियसंजया निरावेक्खा । सज्झायझाणजुत्ता मुणिवरवसहा णिइच्छंति ॥ ४४ ॥

पन्नमहात्रतयुक्ताः पंचेन्द्रियसंयता निरापेक्षा। स्वाध्यायध्यानयुक्ता मुनिवरत्रृषभा नीच्छन्ति ॥

पंचमहव्ययजुत्ता पंचमहाव्रतयुक्ताः पूर्वोक्तपंचमहाव्रतयुक्ताः सर्व-जीवदयाप्रतिपाङका ऋषयः सत्यवचसोऽचेषिव्रतधारिणः ब्रह्मचर्यव्रतो-

२ नवको टिशतानि पंचिवंशितं लक्षाः पट्टपंचाशतः सहस्राणि सप्तविंशानि । चतुःशतानि तथाऽष्टचःवारिंशतः जिनप्रतिमाः अकृत्रिमाः वन्दे ॥ २ ॥ ३ तेवण्ण. ४ णवसय. ५ त्रिपंचाश० ६ नवशत० इत्येवं रूपेण पाठेन भवितब्यं ।

क्षीरगौररुधिरमांसत्वं। समचतुरस्रसंस्थानं। वज्जर्षभनाराचसंहननं। सुरूपता। सुगन्धता। मुलक्षणत्वं। अनन्तवीर्थ। प्रियहितवादित्वं चेति दशातिशया जन्मतोऽपि स्वामिनः शरीरस्य।

गव्यतिशतचतुष्टयसुभिक्षता। गगनगमनं। अप्राणिवधः। कवलाहारो न भवति-भोजनं नास्ति। उपसर्गो न भवति, केविलनासुपसर्गे सुक्ति च ये कथयन्ति ते प्रत्युक्ता भवन्ति। चतुर्मुखत्वं। सर्वविद्यानां परभेश्वरत्वं। अञ्छायत्वं-दर्पणे सुखप्रतिविंबं न भवति शरीरच्छाया च न भवति। चक्षुषि मेपोन्भेषो न भवति। नखानां केशानां च वृद्धिन भवति, एते दशातिशया वातिकर्मक्षयजा भवन्ति।

सर्वार्धमागर्थाया भाषा भवति, कोऽर्थः अर्ध भगवद्भाषाया मगर्धदेशभाषात्मकं, अर्ध च सर्वभाषात्मकं, कथमेवं देवोपनीतत्वं तदितशयस्पेति
चेत् ? मगर्धदेवसित्रधाने तथापरिणतया भाषया संस्कृतभाषया
प्रवर्तते । सर्वजनता विषया भैत्री भवति सर्वे हि जनसम्हा मागधप्रीतिकरदेवातिशयवशान्मागधभाषया भाषन्ते अत्योग्यं भित्रतया च वर्तन्ते
इति द्वातिशयो । सर्वत्नां फलग्लुंलीः प्रवालाः पुष्पाणि च भूके तस्ते
भवन्ति । आदर्शतलसद्दशी भूमिमनोहरा रत्नमयी भवति । वायुः
पृष्ठत आगच्छिति शीतो मन्दः सुरिभिध्य । सर्वलोकानां परमानन्दो भवित । एकं योजनमभेऽप्रे वायवो भूमि सम्मार्जयन्ति स्वयं सुगन्धिमिश्रा
पूछिकण्टकतृणकीटकान् कर्करान् पापाणांध्य प्रमार्जन्ति । स्तनितकुमारा गन्धोदकं वर्षन्ति । पादाघोऽम्बुजमेकं, अप्रतः सप्तकमलानि,
पृष्ठतश्च सप्तपद्मानि योजनैकप्रमाणानि प्रत्येकं सहस्वपत्राणि पद्मरागमणिकसराणि अर्थयोजनकानि भवन्ति । सर्वसस्यनिष्पतियुता भूमि-

१ गुंच्छा इति पाठान्तरं।

मैवति ! शरत्कालसरोवरसदृशमाकाशं निर्मलं भवति । दिशः सर्वा अपि तिमिरकां धूम्रतां त्यजन्ति तमो मुञ्चन्ति शलभा अपि दिशो ना-च्छादयन्ति धूलिनींड्डीयते । ज्योतिष्कान् व्यन्तरान् कल्पवासिदेवान् भवनवासिन आह्वयन्ति महापूजार्थे त्वरितमागच्छन्तु भवन्त इति । अर-सहस्रं रत्नमयं रिवतेजिस्तरस्कारकं धर्मचकं अप्रेऽप्रे गगने निराधारं गच्छिति । अष्ट मंगलानि भवन्ति, तानि कानि ? छन्न—ध्वज—दर्पण—कल्शा—चामर—मृंगार—ताल—सुप्रतीक इत्यष्ट मंगलानि चतुर्दशोऽतिशयः। एते चतुर्दशातिशया देवोपनीता भवन्ति । तथाष्टप्रातिहार्याणि भवन्ति, कानि तानीत्याह !——

अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिर्दिव्यध्विनश्चामरमासनं च।
भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वरागाम् ॥१॥
गइ इंदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य।
रिशि संजम दंसण लेसा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे॥ ३३॥

गतौ इन्द्रियं च काये योगे वेदे कषाये ज्ञाने च। संयमे दर्शने लेश्यायां भन्यत्वे सम्यक्त्वे संज्ञिनि आहारे॥

गइ नारकितर्थक्कनुष्यदेवगतीनां मध्येऽर्हतो मनुष्यगितः । इंदियं स्पर्शनरसन्द्राणचक्षुःश्रात्रपंचेन्द्रियजातीनां मध्येऽर्हन् पंचेन्द्रियजातिः । पृथिव्यक्षेजोवायुवनस्पतित्रसकायानां मध्येऽर्हन् त्रसकायः । जोए सत्यमन्नोयोगासत्यमनोयोगोभयमनोयोगानुभयमनोयोगानामर्हतः सत्यानुभयमन्नोयोगी, सत्यवचनयोगासत्यवचनयोगोभयवचनयोगानुभयवचनयोगानां मध्येऽर्हतः सत्यानुभयवचनयोगौ, औदारिककाययोगौदारिकिमश्रकाय-योगवैक्रियिककाययोगवैक्रियिकिमश्रकाययोगाहारककाययोगाहारकिमश्रकाय-वायोगकार्मणकाययोगानां मध्येऽर्हतः सत (त्रि) योगाः, सत्यमनो-योगोऽनुभयमनोयोगः सत्यवचनयोगोऽनुभयवचनयोग औदारिककाययोग

पेता निष्परिग्रहा अश्रवणप्रायोग्यपरिग्रहपित्यक्ता रजनिभोजनविजन एतद्वेध्यं वस्तु निश्चयेनेच्छित्ति मानयन्ति जिनवचनप्रमाणकारित्वात् । यंचिंदियसंजया निरावेक्खा पंचेंद्रियाणि संयतानि बद्धानि निजनिषयेषु प्रवितितुं व्यावृत्तानि निषिद्धानि यैस्ते पंचेनिद्धयसंयताः । निरपेक्षाः प्रत्युपकारवाञ्छारिहता भव्यजीवसम्बोधनपरा एतद्देध्यं नीच्छित्ति । सज्झायझाणजुत्ता स्वाध्यायध्यानयुक्ताः । स्वाध्यायः पंचप्रकारः, वाचना-शिष्याणां व्युत्पत्तिनिमित्तं शास्त्रार्थकथनं, पृच्छना-अनुयोगकरणं, अनुप्रेक्षा-पिठतस्य व्याकृतस्य च शास्त्रस्य पुनश्चेतिस चिन्तनं, आम्नायः-गुद्धपठनं, धर्मीपदेशः-महापुराणादिशास्त्रस्य मुनीनां श्रावकादीनामप्रतो व्याख्यानिवधानं । ध्यानं—आर्तध्यानरौद्धध्यानद्वयं परिहृत्य धर्मध्यानशुक्कध्यानद्वये प्रवर्तनं विधिनिपेधरूपं । मुणिवरवस-हा णिइच्छिति मुनिवरवृपभाः सर्वपापण्डिभ्योऽधिकश्रेष्टाः सर्वछोक-प्रशंसनीयाः परमार्थयतयः दिगम्बरा नि—अतिश्चेनेच्छिन्त वेध्यं वाञ्छिन्त पुनःपुनरम्यासं कुर्वन्ति ।

## गिहगंथमोहमुका वावीसपरीसहाजि अकसाया। पावारंभविमुका पव्यञ्जा एरिसा भणिया।। ४५॥

गृहग्रन्यमाहमुक्ता द्वाविंशतिपरीपहजिदक्रपाया। पापारम्भविमुक्ता प्रवज्या ईदशी भणिता॥

िहर्गयमोहमुक्का गृहस्य निवासस्य, प्रन्थस्य परिप्रहस्य बाह्यस्य दशप्रकारस्य मोहेन मुक्ता ममेदं भावरहिता प्रव्रज्या दीक्षा भवति । के ते दश बाह्यपरिप्रहाः ? क्षेत्रं सस्याधिकरणं । वास्तु गृहं । हिरण्यं रूप्य-द्रमादि । सुवर्णं कांचनं । धनं गोमहिष्यादि । धान्यं व्राह्यादि । दासी कर्मकरी । दासः पुंनपुंसकवर्गः कर्मकरः । कुष्यं क्षोमकपीसकीशेयच-

न्दनागुर्वादि । चतुर्दशाभ्यन्तरपरिप्रहरिहताः । के ते चतुर्दशाभ्यन्तरप-रिप्रहाः ?——

> मिथ्यात्ववेदौ हास्यादिषट् कषायचतुप्रयं। रागद्वेषो च संगाः स्युरन्तरङ्गाश्चतुर्दश ॥ १ ॥

वावीसपरीसहाजि अकसाया द्वाविशतिपरीपहजित्प्रव्रज्या भवति के ते द्वाविशतिपरीपहाः ? क्षुघाजयः, पिपासा-तृपाजयः, शीतजयः, रुणाजयः, दंशमशकसर्वीपघातसहनं, नग्नत्वसहनं, अरितजयः, स्त्रीप-रीषहजयः, चर्या-गमनं तस्य जयः, निषद्या-उपवेशनं तस्य जयः, शब्या-सहनं, ओक्रोशजयः अनिष्टवचनसहनं, वधसहनं, याचनसहनं न किमिप याचते, अलाभसहनमन्तरायसहनं, रोगसहनं, तृणस्पर्शसहनं, मलसहनं लोचसहनं च, सत्कारपुरस्कारः पूजाया अकरणस्य सन्माना-प्रासनादानस्य च सहनं सत्कारपुरस्कारः पूजाया अकरणस्य सन्माना-प्रासनादानस्य च सहनं सत्कारपुरस्कारजयः, प्रज्ञापरीपहजयो ज्ञानमदिन-रासः अज्ञानोऽयभिति वचनसहनमज्ञानपरीपहजयः, अदर्शनपरीपहजयो लयो लव्ययभावसहनं । तथा चोक्तमुमास्वामिना—

श्चितिपपासाद्यातोष्णदंदामदाकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्या-निषद्याद्याकोद्याचधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्ध-मलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानादर्शनानि ॥

अकसाया—कषायरिहता प्रत्रज्या भवति। पावारंभविमुका पापा-रम्भविमुक्ता सेवाक्विपवाणिज्यादि पापारंभस्तस्मादिमुक्ता। इत्यनेन किमुक्तं भवति यद्द्राविडसंघा जैनाभासा वदन्ति तत्प्रत्युक्त—

वीपेसु णितथ जीवो उब्भसणं णितथ फासुगं णिहिंग । सावज्ञं ण हु मण्णइ ण गणइ गिहकिपयं अट्टं ॥ १॥

१ बीजेषु नास्ति जीवः उद्घाशनं नास्ति प्रासुकं नास्ति। सावद्यं न हि मन्यते न गणयित गृहकिष्पतं आर्ते॥ १॥ कच्छं क्षेत्रं वसितं वाणिज्यं कारियत्वा जीवन्। स्नान् शीतल्लनीरे पापं प्रचुरं समर्जयित ॥ २॥

कच्छं खेत्तं वसिंहं वाणिज्ञं कारिकण जीवंतो ।
ण्हंतो सीयस्रनीरे पावं पडरं समज्जेदि ॥ २ ॥
पन्वज्जा एरिसा भणिया प्रवच्या दीक्षा ईहशी भणिता ।
धणधण्णवत्यदाणं हिरण्णसयणासणाइ छत्ताइ ।
कुद्दाणविरहरहिया पन्यज्जा एरिसा भणिया ॥ ४६ ॥

धनधान्यवस्त्रदानं हिरण्यशयनासनादि छत्रादि । कुदानविरहरहिता प्रवज्या ईटशी भणिता ॥

यणधणावत्यदाणं धनं गवादि, धान्यं गोधूमादि, वस्तं पद्दाम्बरादि एतेषां दानं विश्वाणनं मुनयो न कुर्वन्ति । हिरण्णसयणासणाइ छ-ताइ हिरण्यं रूप्यघितं नाणकं सुवर्णघितं नाणकं ताम्ररूप्यभिश्रध- ितं नाणकं केवलताम्नादिघितं नाणकं हिरण्यमुच्यते तद्दानं मुनयो न कुर्वन्ति । शयनं अष्टश्रत्या खट्वा पत्यद्भः तद्दानं मुनयो न कुर्वन्ति । शयनं अष्टश्रत्या खट्वा पत्यद्भः तद्दानं मुनयो न कुर्वन्ति । आसनं पीठं आदिशब्दात् पृष्टलं, छत्रमातपत्रं आदिशब्दाद्ध्वजाचाम-रादिकं मुनयो न ददति । कुद्दाणविरहरिया कुत्सितदानस्य विशे-पेण रहस्त्यागस्तेन रहिता । पव्यज्जा एरिसा भणिया प्रवज्या दीक्षे- दशी भणिता श्रीगौतमस्वामिना वीरेण तीर्थकृता प्रतिपादिता । इत्यनेन येऽनन्तसरस्वतीनरित्तंहभारतीवामुद्वसरस्वतीप्रभृतयः सांन्यासिका अपि सन्तः कुत्सितानि द्वानानि ददित तन्मतं निराक्कतिमिति भावः ।

सत्त्विते व समा पसंसर्णिदाअलद्धिलद्धिसमा। तणकणए समभावा पव्यज्जा एरिसा भणिया॥ ४७॥

शत्रुमित्रे च समा प्रशंसानिन्दाऽलिध्धलांध्यसमा । तृणकनके समभावा प्रवज्या ईदशी भणिता ॥

सत्त्रमित्ते व समा शत्रौ वैरिणि, भित्रे सुहृदि समा रागद्वेषरहिता। पसंस्रणिदाअलद्भिलद्भिसमा प्रशंसायां गुणस्तुतौ, निन्दापामवर्णवादे, लब्धो निरन्तरायभोजने, अलब्धो भोजनाद्यन्तराये च समा सहशी प्रव्रज्या भवति । तणकणए समभावा तृणे, कनके सुवर्णे च, समभावा अना-दरादररहिता । पञ्चज्जा एरिसा भणिया प्रव्रज्या ईहशी भणिता चिरन्तनाचार्येः प्रतिपादिता ।

### उत्तममज्झिमगेहे दारिहे ईसरे निरावेक्खा। सञ्वत्थ गिहिदपिंडा पञ्चज्जा एरिसा भणिया॥ ४८॥

उत्तममध्यमगेहे दरिदे ईश्वरे निरपेक्षा। सर्वत्र गृहीतिपण्डा प्रवज्या ईहशी भणिता॥

उत्तममिन्समगेहे उत्तमगृहे उत्तङ्गतोरणादिसहिते राजसदनादौ, मध्यमगेहे नीचैगृहे तृणपणीदिनिर्मिते, निरपेक्षा उचैगृहं भिक्षार्थे गच्छामि नीचैगृहं अहं न त्रजामि न प्रित्रशामीत्यपेक्षारिहता प्रवज्या भवति । दारिहे ईसरे निरावेक्खा दिस्स्य निर्धनस्य गृहं न प्रविश्वामि, ईश्वरस्य धनवतो गृहे प्रित्रशाम्यहं निवेशे इत्यपेक्षारिहता प्रवज्या भवति । सञ्वत्य गिहिदपिंडा सर्वत्र योग्यगृहे गृहीतिपिण्डा स्त्रीक्च-ताहारा प्रवज्या ईदशी भवति । कि तदयोग्यं गृहं यत्र भिक्षा न गृह्यते इत्याह—

> गायकस्य तलारस्य, नीचकर्मीपजीविनः । मालिकस्य विश्लिंगस्य वश्यायास्तिलिकस्य च ॥ १ ॥

अस्यायमर्थः—गायकस्य गन्धर्वस्य गृहे न भुज्यते । तलारस्य कोट-पालस्य, नीचकर्भोपजीविनः चर्मजलशकटादेवीहकादेः श्रावकस्यापि गृहे न भुज्यते । मालिकस्य पुष्पोपजीविनः, विलिंगस्य भरटस्य, वेश्यायाः गणिकायाः, तैलिकस्य घांचिकस्य ।

दीनस्य सृतिकायाश्च छिपकस्य विशेषतः।
भद्यविकयिणो मद्यपायिसंसर्भिणश्च न ॥ < ॥

दीनस्य श्रावकोऽपि सन् यो दोनं भाषते । सूतिकाया या बाल-कानां जननं कारयति । अन्यत्सुगमं ।

शांलिको मालिकश्चेव कुंभकारस्तिलंतुदः।
नाितश्चेति विश्वेया पंचते पंचकारवः॥ ३॥
रजकस्तक्षकश्चेव अयः हुवर्णकारकः।
दृषत्काराद्यश्चेति कारवो बहवः स्मृताः॥ ४॥
कियते भोजनं गेहे यतिना मोक्तुमिच्छुना।
प्वमादिकमप्यन्यश्चिन्तनीयं स्वचेतसा॥ ५॥
वरं स्वहस्तेन कृतः पाको नान्यत्र दुदृशां।
मान्दिरे भोजनं यस्मात्सर्वसावद्यसंगमः॥ ६॥
णिग्गंथा णिस्संगा णिम्माणासा अराय णिहोसा।
णिम्मम णिरहंकारा प्ववज्जा एरिसा भणिया ॥४९॥

निर्मन्था निस्सङ्गा निर्मानाशा अरागा निर्दोषा । निर्ममा निरहंकारा प्रवज्या ईहशी भणिता ॥

णिरगंथा परिप्रहरहिता,अथवा नि-अतिशपविद्धः प्रन्थैः शास्त्रैः सहिता निप्रन्था। णिर्संगा स्त्राप्रमुखसंगरहिता, अथवा निश्चितैः शोभनैः अङ्गिद्धी-दंशाङ्गैः संयुक्ता निस्संगा, अथवा निश्चितरङ्गरहाभिः शरीरैतणङ्गश्च सहिता।

प्राञ्चेन ज्ञातस्रोकव्यवद्वतिमितिना तेन मोहोजिझतेन प्राग्विज्ञातः खुदेशो द्विजनुपतिविणग्वर्णवण्याङ्गपूर्णः । भूभृतस्रोकाविरुद्धः स्वजनपरिजनोन्मे वितो वीतमोह-

श्चित्रापस्माररोगाद्ययगत इति च शितसंकिर्तन दैः ॥१॥
इति वीरनिर्देभिक्तत्वात् । अथ कानि तान्यप्रात्रङ्गानीति चेत्?—
नर्लया गहु य तहा णियंचपुट्टी उरं च सीसं च ।
अद्वेव दु अंग'इं सेय उवगाइं देहस्य ॥१॥

१ कीलको. ख । र नि. टी । ३ आचारसार द्वितीयपृष्ठे ।

४ नलको बाहू च तथा नितम्बपृष्टी उरश्च शीर्ष च। अष्टैव तु अंगानि शंपानि उपाङ्गानि देहस्य ॥ १ ॥

कुरूपिणो हीनाधिकाङ्गस्य कुष्ठादिरोगिणश्च प्रव्रज्या न भवति । णिम्माणासा निर्माना अष्टमदरहिता, निराशा आशारहिता। उक्तं च—

आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमणूपमं । कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता ॥ १ ॥

अथवा---

आशा दासीकृता येन तेन दासीकृतं जगत्। आशाया यो भवेद्दासः स दासः सर्वदेहिनाम्॥१॥

निरस्या अस्वरहिता तदुपलक्षणं गजदृषादीनां । अराय रागरहिता, अथवा प्रव्रज्यायां राजिभः सह स्नेहादिकं न कर्तव्यं, तदुपलक्षणं भंज्यादीनां प्रत्यक्षनरकपातवद्वयाख्यातत्वात्, केचिच जिन-धर्मप्रभावनार्थं मुनीनां सुस्थित्यर्थं च तित्रपेधं न कुर्वन्ति स्लेच्छादिपी-डानिराकरणहेतुत्वात् । णिद्दोसा अप्रीतिलक्षणद्रेषरहिता, अथवा वात-पित्तक्षेष्मादिदोषरहितस्य प्रव्रज्या भवतीति निर्दोपा। णिद्रमम निर्ममा ममेति शब्दोऽव्ययः निर्गतं ममेति यस्यां प्रव्रज्यायां सा निर्ममा, अथवा मक्ष मा च ममे निर्गते ममे द्वे यस्याः सा निर्ममा मद्यमांसमधुमकारत्रयर-हिता लक्ष्मीस्वीकाररहिता चेत्यर्थः । तथा चोक्तं-—

अर्किचनो ब्हिमित्यास्स्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः। योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः॥१॥

णिरहंकारा अहङ्काररिहता कर्मोदयप्रधाना सुखं वा दुःखं वा जीवस्य कर्मोदयेन भवति मयेदं कृतिमित्यहङ्कारो न कर्त्तव्यमित्यर्थः ! तथा वोक्तं समन्तभद्रेण तार्किकशिरोमणिना—

अलंद्यशाकिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृतकार्यालगा । अनीदवरो जन्तुरहं क्रियातः संहत्यकार्येष्विति साध्ववादि ॥१॥

१ य आशायाः टी. । २ नि. टी. ।

संहत्यकार्येष्विति कोऽर्थः ? सुखादिकार्योत्पादकेषु मंत्रतंत्रादिसहकारिकारणेषु मिलित्वा । अथवा णिरहंकारा-णिरहं-निरघं निष्पापं सर्वसावद्ययोगरहितत्वं यथा भवत्त्येवंकारा, कस्य ? शुद्भबुद्भैकस्वभावस्य निजात्मस्वरूपस्य । आरात्समीपतो वर्तते कारा, चिच्चमत्त्कारस्रक्षणज्ञायकैकस्व
भावटंकोत्कीर्णनिजात्मनि तत्नीना प्रवज्या भवतीति ज्ञातव्यं । "पापाकियाविरमणं चरणं किलेति" वचनात् । पव्यज्जा प्रवज्या दीक्षा । एरिसा
ईदृशी उक्तलक्षणा । भृणिया गौतमस्वामिना प्रतिपादिता ।

णिण्णेहा णिल्लोहा, णिम्मोहा णिन्त्रियार णिक्कलुसा। णिन्भय णिरासभावा पन्त्रज्ञा एरिसा भणिया॥५०॥

निःस्नेहा निर्ह्शाभा निर्मीहा निर्विकारा निष्कछुषा । निर्भया निराशभावा प्रवज्या ईदशी भणिता ॥

णिणोहा निःस्नेहा पुत्रकलत्रामित्रादिस्नेहराहता, अथवा तैलाद्यम्यक्तरिक्ता निःस्नेहा। णिल्लोहा हे मुने ! हे तपस्त्रिन् ! तवेदं वस्तु वस्तादिकं दास्यामि मम गृहे भिक्षा गृह्यतां भवतेति लोभरहिता, अथवा सुवर्णरजतताम्रायस्त्रपुनागादिभाजनविवर्जिता निर्लोमा। णिम्मोहा दर्शनमोहो
मिथ्यात्वं त्रिविधं चारित्रमोहः पंचिवंशातिप्रकारस्तद् ग्राम्यामिष रहिता
निर्मोहा, अथवा निश्चिताया अकलंक विसमन्त मद्रविद्यानिदिप्रभाचंद्रादिभिस्तार्किकैर्निधारिताया माया प्रत्यक्षारोक्ष छक्षणोपलक्षिताया प्रमाणद्वयस्य उहो वितर्को विचारणा यस्यां प्रत्रज्यायां सा निर्मोहा। णिविवयार निर्विकारा बस्नामरणादिवेषिकितारगहिता निर्विकारा, अथवा
निश्चितो विचारो विवेको भेदज्ञानं यस्यां सा निर्विचारा, आत्मा पृथक्
कर्म पृथक् इति विवेकोपेता। उक्तं च—

**१** नि. टी.

मानुष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीर्बुद्धः कृतज्ञता। विवेकेन विना सर्वे सद्योतन्न किचन॥१॥

अन्यच---

आतमा भिन्नस्तद्नुगति श्तिमं भिन्नं तयोर्या प्रत्यासत्तर्भवति विकृतिः सापि भिन्ना तथैव। कालक्षेत्रप्रमुखमपि यत्तच भिन्नं मतं भे भिन्नं भिन्नं निज्ञगुणकलालंकतं सर्वमतत्॥१॥

णिक्कलुसा निष्कलुपा निष्पापा। णिक्सय निर्भदा सतमयरहिता। णिरासभावा निराशभावा आशारहितस्यभावा। पञ्चज्जा एरिसा भणिया प्रव्रज्या ईदशी भणिता श्रावृपभनायेनित शेपः।

जहजायरूवसरिमा अवलंबियभुअ िराउहा संता । परिकायनिलयनिवासा पव्यवजा एरिमा भागिया॥ ५१॥

यथाजातरूपसद्शा अवलम्बितभुजा निर युवा शान्ता। परकृतनिलयनिवासा प्रवज्या ईदशी भणिता ॥

जहजायरूवसरिसा यथाजातरूपसहशा नग्नरूपा इत्यर्थः । अवलंबियभुअ अवलम्बितभुजा प्रायंण कार्यात्सगिस्थिता पद्मासनादि-स्थिता वा । पद्मासनं कि ?—

सन्यस्ताभ्यामधोऽहिभ्यामृग्रीरुपिर युक्तितः। भवेच समगुल्फाभ्यां पद्मश्रीरञ्जलासनं॥१॥ तत्र सुखासनस्येदं लक्षणं—

> गुरुकोत्तानकरांगुष्ठे वारोमालिया विकाः। समद्देष्टः समाः कुर्यान्नातिस्तब्धो न वामयः॥ १॥

णिराउहा निगयुत्रा दण्डाचायुत्रगहिना, अथवा निगयुही प्रासुकान्

१ नि. टी. । २ सम्बरहाष्टः समाकुलायाः खः पुस्तक पाठः ।

प्रदेशान् हन्ति गन्छर्तःति निगयुर्हा । संता शान्तरूपा अक्रूरस्वभावा । परिकारियनिलयनिवासा परेण केनचित्कृते निलये उपाश्रये निवासः स्थितिर्यस्यां सा पर्वतिविष्यनिवासा सर्पवत् । पव्यज्जा एरिसा भणिया प्रविच्या दिक्षेदशी भणिता प्रतिपादिता प्रियकारिणीपुत्रेणेति शेपः ।

उवसमखमदमजुत्ता सरीरसकारविजया रुक्खा । मयरायदोसरिहया पव्यज्जा एरिसा भणिया ॥ ५२ ॥

उपशमक्षमादमयुक्ता शरीरसत्कारवर्जिता रक्षा। मदरागदाषरहिता प्रव्रज्या ईहशो भणिता॥

उवसमखमदमजुत्ता उपशमेन कर्मक्षयेण निर्जरया संवरेण अक्र्र-परिणामेन वा युक्ता, क्षमया उत्तमक्षमया युक्ता । उक्तं च शुभचन्द्रेण योगिना—

> आकृष्टोऽहं हतो नैव हतो वा न द्विधाकृतः। मारितो न हतो धर्मो मदीयाऽनेन बन्धुना ॥१॥

दमेन युक्ता जितेन्द्रिया व्रतोपपना या। सरीरसक्कारविजया शरीरसंस्कारवर्जिता दन्तनखकेशमुखाद्यवयवशृङ्गाररहिता। रक्खा तैलाद्यभ्यंगरहिता। मयरायदोसरिह्या मदरहिता मायारहिता वा, प्रीतिलक्षणरागरहिता, अप्रीतिलक्षणदोपरिहता दोषो वा व्रतादिष्वतीचा-रस्तेन रहिता। पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रव्रज्या दीक्षेदशी भणिता प्रतिपादिता तिद्धःर्थनन्दनंनेति शेषः।

> विवरीयमूढभावा पणदृकम्मद्द णदृमिच्छत्ता । सम्मत्तगुणविसुद्धा पव्यज्जा एरिसा भणिया ॥ ५३॥

विपरीतमूढभावा प्रणष्टकर्माष्टा नष्टमिथ्यात्वा । सम्यक्तवगुणविशुद्धा प्रवज्या ईदशी भणिता ॥ विवरीयमृहभावा विपरं ि डमावा विश्वाण परि समन्तात् इतो।
गतो नष्टो मृहभावो जडतास्वरूपं यस्याः सा विपरीतमृहभावा। पणहुकम्मह णहमिच्छत्ता प्रणप्टानि कर्माण्यर्थे। यस्यां सा प्रणप्टकर्माप्टा नष्टमिथ्यात्वा पंचिमिध्यात्वरहिता। उक्तं च----

एयंत बुद्धदरिसी विवरीओ वंभ तात्रसा विणओ। इंदो वि य संसयिदो मक्कडियो चेत्र अण्णाणी॥ १॥

अस्या अयमर्थः—सर्वथा क्षणिवनाशवादी बुद्धः । ब्रह्मवादी विपरीतः आत्मानं शाश्वतमेवेकान्तेन मन्यते । तापसो वनियकः सर्वविनयन मोक्षं मन्यते गुणदोपिवचारणा तन्मते नास्ति । इन्द्र चन्द्रनागन्द्रवादी संशय-मिथ्यादृष्टिः चतुरपरजैनाभासाश्च । संशयवादी कित्वं मन्यते —

सेयंबरो य आसंवरो य बुद्धो य तह य अण्णो य । समभावभावियण्या छहेइ मोक्खं ण अंदेही ॥ १ ॥

मस्करपूरण: खल्वेवं वदति-

अण्णाणादो मोक्खं णाणं णितथिति मुक्कजीवाणं । पुणरागमणं भमणं भवे भवे णितथ जीवाणं ॥ १ ॥

सम्मत्तगुणविसुद्धाः सम्यक्त्वमेव गुणस्तेन विद्युद्धाः निर्मला, अथवाः सम्यक्त्वगुणैर्निः शंकितनिष्कांक्षितनिर्विचिकित्सितामृहदृष्ट्युपगृहनस्थिती करणवात्सस्यप्रभावनालक्षणिरप्रभिः सम्यक्त्वगुणेर्विद्युद्धाः विशेषण निर्मला पंचिविशतिदोपगहिता सम्यक्त्वगुणविद्युद्धाः। पञ्चज्ञाः एरिसा भणियाः

१ एकान्तो बुद्धदर्शी विपरातो बाह्यणः तापसः विनयः ।
 इन्द्रोऽपि च संशयितः मस्करी चैवाज्ञानी ॥ १ ॥

२ अस्याः छाया पूर्व द्वादशमे पृष्ठे गता ।

३ अज्ञानतो मोक्षं ज्ञानं नास्तीति मुक्तजीवानां। पुनरागमनं भ्रमणं भवे भवे नास्ति जीवानाम्॥ १॥

प्रव्रज्या दक्षिा ईरहा। भणिता प्रतिपादिता चतुर्विशतितमेन तीर्थ-कृतेति शेष:।

## जिणमग्गे पव्वज्जा छहसंघयणेसु भणिय णिग्गंथा। भावंति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारणे भणिया॥ ५४॥

जिनमार्गे प्रव्रज्या षद्संहननेषु भणिता निर्प्रन्था । भावयन्ति भव्यपुरुषाः कर्मक्षयकारणे भणिता ॥

जिणमगो पठवजा जिनमार्गे आहितशासने प्रव्रज्या दीक्षा। छहसंघयणेसु पट्संहननेषु वज्रपंभनाराचवज्रनाराचनाराचार्धनाराच-कांलिकाप्राप्तासृपाटिकनामसु पट्सु संहननेषु। भणिय णिग्गंथा भणिता प्रतिपादिता श्रीन्द्रभूतिनामगणधरदेवेनेति शेपः। कथंभूता भणिता, निप्रन्था यथाजातरूपधारिणी यतोऽस्मिन् क्षेत्रेऽत्त्यो निप्रन्थो वाराङ्गजो यो भविष्यति पंचमकालस्यान्ते स किलाप्राप्तासृपाटिको संहननो भविष्यति तेन पष्टेऽपि संहनने निप्रन्थप्रव्रज्या ज्ञातव्या। भावंति भव्वपुरिसा भावयन्ति मानयन्ति एतद्वचनं, के १ भव्यपुरुपा आसन्न-भव्यजीवाः। कम्मक्ख्यकारणे भणिया पारम्पर्येण कर्मक्षयकारणे मोक्षप्रातिनिमित्तं भणिता प्रतिपादिता।

तिलओसत्तिमित्तं समबाहिरगंथसंगहो णित्थ । पावज्ज हवड् एसा जह भणिया सन्वदरिसीहिं ॥ ५५ ॥

तिलकोशत्वमात्रं समबाह्यप्रन्थसंग्रहो नास्ति । प्रवज्या भवति एषा यथा भणिता सर्वदार्शिभः॥

तिलओसत्तिमित्तं तिलस्य पितृप्रियबीजस्य कोशत्वमात्रं तिल्तुषमात्रमपि अश्रमणपरिग्रहः । समबाहिरगंथसंगहो णत्थि

३ अत्रस्थले सवत्र एताहगेव पाठः ।

तिलतुषमात्रसमोऽपि बाह्यग्रन्थस्य संग्रहो नास्ति न विद्यते । पावज्ज हवइ एसा प्रव्रज्या भवत्येषा । जह भणिया सव्वद्रिसीहिं यथा भणिता सर्वदर्शिभिः सर्वज्ञदेवैरिति ।

# उवसम्गपरिसहसहा णिज्जणदेसे हि णिच अत्थेइ। सिल कहे भूमितले सन्वे आरुहइ सन्वत्थ ॥ ५६॥

उपसर्गपरीषहसहा निर्जनदेशेहि नित्यं तिष्ठति । शिलायां काष्ठे भूमितले सर्वाणि आरोहति सर्वत्र ॥

उवसग्गपिसहसहा उपसर्गाश्च तिर्यग्मानवदेवाचेतनभवाश्चतुःप्रकाराः, परीषहाश्च पूर्वोक्ता द्वाविंशतिः उपसर्गपरीषहास्तान् सहते तेषु
वा सहा समर्था उपसर्गपरीषहसहा। णिज्जणदेसे हि णिच अत्थेह
निर्जनदेशे मनुष्यरहितप्रदेशे वने हि-स्फुटं नित्यं तिष्ठति। सिल कहे
भूमितले शिलायां दषदि, काष्टे दारुफलके, भूमितले भूमो तृणायां वा।
सन्वे आरुहइ सन्वत्थ एतानि सर्वाणि, आरोहित उपविशति शेते च
सर्वत्र वने प्रामनगरादौ वा।

## पसुमहिलसंढसंगं कुसीलसंगं ण कुणइ विकहाओ। सज्झायझाणजुत्ता पव्वज्जा एरिसा भणिया॥ ५७॥

पशुमहिलाषण्ढसंगं कुशीलसंगं न करोति विकथाः। स्वाध्यायध्यानयुक्ता प्रवज्या ईरशी भणिता॥

पसुमहिलसंढसंगं यत्र पशवो भवन्ति तत्र न स्थीयते, यत्र महिला भवन्ति यत्र पंढा नपुंसकानि भवन्ति तत्र न स्थीयते । कुसीलसंगं ण कुणइ विकहाओं कुशीलस्य कुत्सिताचारस्य साधुलोकशिक्षापरा-ङ्मुखस्य संगं न करोति—तत्संगतो दुर्ध्यानमुत्पद्यते, न करोति विकथाश्व राजकथास्त्रीकथाभोजनकथाचोरकथाश्वेति । सज्झायझाणजुत्ता स्वा- ध्यायेन वाचनापृन्छनानुप्रेक्षान्नायधर्भीपदेश उक्षणंन पंचित्रधेन युक्ता प्र-त्रज्या भवति, ध्यानेन धम्यंध्यानद्युक्तध्यानद्वयेन युक्ता आर्त्तरोद्रदुष्पीन-द्वयरिता। पञ्जा एरिसा भणिया प्रत्रज्या जैनी दांक्षा ईदशी एत-स्वक्षणिवराजमाना भागेता प्रतिपादिता अकलङ्कदेवेनोते शेषः।

तववयगुणेहिं सुद्धा संजमसम्मत्तगुगविसुद्धा य । सुद्धा गुणेहिं सुद्धा पन्त्रज्ञा एरिना भिगया ॥ ५८॥

तपोवत गुणै: शुद्धा संयमसम्यवः गुणिवशुद्धा च । शुद्धा गुणै: शुद्धा प्रवज्या ईदशी भणिता ॥

तववयगुणेहिं सुद्धा तपोमिरिच्छानिरोध उक्ष गैर्झा दशिमः, ब्रौरहि-सादिभिः पंचभिः रित्रमा जनपरिहा ब्रनपष्टैः, गुणैश्चतुग्शीति उक्ष वक्षणैः शुद्धा उज्बला । संजम मम्मत्तगुणि विसुद्धा य संयमा इन्द्रियप्राणसं-यमलक्षणा द्वादश, सम्यक्त्वानि दशप्रकाराणि दिल्ले प्रकाराणि च, ते च ते गुणा आमोप शरकाः परिणामित्रशेषास्ति शिनुद्धा निर्मश प्रव्रज्या मवति । निसर्ग जमधिगमजं सम्यक्त्वं द्वितिधं, उपरामवेदकक्षायिक भे-दात्सम्यक्त्वं त्रितिश्वं।

'' आज्ञामार्गसमुद्धवमुपदेशाः सूत्रविजसं रेपात्। विस्ताराथीभ्यां भवमवपरमञ्जादेगाढं च ''

इत्यार्याकथिताः सम्यक्त्वस्य देशप्रकारा ज्ञ.तज्याः। तद्वितरणं वृत्त-त्रयं यथा—

अंशिस्प्यक्तमुक्तं यदुत विरुचितं चीत्रागाश्चयेव त्यक्तप्रस्थप्रपंचं शिवममृतपथं श्रद्धन्माहशान्तेः। मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपरेशोप ाताः या सद्ज्ञानागमाब्धित्रसृतिभिरुपदेशादि (देश दृष्टिः॥१॥

१ द्वादशमे पृष्ठेऽप्युक्ताः । २ एतं त्रयः क्षाकाः त्रयादशमे पृष्ठेऽप्युक्ताः सिववरणाः ।

आकर्णाचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं ध्रह्धानः
सूकासौ सूत्रहिष्ट्रंरिधगमगतेर्थसार्थस्य वीजः।
कैश्चिजातोपलब्धेरसमशमवशाद्धीजहिष्टः पदार्थान्
संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपहिष्टः॥२॥
यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गीं कृतरुचिरिह तं विद्धि विस्तारहिष्टं
संज्ञातार्थात्कृतश्चित्प्रचनवचनान्यन्तरेणार्थहिष्टः।
हिष्टः साङ्गाङ्गबाह्यप्रवचनमवगाह्योत्थितः वाऽवगाहा
कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥३॥
सुद्धा गुणेहिं सुद्धा या प्रवज्या गुणेः कृत्वा शुद्धा सा शुद्धा कथ्यते
न तु वेषमात्रेण शुद्धोच्यते। पव्यज्जा एरिमा भणिया प्रवज्या दीक्षेदशी भणिता प्रतिपादिता शान्तिनाथेनित शेषः।

एवं आयत्तणगुणपज्जत्ता बहुविसुद्धसम्मत्ते । णिग्गंथे जिणमग्गे संखेवेणं जहाखादं ॥ ५९ ॥

एवं आत्मत्वगुणपर्याप्ता बहुविशुद्धसम्यवत्वे । निर्श्रन्थे जिनमार्गे संक्षेपेण यथाख्यातम् ॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण । आयत्तणगुणपज्जत्ता आत्मन्वगुणपर्याप्ता परिपूर्णा, आत्मभावनागुणरहितेयं प्रव्रज्या परिपूर्णा न भवति, आत्मगुण-भावनासहिता तु स्तोकापि प्रव्रज्या पर्याप्ता सम्पूर्णा भवतीति भावार्थः। बहुविसुद्धसम्मत्ते बहुविशुद्धसम्यक्त्वे मुना प्रव्रज्या पर्याप्ता भवति मिथ्यात्वदूषिते तु नग्नेऽपि मुनौ दीक्षा अदीक्षा भवति संसारविच्छदर-हितत्वात् । उत्क्रष्टतया नवमप्रैवेयकपदं छब्ध्वापि मिथ्याद्ययस्तपस्विनः पुनः संसारे पतन्तीति ज्ञात्वा पुनः पुनः भणामि सम्यश्ववता मुनिना भवितव्यं । उक्तं चाननेव भगवता कुन्दकुन्दाचार्येण—

सम्मं चेव य भावे मिच्छाभावे तहेव बोद्धव्या। चइऊण मिच्छभावे सम्मिम उविद्वेदे वंदे ॥ १॥

१ सम्यंच एव भावा मिथ्यात्वभावाः तथैव बोद्धब्याः त्यक्तवा मिथ्यात्वभावान् सम्यक्तवे उपस्थितान् वन्दे ॥

णिग्गंथे निग्रन्थे। जिणमग्गे जैनमार्गे नम्ने जिनमार्गे, वस्त्रस-हितस्तु मोक्षं प्राप्नोतीति मिथ्यादृष्टिमार्गः। संखेवेणं संक्षेपेण समासेन। जहाखादं यथा मया कथितं प्रत्रज्या लक्षणं स सर्वोऽपि संक्षेप इति ज्ञातन्यमिति भावः। विस्तरस्तु गौतमस्त्रामिसूत्रे बोद्धन्यः।

पव्वज्जा-प्रव्रज्यास्वरूपं निरूपितं ।

प्रव्रज्या को ऽर्थ: १ पारिव्राज्यं तस्य सूत्रपदानि सप्तविश्वतिर्जिनसेना-चार्येरुक्तानि । तथा हि—

> जातिर्मृतिश्च तत्रस्थं छक्षणं सुन्दराङ्ग्ता प्रभामण्डं छचक्राणि तथाभिषवनाथते ॥ १ ॥ सिंहासनोपधाने च छत्रं चामेरघोषणाः । अशोकं वृक्षानधियो गृहेशोभावणाहने ॥ २ ॥ क्षेत्राक्षे तत्सभा कीर्ति वंद्यता वाहर्नानि च । भाषाहारसुर्वानीत जात्यादिः सप्तिवशतिः ॥ ३ ॥

इति त्रिभिः श्लोकैः सप्तिविशातिः प्रव्रज्यासूत्रपदानि ज्ञातव्यानि । एतेषां विवरणं तैरेव कृतं वर्तते । तथा हि—

जात्यादिकानिमान् सप्तिविश्वाति परमेष्ठिनाम् । गुणानाहुर्भजेद्वीक्षां (क्षा) स्तेषु तेष्वकृतादरः ॥ १ ॥ जातिमानप्यनुत्तिकः संभजेद्द्वां क्रमा । यतो जात्यन्तरे जात्यां याति जाति चतुष्रयीं ॥ २ ॥

जातौ भवा ज्यात्या तां जाऱ्यां उत्तमां जाति मुनिर्याति । किस्मिन् जात्यन्तरे चतुःप्रकारजातिभेदे । किं कुर्वाणः ? अर्हत्क्रमौ भजमानः ।

जातिरैन्द्री भवेदिव्या चिक्रणां विजयाश्रिता। परमा जातिरार्हन्त्ये स्वात्मोत्था सिद्धिमीयुषाम्॥३॥ मृर्त्यादिष्वपि नेतव्या कल्पनेयं चतुष्ट्यी। पुराणक्षेरसंमोहात्क्वचिच त्रितयी मता॥४॥ कर्रायन् मूर्तिमात्मीयां रक्षन् मूर्तीः रारिणां। तपोऽधितिष्ठेदिव्यादिमूर्तीराप्तुमना मुनिः॥५॥ स्वस्थामनिर्देश्यं मन्यमानो जिनेशिनां । लक्षणान्यभिसंघाय तपस्येत्कृतलक्षणः ॥ ६॥ म्लापयन् स्वाङ्गसौन्दर्ये मुनिरुत्रं तपश्चरेत्। वाञ्छन् दिञ्यादिसौन्दर्यमनिवार्य परं परं ॥ ७ ॥ मलीमसाद्दो व्युत्सृष्टस्वकायप्रभवप्रभः। प्रभोः प्रभां मुनिध्यायन् भवेत्क्षिप्रं प्रभास्वरम् ॥ ८॥ स्वं मणिस्नेहदीपादितेजोऽपास्य जिनं भजन्। तेजोमयमयं योगी स्यात्तेजोवस्रयोज्वस्रः ॥ ९ ॥ त्यक्त्वाऽस्रवस्रशस्त्राणि प्राक्तनानि प्रशान्तभाकु। जिनमाराध्य योगीन्द्रो धर्मवकाधिपो भवत् ॥ १०॥ त्यक्तस्नानादिसंस्कारः संसृत्य स्नातकं जिनं। मुर्कि मेरोरवाप्नोति परं जन्माभिषेचनं ॥ ११ ॥ स्वं स्वाम्यमैहिकं त्यक्त्वा परमस्वामिनं जिनं। सेवित्वा सेवनीयत्वमेष्यत्येष जगज्जनैः ॥ १५ ॥ स्वोचितासनभेदानां त्यागात्यक्ताम्बरो मुनिः। सिंहं विष्टरमध्यास्य तिर्थप्रख्यापको भवेत् ॥ १३ ॥ स्वोपधानाद्यनादृत्य योऽभून्निरुपधिर्मुनिः। शयानः स्थण्डिले बाहुमात्रार्पितशिरस्तटः ॥ १४ ॥ स महाभ्युद्यं प्राप्य जिनो भूत्वाऽऽप्तसात्क्रयः। देवैर्विरचितं दीश्रम।स्कन्दत्युपधानकं ॥ १५॥ त्यक्तशीतातपत्राणसकलात्मपरिच्छदः। त्रिभिश्छत्रैः समुद्धासिरत्नैरुद्धासते स्वयं ॥ १६ ॥ विविधव्यजनत्यागादनुष्ठिततपोविधिः। चामराणां चतुःषष्ठ्या वीज्यते जिनपर्यये ॥ १७ ॥ उज्झितान (ने) कसंगीतघोषः कृत्वा तपोविधं। स्याद्वयुदुन्दुभानिघौषैर्घुष्यमाणजयोदयः॥ १८॥

उद्यानादिकृतां छायामपास्य स्वां तपो व्यधात्। यतोऽयमत एवास्य स्यादशोकमहादुमः॥ १९॥ स्वं स्वापतेयमुचितं त्यक्त्वा निर्ममतामितः। स्वयं निधिभिरभ्येत्य सेव्यते द्वारि दूरतः ॥ २० ॥ गृहशोभां कृतारक्षां दूरीकृत्य तपस्यतः। श्रीमण्डपादिशोभास्य स्वतोऽभ्येति पुरोगतां ॥ २१॥ तपोविगाहनादस्य गहनान्यधितिष्ठतः । त्रिजगज्जनतास्थानसहं स्यादवगाहनं ॥ २२ ॥ क्षेत्रवास्तुसमुत्सर्गात्क्षेत्रज्ञत्वमुपेयुषः । स्वार्धानं त्रिजगत्रे त्रमञ्यमस्योपजायते ॥ २३ ॥ आज्ञाभिमानमुत्सृज्य मौनमास्थितवानयं। प्राप्नोति परमामाज्ञां सुरासुरिशरोधृतां ॥ २४ ॥ स्वामिष्टभृत्यवन्ध्वादिसभामुत्सृष्टवानयं । परमात्म्यपदप्राप्तावध्यास्ते त्रिजगत्सभां ॥ २५ ॥ स्वगुणोतकीर्तनं त्यवत्वा त्यक्तकामो महातपाः। स्तुतिनिन्दासमो भूपः कार्त्यते भुवनेदवरैः॥ २६॥ वान्दित्वा वन्द्यमर्हन्तं यतोऽनुष्टितवांस्तपः । ततोऽपं वन्यते वन्यरनिन्दागुणसिन्नीधः॥२७॥ तपोऽयमनुपान कः पादचारी विवाहनः। कृतवान् पद्मगर्भेषु चरणःयासमर्हति ॥ २८॥ वाग्गुप्तो हितवाग्वृत्या यतोऽयं तपसि स्थितः। ततोऽस्य दिव्यभाषा स्यात्प्रणीयन्त्यमिखलां सभां ॥ २९ ॥ अनाइवाक्षिवताऽऽहारपारणोऽतप्तयत्तपः। तदस्य दिव्यविजयपरमामृततृप्तयः ॥ ३०॥ त्यक्तकामसुखो भूत्वा तपस्यस्थाचिरं यतः। ततोऽयं स्कासाद्धतः परमानन्दधं भजेत्॥ ३१॥ किमत्रबहुनोक्तन यद्यदिष्टं यथाविधं। त्यजेन्मु।नरसंकरूपस्तत्तत् सूतेऽस्य तस्तपः॥ ३२॥

प्राप्तोत्कर्षे तदस्य स्यात्तपश्चिन्तामणेः फरः।
यतोऽहेजातिमूर्त्योदिप्राप्तिः सेषानुवर्णिता ॥ ३३ ॥
जैनेश्वरीं परामाझां स्त्रोदिष्टां प्रमाणयन्।
तपस्यां यदुपादत्ते पारिवाज्यं तदाञ्चसं ॥ ३४ ॥
अन्यच बहुवाग्जाले निषद्धं युक्तिवाधितं।
पारिवाज्यं परित्याज्यं ग्राह्यं चेदमनुत्तरं ॥ ३५ ॥
पंचित्रंशच्ल्लोकैः प्रव्रज्या वर्णिता।
इति श्रीबोधप्राभृते प्रव्रज्याधिकार एकादशः समाप्तः। ११।
अथेदानीं बोधप्राभृतस्य चूलिकां गाथात्रयेण निरूपयन्ति-स्वत्यं सुद्धर्यं णिमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं।
भव्वजणबोहणत्यं छकायहियंकरं उत्तं ॥ ६० ॥
स्वस्थं शुद्धपर्यं जिनमार्गं जिनवरैर्यथा भणितम्।
भव्यजनबोधनार्थं षदकायहितंकरं-उक्तम् ॥

स्वत्थं सुद्धत्थं रूपस्थं निष्ठन्थरूपस्थितमाचरणं मयोक्तमितिसं-म्बन्धः । किमर्थं भणितं, सुद्धत्थं—दुद्धयर्थं कर्मक्षयनिमित्तं । जिणमगो जिणवरेहिं जह भणियं जिनमार्गे जिनशासने जिनवरैर्तीर्थकरपरमदेवै-गौंतमान्तगणधरदेवैश्व यथा येन प्रकारण भणितं । भव्वजणबोहणत्थं आसन्नभव्यजीवसम्बोधनार्थं । छक्कायहियंकरं उत्तं पट्कायहितंकरं सर्वजीवदयाप्रतिपाछनार्थं उक्तं निरूपितम् ।

> सद्वियारो हुओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं। सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्बाहुस्स ॥६१॥ शब्दविकारो भूतः भाषासूत्रेषु यत् जिनेन कथितम्।

तत् तथा कथितं ज्ञातं शिष्येण च भद्रबाहोः॥

सद्वियारो हुओ शब्दविकारो भूतोऽहद्ध्विनिर्गतः। भासासुत्ते-सु जं जिणे कहियं सर्वार्धमागधीभाषासूत्रेषु यज्जिनेन कथितं श्री- वीरेणार्थरूपं शास्त्रं कथितं। सो तह किंद्यं णायं तत्तथा कथितं ज्ञातमवगतं। सीसेण य भद्बाहुस्स केन ज्ञातं ? शिष्येणान्तेवासिना भद्रबाहुशिष्येण अर्हद्रिछगुप्तिगुप्तापरनामद्वयेन विशाखाचार्यनाम्ना दश-पूर्वधारिणामेकादशानामाचार्याणां मध्ये प्रथमेन ज्ञातं।

### बारसअंगवियाणं चउदसपुर्वंगविउलवित्थरणं। सुयणाणिभद्दबाहू गमयगुरूभयवओ जयओ॥६२॥

द्वादशाङ्गविज्ञानः चतुर्दशपूर्व।ङ्गविपुरुविस्तरणः। श्रुतज्ञानिभद्रबाहुः गमकगुरुः भगवान् जयतु॥

वारसअंगवियाणं द्वादशाङ्गविज्ञानयुक्तः । चउदसपुव्वंगविउल-वितथरणं चतुर्दशानां पूर्वाङ्गानां पूर्वाणां विपुलं पृथु विस्तरणं यस्य स चतुर्दशपूर्वाङ्गविपुलविस्तरणः । सुयणाणिभद्दबाहू पंचानां श्रुतकेव-लिनां मध्येऽन्त्यो भद्रबाहुः। गमयगुरूभयवओ जयओ यादशः सूत्रेऽ र्थस्तादशो वाक्यार्थस्तं जानन्तीति गमकास्तेषां गुरुरुपाध्यायो भगवान् इन्द्रादीनामाराध्यो जयतु सर्वोत्कर्षण वर्ततां तस्मायस्माकं नमस्कार इत्यर्थः ।

इति श्रीपद्मनिन्दकुन्दकुन्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्येलाचार्यगृद्धिप-च्छाचार्यनामपंचकविराजितेन श्रीसीमन्धरस्वामिज्ञानसंबोधितभव्यजनेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभद्दारकपद्दाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षदप्रामृतग्रन्थे सर्वमुनिमण्डलिमण्डितेन कलिकालगातमस्वामिना श्रीमिल्लभूषणेन भद्दारके-णानुमतेन सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचकवर्तिना श्रीविद्या-निद्गुर्वेन्तवासिना सूरिवरश्रीश्रुतसागरेण विरचिता बोधप्रामृतस्य टीका

#### पारेसमाप्ता ।

१ अस्माद्ये " चतुर्थः परिच्छेदः " इति पाठः टीकापुस्तके वर्तते ।

### भावप्राभृतम्।

77

केथेटानी भावप्राभृतं कुर्वन्तः श्रीकुन्दकुन्दाचार्या इष्टदेवता नम-स्कुर्वन्ति——

णमिऊण जिएबंदि णरसुरभवणिदविदए सिद्धे । वोच्छामि भादपादुडमवसेसे संजदे किरना ॥ १ ॥

नमस्कृत्वा जिनवरेन्द्रान् नरमुरभवनेन्द्रविन्दतान् सिद्धान् । वक्ष्यामि भावप्राभृतं-अवश्रायान् संयतःन् शिर्या ॥

णमिछण जिणविद्वे नम्स्कृत्य, कान् ? जिनव न्हान् समप्रकृतिश्व-येण कृत्वेकदेशेन जिनाः सदृष्टयः श्रावकाद्य एकादशः णरथानवर्तिनः श्रीणकपायाश्च सयोगकविष्यंता जिना उच्यन्ते गणधरदेशश्च तेषां मध्ये वराः श्रेष्ठा अपरकेविनश्च तेपापिन्द्राः स्वामिनस्तीर्थकरपरमदेवा जिनवरेन्द्राः कथ्यन्ते तान् नत्या । कश्चंभूतान् जिनवेन्द्रान्, णर-सुरमवणिद्वंदिए नरेन्द्रमुरेन्द्रभावनेन्द्रवंदितान् । सिद्धे ताद्यिवशे-वणविशिष्टान् सिद्धांश्च नत्या । वोच्छामि भावपाहुढं वक्ष्यामि कथ-यिष्यामि, कि तद्भावप्राभृतं भावसारप्रन्थं । न केवलमद्यासिद्धान् वन्दि-त्वाऽपि तु अवसेसे संजदे अवश्चेपान् संयतान् आचार्योपायसर्व-साधून् त्रिविधान् मुनीन् नत्या । कन्, सिर्द्धा उत्तमांगेन जानुकूर्पर-शिरःपंचकन प्राणिपत्येत्यर्थः ।

> भावो य पढमिलिंगं ण द्व्विलिंगं च जाण परमत्थं। भावो कारणभूदो गुणदोधाणं जिला विति ॥२॥

<sup>9</sup> अस्मात्पूर्व 'ॐ ननः सिद्धेम्यः "हांत पाठः टीना पुरनक २ गुणा. घ. गुणिनः । ३ विंति-कथयन्ति, घ.।

भावश्व प्रथमिलक्तं न द्रव्यलिक्तं च जानीहि परमार्थम् । भावः कारणभूतः गुणदोषाणां जिना विदन्ति ॥

भावो य पढमिलंगं भावश्व प्रथमिलंगं प्रथमं दीक्षाचिन्हं भावो भवति । चकाराद्द्रव्यिलंगं घृत्वा भाविलंगं प्रकटं क्रियते यथाऽपत्योत्पा-दनेन पुरुषशक्तिः प्रकटीभवति तथा द्रव्यिलंगिनो मुनेभीविलंगं प्रकटं भवति पुरुषशक्तेभावस्य च लोचनानामगोचरत्वात् । उक्तं चेन्द्रनिद्ना भद्यारकेण समयभूषणप्रवचने—

द्रव्यक्षिगं समास्थाय भाविष्णां भवेद्यतिः। विना तेन न वन्द्यः स्यान्नानाव्रतधरोऽपि सन्॥१॥ द्रव्यिष्णिमदं श्रेयं भाविष्णिस्य कारणं। तद्घात्मकृतं स्पष्टं न नेत्रविषयं यतः॥२॥ मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यान्निमुद्रो नेव मान्यते। राजमु १।धरोऽत्यन्तहीनवच्छास्त्रनिर्णयः॥३॥

ण द्व्विलंगं च जाण परमत्थं द्रव्यिलंगे सित भावं विना परमार्थिसिद्धिनं भवति तेन कारणेन द्रव्यिलंगं परमार्थिसिद्धिकरं न भवति
मोक्षं न प्रापयित, तेन कारणेन द्रव्यिलंगं परमार्थिसिद्धिकरं न भवति
मोक्षं न प्रापयित, तेन कारणेन द्रव्यिलंगं प्रविलंगं धर्तव्यिमित
भावार्थः । ये तु गृहस्थवेषधारिणोऽपि वयं भाविलंगिनो वर्तामहे दीक्षायामन्तर्भावत्वात्ते मिथ्यादृष्टयो ज्ञातव्या विशिष्टिजिनिलंगविद्धेषित्वात्,
योद्धिमच्छवः कातरवत्स्वयं नश्यिन्त, अपरानिप नाशयित, ते मुख्यव्यवहारधर्मलोपकत्वाद्धिशिष्टैदण्डनीयाः । भावो कारणभूदो भावः
परममुक्तिकारणभूतः । गुणदोसाणं गुणानां केवलज्ञानादीनां, दोषाणां
नरकपातादीनां च कारणभूतो भाव एव । यदि द्रव्यिलंगं धृत्वा रागद्वेषमोहादिषु पतित मुनिस्तदा स तस्य भावः संसारकारणं भवति ।
यदि द्रव्यिलंगं धृत्वा नीरागिनिर्द्धेषनिर्मोहभावनां भावयित तदा केवल-

ज्ञानादीन् गुणानुत्पादयति मुक्तिं गच्छति । एतदर्थं जिणा विति केव-छिनो जानन्ति ।

# भावविसुद्धिनिमित्तं बाहिरगंथस्स कीरए चाओ । बाहिरचाओ विहेलो अब्भन्तरेगंथजुत्तस्स ॥३॥

भावविशुद्धिनिमित्तं बाह्यप्रन्थस्य क्रियते त्यागः । बाह्यत्यागो विफलः अभ्यन्तरप्रन्थयुक्तस्य ॥

भावविसुद्धिनिमित्तं भावस्यात्मनो विद्युद्धिनिमित्तं कारणं । बा-हिरगंथस्स कीरए चाओ बाह्यप्रन्थस्य क्रियते त्यागः वस्त्रादे-मीचनं विधीयते । बाहिरचाओ विहलो बाह्यत्यागो विफलोऽन्तर्गडु-भीवति । अब्भंतरगंथजुत्तस्स अम्यन्तरपरिप्रहयुक्तस्य नप्रस्यापि व-स्त्रादेराकांक्षायुक्तस्येति भावः । तथा चोक्तं—

बाह्यप्रन्थिवहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः हैं। ति । यः पुनरन्तःसंगत्यागी लोके स दुर्लभः साधुः॥१॥ भावरहिओ न सिज्झइ जइ वि तवं चरइ कोडिकोडीओ। जम्मंतराइं बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थो।।४॥ भावरहितो न सिद्ध्यति यद्यपि तपश्चरति कोटकोटी। जन्मान्तराणि बहुशः लम्बितहस्तो गलितवस्रः॥

भावरहिओं न सिज्झइ भवरहित आत्मस्वरूपभावनारहितो विषयक-पायभावनासहितस्तपस्वी अपि न सिद्ध्यित न सिद्धि प्राप्नोति। जइ वि तवं चरइ कोडिकोडीओ यद्यपि तपश्चरित करोति कोटी-कोटी। जम्मंतराइं जन्मान्तराणि। बहुशोऽनेककोटीकोटीजन्मान्त-राणि। कथंभूतः सन्, लंबियहत्थो अधोमुक्तबाहुद्वयः। गलिय-वत्थो नप्नमुद्राधरोऽपि सन्।

१ विफलो. ग. । २ संग. ग. घ. । ३ व. टी.।

# परिणामिम असुद्धे गंथे मुच्चेइ बाहरे य जई। बाहिरगंथचाओ भावविद्धणस्स किं कुणइ॥ ५॥

परिणामे अशुद्धे प्रन्थान् मुश्चित बाह्यान् च यदि । बाह्यप्रन्थत्यागो भावविहीनस्य किं करोति ॥

परिणामिम असुद्धे परिणामे मनोन्यापारेऽशुद्धेऽपि विषय-कषायादिभिमीलने सित । गंथे मुच्चेइ बाहिरे ये जई प्रन्थान् मु-ञ्चित परिप्रहान् वस्त्रादीन् त्यजित यतिर्जिनलिंगधारी मुनिः । बाहि-रगंथचाओ बाह्यप्रन्थत्यागो वस्त्रादित्यजनं। भावविद्वणस्स किं कुणइ भावविद्दीनस्यात्मभावनारहितस्य बहिरात्मनो जीवस्य किं करोति, न किमपि कर्म संवरनिर्जरालक्षणं कार्य करोतीति भावार्थः।

जाणिह भावं पढमं किं ते लिंगेण भावरिहएण। पंथिय सिवउरिपंथं जिणउवइहं पयत्तेण॥ ६॥

जानीहि भावं प्रथमं किं ते लिङ्गेन भावरहितेन । पथिक ! शिवपुरिपथः जिनोपदिष्टः प्रयत्नेन ॥

जाणिह भावं पढमं जानीहि भावमात्मस्वरूपभावनां प्रथमं मुख्यं। किं ते लिंगेण भावरहिएण किं तव लिंगेन भावरहितेन किं, न किमिप संवरनिर्जरादिलक्षणं कार्य, अपि तु न किमिप कार्यं भवति लिंगेन वस्त्रादित्यजनलक्षणेनात्मस्वरूपभावनारहितेन । पंथिय हे पथिक ! मोक्षमार्गमार्गक! सिवउरिपंथं मोक्षनगरीमार्गः। जिण-

उवइद्वं जिनोपदिष्टः । प्रयत्नेन यतः कारणादिति शेषः ।

भावरहिएण स्उरिस अणाइकालं अणंतसंसारे।
गहिउज्झियाइं बहुसो बाहिरनिग्गंथरूवाइं॥ ७॥

१ विहीणस्स. इति मूलगाथापाठः । किन्तु टीकायां क. ख. ग. घ. पुस्तके विहूणस्स इति पाठः । तदनुसारेण प्रवर्तितः । २ करइ इति मूलगाथापाठः । ३ इ. टी. ।

भावरहितेन सत्पुरुष ! अनादिकालं अनन्तसंसारे । प्रहीतोज्झितानि बहुशः बाह्यनिर्प्रन्थरूपाणि ॥

भावरहिएण सउरिस भावरहितेन सत्पुरुष! भावविविजितेना-तमरूपभावनारहितेन त्वया। अणाइकालं अणंतसंसारे अनादि-कालमनन्तसंसारे। गहिउज्झियाइं बहुसो गृहीतान्युज्ज्ञितानि च बहुशोऽनेकवारान्। बाहिरनिग्गंथरूवाइं बहिर्निग्रन्थरूपाणि आ-त्मरूपभावनारहितानीति भावार्थः।

> भीसणणरयगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइए। पत्तोसि तिव्वदुक्खं भावहि जिणभावणा जीवं।। ८।।

भीषणनरकगतौ तिर्यग्गतौ कुदेवमनुष्यगतौ । प्राप्तोऽसि तीव्रदुःखं भावय जिनभावनां जीव ! ॥

भीसणणरयगईए भीषणा भयानका या नरकगतिस्तस्यां भीषण-नरकगत्यां । तिरियगईए तिर्यगत्यां । कुदेवमणुगइए कुत्सितदेव-कुत्सितमनुष्यगत्योविषये । पत्तोसि तिव्वदुक्खं प्राप्तोऽसि तीब्रदुःखं एकान्तेन दुःखं । भाविह जिणभावणा जीव यया विना त्वं तीब्रं दुःखं प्राप्तश्चतुर्गतिषु तां भावय जिनभावनां जिनसम्यक्त्वभावनां हे जीव ! हे आत्मन् ! बहिरात्मत्वं मिध्यादृष्टित्वं परित्यज्य सम्यग्दृष्टिर्भव त्वं, । तेन तव चतुर्गतिदुःखं विनंक्ष्यति स्तोकेन कालेनाल्पभवान्तरेण तीर्थकरो भूत्वा मुक्ति यास्यसि । तथा चोक्तं—

एकापि समर्थेयं जिनभक्तिर्दुर्गातें निवारियतुं। पुण्यानि च पूर्ययतुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः॥१॥

कासौ जिनभावना ? लोकप्रसिद्धं दोधकिमदम्--

१ जीवा. ग। जीवो. घ.।

जिण पुजाहि जिणवरु थुणहि जिणहं म खंडहि आण। जो जिणधम्मिसु रत्तमण ते जाणिक्जइ जाण॥ एक्किहि फुल्लहि माटिदेइ जु सुरनरिद्धडी। एही करइ कुसाटिवपु भोलिम जिणवरतणी॥

अन्यच---

सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनकतु। कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता-जिनपतिपदपद्मश्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः॥१॥

एवमर्थ ज्ञात्वा ये जिनपूजनस्नपनस्तवननवजीर्णचैत्यचैत्यालयोद्धारण-यात्राप्रितिष्ठादिकं महापुण्यं कर्म कर्मिविध्वंसकं तीर्थकरनामकर्मदायकं विशिष्टं निदानरिहतं प्रभावनाङ्गं गृहस्थाः सन्तोऽपि निषेधन्ति ते पापा-त्मानो मिध्यादृष्टयो नरकादिदुःखं चिरकालमनुभवन्ति अनन्तसंसारिणो भवन्तीति भावार्थः।

> सत्तसुनरयावासे दारुणभीसाई असहणीयाई। भुत्ताई सुइरकालं दुक्खाई निरंतरं सहिये॥ ९॥

सप्तसुनरकवासे दारुणभीष्माणि असहनीयानि । भुक्तानि सुचिरकालं दुःखानि निरन्तरं स्वहित !॥

सत्तसुनरयावासे सप्तानां सुनरकाणां महानरकाणां वासे निवासे सित हे जीव !। दारुणभीसाइं दारुणानि तीव्राणि, भीष्माणि भयान-कानि । अमहणीयाइं असहनीयानि असह्यानि सोद्धमशक्यानि। सुन्ताई भुक्तानि अनुभूतानि । सुइरकालं सुष्ठु अतीव चिरकालं दीर्घ-कालं एकसागरमारभ्य त्रयाञ्चिशस्यागरोपमपर्यन्तमुरकृष्टायुष्कं। दु:खान्य-

<sup>9</sup> सिहयं. क. ख. ग. पुस्तके मूलगाथापाठः । टीकायां तु सिहय इति पाठः । तदनुसारेण प्रवर्तितः । भिवया इति. घ. पुस्तके । नार्थोऽस्य तत्र दत्तः ।

सातानि कष्टानि भुक्तानि निरन्तरमविच्छिनं। सहिय हे स्वहित! हे आत्महित! किं त्वया आत्मनो हितं कृतिमित्याक्षेपः!

# खणणुत्तावणवालणवेयणविच्छेयणाणिरोहं च। पत्तोसि भावरहिओ तिरियंगईए चिरं कालं॥ १०॥

खननोत्तापनज्वालनव्यजनविच्छेदनानिरोधं च। प्राप्तोऽसि भावरहितः तिर्यग्गतौ चिरं कालम्॥

खणण पृथिवीकायस्वं यदा जातस्तदा खननं कुद्दालादिनाऽवदा-रणदुःखं त्वया सोढं। उत्तावण अप्कायस्वं यदाभूतस्तदाऽग्न्युपर्युत्ता-पनदुःखं त्वया क्षमितं। वालणं अग्निकायिको जीवो यदा त्वं जातस्तदा ज्वालनदुःखं त्वयानुभूतं। वेयण वायुकायिको जीवो यदा त्वं जातस्तदा व्यजनादिनावीजनदुःखं त्वया तितिक्षितं। विच्छेयणा हे जीव! वन-स्पतिकायिको जीवो यदा त्वं उत्पन्नस्तदा विच्छेदना कुठारादिना कर्पणं दुःखं त्वया मृपितं। णिरोहं च शंखशुक्तिवृश्चिकगोमिश्रमरमक्षिकावली-वर्दमहिषादिकस्वं समुत्पन्नस्तदा निरोधादि दुःखं त्वया मुक्तं। इति स्थाव-रत्रसदुःखानि अनुक्रमेण सूचितानि भवन्तीति ज्ञातव्यं। पत्तोमि भाव-रहिओ प्राप्तोऽसि भावरहितो जिनभक्तिश्रष्ट आत्मभावनादृरीकृतश्च। तिरियगईए चिरं कालं तिर्यग्गतौ दीर्घं कालं असंख्यातवर्पपर्यन्तं वनस्पतिकायापेक्षयानन्तकालं चेत्यागमानुसारेण ज्ञातव्यम्।

आगंतुक माणसियं सहजं सारीरियं च चतारि। दुक्खाइं मणुयजम्मे पत्तोसि अणंतयं कालं॥ ११॥

आगन्तुकं मानसिकं सहजं शारीरिकं च चत्वारि । दुःखानि मनुजजन्मनि प्राप्तोसि अनन्तकं कालम् ॥

१ तिरय इति मूलगाथापाठः ।

आगंतुक आगन्तुकं दुःखं विद्युत्पातादिकं। मानसिकदुःखं स्त्रीक-टाक्षादिताडने सीत तदप्राप्ता भवति। तथा चोक्तं—

संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेऽप्युद्धेगकारीण्यलं दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम् । तत्तावत्स्मरिस स्मरिमतिशातापाङ्गेरनङ्गायुधै– र्वामानां हिमदग्धमुग्धतरुवद्यत्प्राप्तवान्निर्धनः ॥१॥

सहजं व्याधिवेदनोत्पन्नं दुःखं। सारीरियं छेदनभेदनादिकं दुःखं। चकार उक्तसमुच्चयार्थस्तेन खळजनोक्तमिथ्यावचनश्रवणे यद्दुःखं भवति तत् केनापि सोद्धं न शक्यते। तदुक्तं रुद्रटेन महाकाविना—

शल्यमपि स्वलदन्तः सोढुं शक्येत हालांहलदिग्धं। धीरैर्न पुनरकारणकुपितवलालीकदुर्वचनं॥१॥

चतारि एतानि चत्वारि । दुःखाई दुःखानि । मणुयजम्मे मनुज-जन्मनि मनुष्यभवे । पत्तोसि प्राप्तोऽसि हे जीव ! त्वं प्राप्तवानिस भवसि । अणंतयं कालं अनन्तकं कुत्सितमनन्तं कालं समयमिति ।

सुरनिलएसु सुरच्छरविओयकाले य माणसं तिव्वं। संपत्तोसि महाजस दुःखं सुहभावणारहिओ।। १२॥

सुरनिलयेषु सुराप्सरावियोगकाले च मानसं तीत्रम्। संप्राप्तोऽसि महायशः ! दुःखं शुभभावनारहितः ॥

सुरनिलएसु स्वर्गेषु । सुरच्छरविओयकाले देवीवियोगावसरे य चकारात्त्वं देवी जाता तदा देविवयोगकाले । माणसं तिच्वं इन्द्रविभूतिं दृष्ट्रा मानसं मनिस भवं दुःखं त्वं प्राप्तः, तद्दुःखं तीत्रमत्युत्कृष्टं, हा ! मया मनुष्यभवे प्राप्तेऽपि निर्मलं चारित्रं न पालितं अनेन तु निरतिचारं चारित्रं प्रतिपालितं तेनायं मम किल्विषादेरादेशं

१ हालहल. ख.।

ददाति स तु दुरितक्रमः कथं मया नानुष्टीयते इत्यादि मानसं तीवं दुःखं हे जीव ! त्वं संपत्तोसि सम्यक्प्रकारेण प्राप्तोऽसि अनुभूतवानिस। महाजस महत् त्रैलोक्यव्यापनशीलं यशः पुण्यगुणानुकीर्तनं यस्य सम्बोधनं क्रियते कुन्दकुन्दाचार्येण हे महायशः !। दुक्खं सुह भावणारहिओ ईदिग्वधं दुःखं कस्मात्प्राप्त-मित्याह—सुहभावणारहिओ—शुभस्य विशिष्टपुण्यस्य भावनारहितः । कासौ शुभभावना ? दर्शनविशुद्धयादयः षोडशभावनाः शुभास्तीर्थकर-नामकर्मोपार्जनहेतुत्वात् । अतिशयेन शुभाऽत्र जिनसम्यक्त्वभावना, मिध्यात्वभावना त्वतीव पापीयसी। तथा चोक्तं समन्तभद्रेण महाकविना—

न सम्यक्त्वसमं किंचित्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिध्यात्वसमं नान्यत्तनृभृताम् ॥ १ ॥

सम्यक्त्वभावनया एकयापि तीर्थकरनामकर्म बद्भवते पंचदशापर-भावना विनापि । तस्य सम्यक्त्वस्य शुद्धता चर्मजलघृततेलिहिंगुवर्जनेन भवति । अन्येनाप्युपासकाष्ययनादिशास्त्रेणोक्तेनाचारेण विस्तरेण ज्ञातव्या । तथा चोक्तं शिवकोटिनाचार्येण-—

चर्मपात्रगतं तोयं घृतं तैलं प्रवर्जयेत्। नवनीतप्रसुनादि शाकं नाद्यात्कदाचन॥१॥ कंदप्पमाइयाओ पंच वि असुहादिभावणाई य। भाऊण द्वालंगी पहीणदेवो दिवे जाओ॥१३॥

कान्दर्पीत्यादयः पंच अपि अशुभादिभावनाश्च । भावयित्वा द्रव्यलिङ्गी प्रहीणदेवः दिवि जातः ॥

कंदप्पमाइयाओ कान्दर्पा इत्येवमादिकाः। पंच वि असुहादि-भावणाई य पंचापि अञ्चभशब्दादयो भावनाश्च कान्दर्पाप्रभृतयः

<sup>9</sup> कंदप्पमाहियाओ इति. मूलगाथापाटः क. पुस्तके, न तु ख. पुस्तके। कंदप्पमादियाओ इति. ग. घ. पुस्तके।

पंचाशुमभावना इत्यर्थ । भाऊण द्व्विलंगी तास्त्वं भावियत्वा द्रव्य-िलंगः सन् । पहीणदेवो दिवे जाओ प्रहीणदेवो—हीनदेवः प्रकर्षण नीचदेवः किल्विषादिको देवः दिवे—स्वर्गे हे जीव ! त्वं जात उत्पन्नः । कास्ताः पंचाशुभभावना इत्याह—कान्दर्पा, कैल्विषी, आसुरी, सांमोही, आभियोगिकी चेति एतासां नामानुसारेणार्थश्चिन्तनीयः । उक्तं च शुभचन्द्रेण योगिना—

कान्दर्पी कैल्विषी चैव भावना चाभियोगिकी। दानवी चापि साम्मोही त्यांज्या पंचतयी च सा॥१॥ पासत्थभावणाओ अणाइकारुं अणेयवाराओ। भाऊण दुहं पत्तो कुभावणाभावबीएहिं॥१४॥

> पार्श्वस्थभावना अनादिकालं अनेकवारान् । भावयित्वा दुःखं प्राप्तः कुभावनाभाववीजैः ॥

पासत्थभावणाओ पार्श्वस्थभावनाः । अणाइकालं अणेयवाराओ अनादिकालमादिरहितकालपर्यन्तं, अनेकवाराननन्तवारान् । भाऊण दुहं पत्तो भावियत्वा दुःखं हे जीव ! त्वं प्राप्तः प्राप्तवान् । कुभावणाभा-वबीएहि कुभावनानां भावाः परिणामास्त एव बीजान्यंकुरोत्पत्तिहेत-वस्तैः कुभावनाभावबीजैः । कास्ताः पार्श्वस्थपंचभावनाः ? यो वस-तिषु प्रतिबद्ध उपकरणोपजीवी श्रवणानां पार्श्वे तिष्ठति स पार्श्वस्थः । कोधादिकषायकलुषितात्मा व्रतगुणशीलैः परिहीनः संघस्याविनयकारी कुशील उच्यते । वैद्यकमंत्रज्योतिषोपजीवी राजादिसेवकः संसक्तः कथ्यते । जिनवचनानभिन्नो मुक्तचारित्रभारो ज्ञानचरणश्रष्टः करणा-लसोऽवसन्न आभाष्यते । त्यक्तगुरुकुल एकािकत्वेन स्वच्छन्दविहारी जिनवचनदूषको मृगचारित्रः परिलप्यते स्वच्छन्द इति वा, एते पंच-

१ तथा च. ख. २ तासां पंचतयैव सा इति पुस्तके पाठः। मूलपुस्तकं ज्ञाना-र्णवं दृष्ट्वा प्रवर्तितः।

श्रवणा जिनधर्मबाह्या न वन्दनीयाः । तेषां कार्यवशात् किमपि देयं जिनधर्मोपकारार्थमिति ।

> देवाण गुणविहुई इड्ढी माहप्प बहुविह दहुं। होऊण हीणदेवो पत्तो बहुमाणसं दुक्खं ॥ १५॥

देवानां गुणविभूतिं ऋद्धिं माहात्म्यं बहुविधं दृष्ट्वा । भूत्वा हीनदेवः प्राप्तो बहुमानसं दुःखम् ॥

देवाण गुणविहूई देवानां गुणान्-

अणिमा महिमा छि घमा गरिमान्त इनिकामरूपित्वं। प्राप्तिकाम्यविद्यात्वेदित्वाप्रतिहतत्वामिति वैक्रियिकाः॥१॥ इत्यायाक्त टक्षणान् गुणान् दृष्ट्वा। इंड्ढी ऋद्धि इंद्राणीप्रमुखपरिवारं।

उक्तं च---

शकी पद्मा शिवा श्यामा कालिन्दी सुलसाञ्जुका। भान्वाख्या दक्षिणेन्द्राणां विश्वेषामि कीर्तिताः॥१॥ उदीचां श्रीमती रामा सुसीमा च प्रभावती। जयसेना सुषेणा च सुमित्रा च वसुन्धरा॥२॥ षोडशाद्ये सहस्राणि विकियोत्थाः पृथक्च ताः। द्विगुणा द्विगुणास्तस्मात्परत्र सममात्मना॥३॥

> १६०००-३२०००-६४०००-१२८००० २५६०००-५१२०००-१०२४०००।

क्रमारद्वात्रिरादए द्वे सहस्राः पंचरात्यथ । अर्घार्घाश्च त्रिषष्ठिश्च सप्तस्थानेषु वस्नभाः ॥ ४ ॥

सप्तस्थानानि कानि? सौधंभेशाना १ सनत्कुमारमाहेन्द्रों २ ब्रह्मब्रह्मो-त्तरौ ३ ळान्तवकापिष्टो, ४ शुक्रमहाशुक्रौ ५ शतारसहस्त्रारौ ६ आन-तप्राणतारणाच्युताश्चत्वारः स्वर्गा एकं स्थानमिति सप्तस्थानानि, इत्यादि देव्याधृद्धि दृष्ट्वा । माहप्य बहुविहं दृहुं इन्द्रवाचा दीर्घायु- रिप मियते अल्पायुषोऽप्यायुर्न त्रुट्यति इत्यादि माहात्म्यं बहुविधं दृष्ट्या। होजण हीणदेवो हीनदेवो भूत्वा। पत्तो बहुमाणसं दुःखं प्राप्तोऽसि बहुतरं प्रचुरं मनिस भवं मानसं दुःखं हे जीव! त्विमिति कारणात जिनभक्तिं कुर्विति भावार्थः।

# चउविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावपयडत्थो । होऊण कुदेवत्तं पत्तोसि अणेयवाराओ ॥ १६॥

चतुर्विधविकथासक्तः मदमत्तः अशुभभावप्रकटार्थः । भूत्वा कुदेवत्वं प्राप्तोऽसि अनेकवारान् ॥

चउविहविकहासत्तो चतुर्विधविकथासक्तः आहारकथा—स्त्रीकथा— राजकथा—चौरकथालक्षणामु विकथासु चतुर्विधास्वासक्तः। मयमत्तो अष्टमदैर्मत्तो गर्वितः। असुहभावपयडत्थो अञ्चभभावः पापपरिणामः प्रकटः स्फटीभूतोऽर्थः प्रयोजनं यस्य स अञ्चभावप्रकटार्थः। होऊण कुदेवत्तं अञ्चभभावप्रकटार्थो भूत्वा कुदेवत्तं—कुत्सितदेवत्वं। पत्तोसि प्राप्तोऽसि । हे जीव! असुरादिकुदेवगतीरनेकवारान् प्राप्तोऽसि ।

### असुँहीवीहत्थेहि य कलिमलबहुलाहि गब्भवसहीहि। वसिओसि चिरंकालं अणेयजणणीण मुणिपवरं ॥१७॥

अशुचिबीभत्सामु कलिमलबहुलामु गर्भवसतिषु । उषितोसि चिरं कालं अनेकजननीनां मुनिप्रवर !॥

असुहीवीहत्थेहि य अशुचिषु अपवित्रासु बीभत्सासु, च विरूप-कासु। किलमलबहुलाहि पापबहुलासु। गब्भवसहीहि गर्भगृहेषु उदरवसतिषु। वसिओसि चिरं कालं उपितोऽसि स्थितोऽसि विरं

१ ई. ख, ग. घ. पुस्तके । २ पवरा. ग. घ. । घ. पुस्तके ऽस्यार्थः प्रचु-रत्वमिति ।

दीर्घकालमनन्तकालमनादिकालं। अणेयजणणीण ग्रुणिपवर गर्भवस-तिषु अनेका अनन्ता जनन्यो जाताः, हे मुनिप्रवर! हे मुनीनामुत्तम!। पीओसि थणच्छीरं अणंतजम्मंतराइं जणणीणं। अण्णणाण महाजस सायरसलिलादु अहिययरं॥१८॥

> पीतोऽसि स्तनक्षीरं अनन्तजन्मान्तराणि जननीनाम् । अन्यासामन्यासां महायशः! सागरसिळलादधिकतरम् ॥

पीओसि थणच्छीरं पीतोऽसि पीतवान् ध्रयितवानसि स्तनक्षीरं अपवित्रं वक्षोरुहक्षीरं स्तनदुग्धं। अणंतजम्मंतराइं अनन्तजन्मान्त-राणि अनन्तभवान्तरेषु। जणणीणं जननीनां अनन्तमातृणां। अण्ण-ण्णाण अन्यासामन्यासां। महाजस महत् त्रैलोक्यव्यापकं यशो यस्य भवति महायशास्तस्य सम्बोधनं क्रियते हे महायशः। सायरसिल-लादु अहिययरं सागरसिललाद्यधिकतरं अतिशयेनाधिकतरमनन्त-सागरजलसमानं।

तुह मरणे दुक्खेणं अण्णणाणं अणेयजणणीणं । रुण्णाण णयणणीरं सायरसलिलादु अहिययरं ॥ १९॥

तव मरणे दुःखेन अन्यासामन्यासां अनेकजननीनाम् । रुदितानां नयननीरं सागरसिललात् अधिकतरम्॥

तुह मरणे दुक्खेणं तब मरणे सित दुःखेन कृत्वा "ङसा दि दे इ ए तु ते उय उन्म तुन्भ तम्ह तुमाइ तुमो तुमे तुम तुव तुहं तइ तुहाः" इति प्राकृतन्याकरणसूत्रेण तबशन्दस्य तुह इत्यादेशः । अण्ण-ण्णाणं अन्यासामन्यासां मानुपीसिहीन्याघ्रीमार्जारीमृगीगोग्रवरीब्रहवा-करेणुप्रभृतीनां। अणेयजणणीणं अनेकजननीनां प्रत्येकमनन्तमातॄणां। रुण्णाणं रुदितानां। णयणणीरं लोचनबाष्पजलं। सायरसिललादु अहिययरं सागरसिललाद्धिकतरं प्रत्येकं समुद्रतोयादप्यधिकतरमनन्त-सागरसिललपरिमाणं भवति। भवसायरे अणंते छिण्णुज्झियकेसणहरणालद्दी। पुंजेइ जइ को वि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी॥२०॥

भवसागरे अनन्ते छिन्नोज्झितकेशनखरनालास्थीनि । पुज्जयति यदि कश्चित् देवो भवति च गिरिसमधिका राशिः ॥

भवसायरे अणंते भावसागरेऽनन्ते संसारसमुद्रेऽन्तरिहते। छिण्णु-जिल्लायकेसणहरणांलटी छिलानि उज्ज्ञितानि मुक्तानि क्षुरेण नखलुना छुरिकया पूर्व छिलानि पश्चादुज्ज्ञितानि केशनखरनालास्थीनि। पुंजेइ जङ्काे वि जए पुंजयित राशीकरोति यदि चेत् कोऽपि शक्रसन्तानागतः कश्चिदेवः। हवदि य गिरिसमिधया रासी भवति च गिरेमेरोरिप समिधका राशः केशादीनां प्रत्येकमनन्तमेरुसमा राशयो भवन्तीति भावार्थः।

> जलथलसिहिपवणंबरगिरिसरिदरिकुरुवणाई सव्वत्तो। वसिओसि चिरं कालं तिहुवणमज्झे अणप्पवसो॥२१॥

जलस्थलशिखिपवनांबरगिरिसरिद्रीतरुवनादिषु सर्वत्र । उषितोसि चिरं कालं त्रिभुवनमध्येऽनात्मवशः ॥

हे जीव ! हे चेतनानाथ ! त्वं जले उदके उपितोऽसि निवासं चकर्थ । थल थले भूम्यां । सिहि शिखिनि हुताशने । पवण पवने झंझामारुतादौ । अंबर अम्बरे विहायसि । गिरि पर्वते । सिर सिरित नद्यां । दिर दर्या गुहायां । कुरुवणाई देवकरूतरकुरूत्तमभोगभूमि-करूपवृक्षवने । आदिशब्दाद्भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतादयो-लभ्यन्ते । सन्वत्तो किं बहुना सर्वतः सर्वत्र । वसिओसि चिरं कालं उषितोऽसि चिरं दीर्घमनन्तं कालमनन्तोत्सिपण्यवसिपणीकालसमय-पर्यन्ते । तिहुवणमज्झे अण्प्वसो त्रिभुवनमध्येऽनात्मवशः । नि-

१ ना. टी.।

जशुद्धबुद्धैकस्वभावचिच्चमःकारलक्षणटंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावात्मभावना जिनस्वामिसम्यक्तवभावनाभ्रष्ट इत्यर्थः ।

# गसियाइं पुग्गलाइं अवणोदरवित्तयाइं सव्वाइं। पत्तोसि तो ण तित्तिं पुणरूवं ताइं अजंतो॥ २२॥

त्रसिताः पुद्गला भुवनोदरवर्तिनः सर्वे । प्राप्तोसि तन्न तृप्तिं पुनारूपं तान् भुंजानः ॥

गिसयाइं पुग्गलाइं प्रिसताः पुद्गलाः सर्वेऽप्यणवः । भुवणोद्र-वित्तयाइं सव्वाइं भुवनोरदवर्तिनः सर्वेऽि । पत्तोसि तो ण तित्तिं प्राप्तोऽिस तदिप न तृप्तिं भृतिं । पुणरूवं ताइं भुंजंतो पुनारूपं पुन-र्नविमिति तान् पुद्गलान् भुंजानः । उक्तं च पूज्यपादेन गणिना—

भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः। उच्छिष्टेष्विच तेष्वद्य मम विश्वस्य का स्पृहा॥ १॥

तिहुयणसिललं सयलं पीयं तिण्हाए पीडिएण तुमे। तो वि ण तिण्हाछेओ जाओ चिंतह भवमहणं॥२३॥

त्रिभुवनसिलं सकलं पीतं तृष्णया पीडितेन त्वया। तदपि न तृष्णाछेदो जातः चिन्तय भवमथनम् ॥

तिहुयणसिललं सयलं त्रिभुवनसिल्लं सकलं । पीयं पीतं त्वया । तिण्हाए तृष्णया । पीडिएण पीडितेन वगाढेन । तुमे त्वया भवता । " तुमइ तुमाइ तुमे तुमए तुमं त ( तु ) इ त ( तु ) ए ते दि दे भे टया " इति व्याकरणसूत्रेण टावचनेन सह युष्मदः तुमे आदेशः। तो वि

१ पुणरुत्तं. ग. घ.। २ तण्हाइ. ग. घ.। अत्र एकारस्य प्राकृतलक्षणेन इस्वोचारः। ३ तण्हाय. टी.

हिपि। ण नैव। तिण्हाछेओ तृष्णाच्छेदः। जाओ जातः। चितेह श्वमहणं हे जीव। त्वं चिन्तय अन्वेषस्व भवस्य संसारस्य मथनं वि-ताशनं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमिति भावार्थः।

### गहिउझियाइं मुणिवरं कलेवराइं तुमे अणियाइं। ताणं णितथ पमाणं अणन्तभवसायरे धीर ॥ २४ ॥

गृहीतोजिश्चतानि मुनिवर! कलेवराणि त्वया अनेकानि । तेषां नास्ति प्रमणं अनन्तभवसागरे धीर!॥

गहिउ जिझ्न याइं गृहीतो जिझतानि। हे मुनिवर मुनिश्रेष्ट!। कलेवराइं किलेवराणि शरीराणि। तुमे अणेयाइं त्वया अनेकान्यनन्तानि। ताणं गिरिथ पमाणं तेपां कलेवराणां नास्ति न विद्यते प्रमाणं गणनमनन्त-वात्। अणतभवसायरे धीर अनन्तभवसागरे उन्तातीत संसारसमुद्रे हे जीर ! ध्येयं प्रति भियमीरयतीति धीरस्तस्य सम्बोधनं क्रियते हे धीर ! हे योगी श्वर! भावचारित्रं विनेति शेषः।

### विसवेयणरत्तवखयभयसत्थग्गहणसंकिलेसाणं । आहारुस्सासाणं णिरोहणा खिज्ञए आऊ॥ २५॥

विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रग्रहणसंक्रेशानाम् । आहारोच्छ्वासानां निरोधनात् क्षीयते आयुः ॥

विसवेयणरत्तवखयभयसत्थग्गहणसंकिलेसाणं विषवेदनारक्त-क्षयभयशस्त्रप्रहणसंक्षेशानां । आहारुस्सासाणं आहारोच्छ्वासानां । णिरोहणा निरोधनात् । खिज्जए आऊ क्षीयते आयुः ।

> हिमजलणसलिलगुरुयरपन्वयतरुरुहणपडणभंगेहिं। रसविजजोयधारणअणयपसंगेहि विविहेहिं॥ २६॥

हिमज्वलनसिललगुरुतरपर्वततहरोहणपतनभङ्गे:। रसविद्यायोगधारणानयप्रसंगैः विविधे:॥

हिम केषांचिज्जन्तूनां मानवानां च शीतेनापमृत्युर्भवित । जला केषांचिज्ज्वलनेनाग्निनापमृत्युर्भवित । सिलिल केपांचित्सिलिलेन स्पार्ट दिजलेनापमृत्युर्भवित । गुरुयरपव्ययतरुरुहणपडणभंगेहिं शुर अत्युत्रतिशिखरास्ते च ते पर्वतास्तुंगीगिर्यादयः, तथा तरवो वृक्षा गुरुतर पर्वततरवस्तेषां रोहणेन पतनेन च ऋत्वा ये भंगाः शरीरामर्दनानि ते तथ तैः हिमज्वलनसिल्लगुरुतरतपर्वतरुरोहणपतनभंगः । रसविज्जजोयधार णअणयपसंगेहि रसस्य विषस्य या विद्या विज्ञानं तस्या योगोऽनेकोषः मेलनं तस्य धारणं सेवनमास्त्रादनं अनयप्रसंगश्चान्यायकरणं ते रसवि द्यायोगधारणानयप्रसंगास्तै रसविद्यायोगधारणानयप्रसंगैः । विविहेरि विविधैर्नानाप्रकारैः । तथा चोक्तं लक्ष्मीधरेण भगवता—

अन्नाए दालिहियहं अरे जिय दुहु आवग्तु।
स्वकितियए विणु खोडयहं मग्तु सिचक्खलु दुग्तु॥१॥
इय तिरियमणुयजम्मे सुइरं उवविज्जिऊण बहुवारं।
अविमिच्चुमहादुक्खं तिव्वं पत्तोसि तं मित्त ॥ २७॥

इति तिर्यञ्जनुष्यजनमनि सुचिरं उपपद्य बहुवारम् । अपमृत्युमहादुःखं तीत्रं प्राप्तोऽसि त्वं मित्र !॥

इय तिरियमणुयजम्मे इति पूर्वीक्तप्रकारेण तिर्वद्यानुष्यजनमिति।
सुइरं सुचिरं सुष्टु दीर्घकालं । उवविज्ञित्रण बहुवारं उपपद्य उत्पद्य
जन्म गृहीत्वा बहुवारमनेकवारं । अविमिन्चुमहादुक्खं अपमृत्युमहादुःखं । तिव्वं पत्तीमि तीवं दुःखमसहनीयअसानं प्राप्तोऽसि । तं
मित्त त्वं भवान् हे भित्र ! हे बन्धो ! हे सुहृत् ! ।

# छत्तीसं तिण्णि सया छाविहसहस्सवारमरणाणि । अंतोमुहुत्तमज्झे पत्तोसि निगोयवासिम्म ॥ २८ ॥

षट्त्रिंशतं त्रीणि शतानि षट्षष्टिसहस्रवारमरणानि । अन्तर्मुहूर्त्तमध्ये प्राप्तोऽसि निकोतवासे ॥

छत्तीसं तिण्णि सया षट्त्रिंशदिधकत्रिशतानि। छाविहिस्सहसवार-सरणाणि षट्षष्टिसहस्रवारान् मरणानि ६६३३६। अंतोमुहुत्तमञ्झे अन्तर्मुहूर्तमध्ये। पत्तोसि निगोयवासिम प्राप्तोऽसि निकातवासे।

> वियालिंदिए असीदी सद्दी चालीसमेव जाणेह। पंचिंदिय चउवीसं खुद्दभवंतोम्रहुत्तस्स ॥ २९॥

विक्रलेन्द्रियाणामशीतिं षिंठ चत्वारिंशदेव जानीत । पश्चेन्द्रियाणां चतुर्विशतिं क्षुद्रभवान् अन्तर्मुहूर्त्तस्य ॥

वियतिंदिए असीदी विकलेन्द्रियाणां द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियजीन्वेषु अनुक्रमेण मरणसंख्यामन्तर्मुहूर्तस्य करोति । तथाहि । द्वीन्द्रिया जीवः अन्तर्मुहूर्तेन अशीतिवारान् म्रियन्ते । त्रीन्द्रिया जीवा अन्तर्मुहूर्तेन षष्टिन्वारान् म्रियन्ते । चतुरिन्द्रिया जीवा अन्तर्मुहूर्तेन चत्वारिशतं वारान् मिन्यन्ते। पंचिदिय चउवीसं पंचेन्द्रिया जीवा अन्तर्मुहूर्तेन चतुर्विशतिं वारान् मिन्ते। पंचिदिय चउवीसं पंचेन्द्रिया जीवा अन्तर्मुहूर्तेन चतुर्विशतिं वारान् मिन्ते। खुद्दभवंतोमुहुत्तस्य क्षुद्रभवा अन्तर्मुहूर्तस्य क्रमेण ज्ञातव्याः ।

रयणत्ते सुअलद्धे एवं भिमओसि दीहसंसारे। इय जिणवरेहिं भणियं तं रयणत्तं समायरह ॥ ३०॥

रत्नत्रये स्वलब्धे एवं भ्रमितोऽसि दीघसंसारे। इति जिनवरैर्भणितं तत् रत्नत्रयं समाचर॥

रयणते सुअलद्धे रत्नत्रये सुष्ठु अलब्धे सति । एवं भिभेशोसि दीहसंसारे एवममुनाप्रकारेण भ्रमितोऽसि पर्यटितवान दार्घसंसारेऽनादौ

१ द. टी.।

संसारे भवे। इय जिणवरेहिं भणियं इत्येतद्वचनं जिनवरैस्तीर्थकरपरम-देवैर्भणितं प्रतिपादितं। तं रयणत्तं समायरह तत्तस्मात्कारणात् तज्जगत्प्रसिद्धं वा तत् त्वं वौ रत्नत्रयं वौ समाचर सम्यगादियस्व वा।

तं रयणत्तयं केरिसं हवदि। तं जहा। तदत्नत्रयं कीट्रां भवति ? तद्यथा—तदेवनिरूपयति—

अप्पा अप्पम्मि रओ सम्माइटी हवेइ फुड जीवो। जाणइ तं सण्णाणं चरिद्दह चारित्तमग्गुत्ति ॥ ३१॥

आत्मा आत्मिन रतः सम्यग्दिष्टः भवति स्फुटं जीवः। जानाति तत् संज्ञानं चरतीह चारित्रमागं इति ॥

अप्पा अप्पिम रओ आत्मा आत्मिन रत भात्मनः श्रद्धानपरः । सम्माइटी हवेइ फुडु जीवो सम्यग्दिधर्मवित स्फुटं निश्चयनयेन, व्यवहारनयेन तु तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं भवित, जीव आत्मा सम्यग्दिधिरिति ज्ञातव्यः । जाणइ तं सण्णाणं जानाति तं आत्मानं तत्स-द्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं भवित, व्यवहारेण तु सप्ततत्वानि जानाति तत्सम्यग्ज्ञानं भवित । चरिद्द चारित्तमग्गुत्ति तमात्मानं जीवो यच्चरित तन्मयो भवित आत्मन्येकलोलीभावो भवित, इहास्मिन् संसारे, चारित्र-मार्ग इति, व्यवहारेण तु पापिक्रयाविरमणं चरणं भवित ।

अण्णे कुमरणमरणं अणेयजम्मंतराई मरिओसि । भावहि सुमरणमरणं जरमरणविणासणं जीव !! ३२ ॥

अर्न्यास्मन् कुमरणमरणं अनेकजन्मान्तरेषु मृताऽसि । भावय सुमरणमरणं जन्ममरणविनाशनं जीव !॥

अण्णे कुमरणमरणं अन्यस्मिन् भवसमूहे कुमरणमरणं-कुत्सितमरण-मरणं यथा भवत्येवं। तथा अनेकजन्मान्तराण्यनन्तभवान्तरेषु। "अन्यार्थे

१-२ वाद्वयं नास्ति. ख. पुस्तके । ३ मग्गोत्ति मूलगाथापाठः ।

अन्या" इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण सप्तम्यर्थे द्वितीया। मरिओसि मृतोऽसि मरणं प्राप्तोऽसि। भाविह सुमरणमरणं भावय सुमरण-मरणं पंडितपंडितमरणं। कथंभूतं सुमरणमरणं, जरमरणविणासणं जरामरणविनाशनं परममोक्षदायकं। हे जीव हे चेतनस्वभाव! आत्मिन्निति।

समुद्रादिकछोलवत्प्रतिसमयमायुस्त्रुट्यति तदावीचिकामरणं स्थिति-प्रदेशवीचिकाभेदात्तद्द्विविधमप्येकविधं। भवान्तरप्राप्तिरनन्तरोपसृष्टपूर्व-भवविगमनं तद्भवमरणमुच्यते । तत् त्वनन्तशः प्राप्तं जीवेनेति ज्ञातव्यं, तेन तद्भवमरणं न दुलर्भे। अवधिमरणं नाम कथ्यते-यो यादशं मरणं साम्प्रतमुपैति तादशमेव यदि मरणं भविष्यति तदवधिमरणं, तद् द्विविधं देशावधिमरणं सर्वावधिमरणं चेति । तत्र सर्वावधिमरणं नाम यदायुर्यथाभूतमुदेति साम्प्रतं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशैस्तथाभूतमेवायुः प्रकृत्यादिविशिष्टं पुनर्बध्नात्युदेष्यति च यदि सर्वावधिमरणं । यत्साम्प्र-तमुदेत्यायुर्यथाभूतं भूतमेव बध्नाति देशतो यदि तद्देशाविधमरणं। एतदुक्तं भवति—देशतः सर्वतो वा सादश्येनावधीकृतेन विशेषितं मरण-मविधमरणमिति। साम्प्रतेन मरणेनासादृश्यभावि यदि मरणमाद्यन्तमरण-मुच्यते । आदिशब्देन साम्प्रतं प्राथमिकं मरणमुच्यते, तस्यान्तो विनाश-भावो यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेतदाद्यन्तमरणमुच्यते । प्रकृतिस्थित्यनुभव-प्रदेशैर्यथाभूतैः साम्प्रतमुपैति मृतिं तथाभूतां यदि सर्वतो देशतो वा नोपैति तदाद्यन्तमरणं । बालमरणमुच्यते—स च बालः पंचप्रकारोऽब्य-क्तबालो व्यवहारबाळः ज्ञानबालो दर्शनवालश्चारित्रबालः । धर्मार्थकाम-कार्याणि न वोत्ति न तदाचरणसमर्थशरीरोऽव्यक्तबालः। लोकवेदसमयव्यव-हारान् न वेत्ति शिशुर्वा व्यवहारबालः । मिध्यादृष्टयो दर्शनबालाः । वस्तुयाथात्म्यप्राहिज्ञानहीना ज्ञानबाळाः । अचारित्राश्चारित्रबाळाः । दर्श-

१ भाव. क.।

नबालमरणं द्विविधं इच्छाप्रवृत्तमनिच्छाप्रवृत्तं चेति । तत्रेच्छाप्रवृत्तमग्निना धूमेन शस्त्रण विषेणोदकेन मैरुत्प्रपातेनोच्छ्वासरोधेन शीतपातेनोष्णपातेन रज्वा क्षुघा तृषा जिव्होत्पाटनेन विरुद्धाहारसेवनेन च मरणिमच्छामरणं। कालेऽकाले वाऽध्यवसानादिना विना जिजीविषोर्मरणमनिच्छाप्रवृत्तं। पंडितमरणमुच्यते-पंडितश्चतुर्धा व्यवहारपंडितः सम्यक्त्वपंडितो ज्ञान-पंडितश्चारित्रपंडितश्चेति । लोकनेदसमयगतब्यवहारनिपुणो ब्यवहार-पंडितः, अथवानेकशास्त्रज्ञः शुश्रूषादिबुद्धिगुणसमन्वितो व्यवहार-त्रिविधान्यतमसम्यक्तवः दर्शनपिण्डितः । पंचिविधज्ञान-पिगतो ज्ञानपंडितः । पंचविधचारित्रान्यतमचारित्रपरिणतश्चा-रित्रपंडित: । नरके भवनेषु विमानेषु ज्योतिष्केषु वानव्यन्तरेषु द्वीपसमुद्रेषु च ज्ञानपंडितमरणं । मन:पर्ययमरणं मनुष्यलोक एव मरणं । आसन्नमरणमुच्यते—निर्वाणमार्गप्रस्थितसंयतसार्थात् प्रच्युतः आसन उच्यते, तदुपलक्षणं पार्श्वस्थस्वच्छन्दकुशीलसंसकानां। ऋद्भि-प्रिया रसेष्वासक्ता दुःखभीरवः सदा दुःखकातराः कषायपरिणताः संज्ञावरागाः पापश्रुत्याभ्यासकारिणः त्रयोदराक्रियास्वलसाः सदा संक्रिष्ट-चेतसः भक्ते उपकरणे च प्रतिबद्धा निमित्तमंत्रौषधयोगोपजीविनः गृहस्थेवयावृत्यकरा गुणहीना गुप्तिसमितिष्वनुद्यता मन्दसंवेगा दशधर्मा-अकृतबुद्धयः शबलचारित्रा आसन्ना उच्यन्ते । ते यद्यन्ते आत्मग्रुद्धि कृत्वा-भियन्ते तदा प्रशस्तमेव मरणं । बालपंडितमरणं श्रावकस्य । सशल्य-मरणं सुगमं । पलायमरणमुच्यते—विनयवैयावृत्याक्वकृतादरः प्रशस्त-क्रियोद्वहनालसः त्रयोदशचारित्रेषु वीर्यनिगूहनपरो धर्मचिन्तायां निद्रा-घूर्णित इव ध्याननमस्कारादेः पलायते पञायमरणं । इन्द्रियवेदनाकषा-यनोकषायार्तमरणं वशार्तमरणं । अप्रसिद्धेऽननुज्ञाते च मरणे विष्पाण-

१ मर. क. पर्वत ।

समरणं, विप्राणसमरणमुच्यते-गृध्रपृष्टमिति संज्ञिते कृते प्रवर्तेते। दुर्भिक्षे कान्तारे दुरुत्तरे पूर्वशत्रुभये दुष्टनृपभये स्तेनभये तिर्यगुपसर्गे एकाकिनः सोदुमशक्ये ब्रह्मव्रतनाशादिचारित्रदूषणे च जाते संविग्नः पाप-भीरुः कर्मणामुदयमुपस्थितं ज्ञात्वा सोढुमशक्तः तिनस्तरणस्यासत्युपाये 👌 सावद्यकरणभीरः विराधनमरणभीरुश्च एतस्मिन् करणे जाते कालेऽमु-िष्मन् किं भवेत्कुशलिमिति गणयता यद्यपसर्गत्रासितोऽहं संयमाद्भ-स्यागि ततः संयमभ्रष्टो दर्शनादि न वेदनामसंक्रिष्टः सोढुं प्रव्रज्या-मुत्सहे ततो रत्नत्रयाराधनाच्यातिर्मनेति निश्चितमतिर्निर्मायः दर्शनविशुद्धः धृतिमान् ज्ञानसहायोऽनिदानोऽहिदन्तिके आलोचना-मासाच कृतद्युद्धिलेश्यप्राणापानिनरोधं करोति यत्तद्विपाणसमरणमुच्यते। शस्त्रप्रहणेन यद्भवति तद्गध्रपृष्टामित्युच्यते मरणविकल्पसंभवप्रदर्शनिमदं सर्वत्र कर्तव्यतयोपदिश्यते । भक्तप्रत्याख्यानं, प्रायोपगमनमरणं, इंगिनी-मरणं, केवलमरणं चेति । इत्येतान्येवोत्तमानि पूर्वपुरुषैः प्रवर्तितानि सप्तदशसु मध्ये त्रीण्युत्तमानि सुमरणानि । प्रायोपगमनं दर्भासने स्थितः स्वयमुपसर्गे न निवारयति, चेत्कोपि निवारयति तदा निवारयितुं ददाति । इंगिनीमरणे निवारियतुमिप न ददाति । केवलिमरणं तीर्थकरगणधरा-नगारकेविलमरणं ज्ञातव्यं । एतन्मरणत्रयं सुमरणं हे जीव ! त्वं भावय ।

सो णितथ दव्वसवणो परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ। जत्थ ण जाओ ण मओ तियलोयपमाणिओ सव्वो ॥ ३३॥

स नास्ति द्रव्यश्रमणः परमाणुत्रमाणमात्रो निलयः। यत्र न जातः न मृतः त्रिलोकप्रमाणकः सर्वः॥

सो णितथ स नास्ति न विद्यते । णिलऔं गृहं स्थानं । कथं-भूतो निल्यः, परमाणुपमाणमेत्तओ परमाणुप्रमाणमात्रः अविभागी

१ नि. टी.। २ यो. टी.।

परमाणुर्यावन्तं प्रदेशं रुणद्धि तन्मात्रोऽपि निल्यो नास्ति। स कः प्रदेशः, जत्थ यत्र प्रदेशे। द्व्यसवणो द्रव्यदिगम्बरः मिथ्यादृष्टि-स्तपस्वा। ण जाओ न जातो नोत्पत्तः। ण मओ न मृतो न मरणं प्राप्तः। स निल्यः कियान्, तियलोयपमाणिओ त्रिवमुवनेनमपितः। सब्बो समस्तोऽपि।

### कालमणंतं जीवो जम्मजरामरणपीडिओ दुक्वं। जिणलिंगेण वि पत्तो परंपराभावरहिएण ॥ ३४॥

कालमनन्तं जीवः जन्मजरामरणपीडितः दुःखम् । जिनलिङ्गेन अपि प्राप्तः परम्पराभावरहितेन ॥

कालमणंतं जीवो काल समयमनेहसमिति यावत्, अनन्तमन्तरहितं कर्मतापनं जीव आत्मा दुःखं प्राप्त इति क्रियाकारकसम्बन्धः।
कालाध्वदेशभावानां कर्मसंज्ञा सिद्धैव वर्तते। कथंभूतो जीवः, जम्मजरामरणपीडिओ जन्मजरामरणपीडितः चिन्पतः। जिणितिंगेण
वि अईद्रूपविशिष्टोऽपि, अपिशन्दादिविशिष्टोऽपि। कथंभूतेन
जिनिल्गेन, परंपराभावरहिएण परम्परा आचार्यप्रवाहस्तदुपिदेष्टं
शास्त्रं च परंपरा शन्देन लम्यते तत्र भावरहितेन प्रतीतिवर्जितेन मिथ्यादिष्टना जीवनेत्यर्थः। कासौ परंपरा श अस्यामवसर्पिण्यां
तृतीयकालप्रान्ते श्रीवृपभनाथेनार्थशास्त्रमुक्तं, वृपभसेनगणधरेण प्रन्थः
कृतः, तत्परम्परया वीरेण भगवतार्थः प्रकाशितः, गौतमेन गणिना
प्रिन्यतः, तदनुक्रमेण पंचमकाले प्रमाणभूतैर्निरम्बराचार्थरारातीयैरुपदिष्टं तच्छास्त्रं प्रमाणीकर्तव्यं विसंघादिभिर्भिथ्यादिष्टिभिः कृतं शास्त्रं न
प्रमाणनीयं। अथ के ते आचार्या यैः कृतं शास्त्रं प्रमाणीक्रियते इत्याह—

श्रीभद्रबाहुः श्रीचन्द्रो जिनचन्द्रो महामतिः। गृभ्रपिच्छगुरुः श्रीमाँह्लोहाचार्यो जितेन्द्रियः॥१॥ पहाचार्यः पूज्यपादः सिंहनन्दी महाकविः। वीरसेनो जिनसेनो गुणनन्दी महातपाः॥२॥ समन्तभद्रः श्रीकुंभः शिवकोटिः शिवंकरः। शिवायनो विष्णुसेनो गुणभद्रो गुणाधिकः॥३॥ अकलङ्को महाप्राञ्चः सोमदेवो विदांवरः। प्रभाचंद्रो नेमिचन्द्र इत्यादिमुनिसत्तमैः॥४॥ यच्छास्त्रं रचितं नृनं तदेवाऽदेयमन्यकैः। विसंघरिवतं नैव प्रमाणं साध्वपि स्फुटं॥५॥

पडिदेससमयपुरगलआउगपरिणामणामकालहं।
गहिउज्झियाइं बहुमो अणंतभवसायरे जीव ॥ ३५॥

प्रतिदेशसमयपुद्गलायुपरिणामनामकालस्थम् । ग्रहीतोज्झितानि बहुशः अनन्तभवसागरे जीव !॥

पिडदेस यावन्तः प्रदेशा लोकाकाशस्य वर्तन्ते एककं प्रदेशं प्रति शरीराणीति पूर्वोक्तमेव प्राह्मं गृहीतोज्झितानि । तथा प्रतिसमयं-समयं समयं प्रति प्रतिसमयं शरीराणि गृहीतोज्झितानि । प्रतिपुद्गलं प्रतिपर-माणु-परमाणुं परमाणुं प्रति प्रतिमरमाणु अनन्तानि शरीराणि गृहीतोज्झितानि । आउगं प्रत्यायु आयु आयु प्रति प्रत्यायु अनन्तानि शरीराणि गृहीतोज्झितानि । परिणाम परिणामं परिणामं प्रति प्रतिपरिणामं क्रोधमानमायालोभमोहरागद्देषादिपरि-णामान् प्रति प्रतिपरिणामं अनन्तानि शरीराणि गृहीतोज्झितानि । णामान् प्रति प्रतिपरिणामं अनन्तानि शरीराणि गृहीतोज्झितानि । णामा नाम प्रति प्रतिपरिणामं अनन्तानि शरीराणि गृहीतोज्झितानि । णाम नाम नाम प्रति प्रतिनाम प्रतिनामं नपुंसकं चेति वचनाद्वाऽदन्तो निपातः, यावन्ति नामानि गतिजात्यादीनि वर्तन्ते तावन्ति प्रति अनन्तानि शरीराणि गृहीतोज्झितानि । कालहं प्रतिकालस्थं उत्सर्पण्यव-सर्पिणीकालस्थं यथा भवत्यवं तत्समयांश्च प्रति प्रतिकालस्थं अनन्तानि

१ जीबो, घ. । जीवा ग.।

शरीराणि गृहीतोजिझतानि । गहिउजिझयाई बहुसी गृहीतोजिझतानि बहुशोऽनन्तवारान् । अणंतभवसायरे जीव अनन्तभवसागरेऽनन्ता-नन्तसंसारसमुद्रे हे जीव ! हे आत्मित्रिति । जिनसम्यक्त्वं विनेति भा-वार्थः जिनसम्यक्वभावेन त्वनन्तसंसार उच्छिद्यते स्तोककालेन मुक्तो भवति ।

तेयाला तिण्णि सया रज्जुणं लोयखेत्तपरिमाणं।

मुत्तूण दृपएसा जत्थ ण दुरुदुह्मिओ जीवो।। ३६।।

त्रिचत्व'रिंशत्त्रीणि शतानि रज्जूनां लोकक्षेत्रपरिमाणं।

मुक्तव'ऽष्टौ प्रदेशान् यत्र न भ्रमितः जीवः।।

तेयाला तिणि सया त्रिचत्वारिशदिधकित्रिशतरज्जुघनाकाररज्जूनां च लोकक्षेत्रपरिमाणं भवति । ग्रुचूणद्देपएसा मुक्तवाऽष्टौ प्रदेशान् मेरुकेंद्र गोस्तनाकारेण येऽष्टप्रदेशा वर्तन्ते तन्मध्ये जीवो नोत्पन्नो न मृतः अन्यत्र सर्वत्र जातो मृतश्चायं जीवः । तेऽष्टौ प्रदेशा निजात्मशरीरमध्ये गृहीतास्तन्मध्ये नोत्पन्न इति वृद्धाः । जत्थ ण दुरुदुिल्लेओ जीवो यत्रात्मा न पर्यटितः स कोऽपि प्रदेशो नास्ति। "पर परी दुस दुम कुम् ग्रुम् भुम झंप रुंट तल्यंट भमाड भमड भम्मड चक्कम्म ढंढल्ल दुदुल्ल टिरिटिल्ल दुरुदुल्ल भ्रमेः" इति प्राकृतन्याकरणसूत्रेण श्रम्धातोः दुरुदुल्ल इत्यादेशः । धनपालकृतदेशीलक्ष्म्यां तु "घोलिय दुंदुिल्याइ भिमयत्थे" सूत्रं ।

एकेकंगुलिवाही छण्णवदी होंति जाण मणुयाणं ! अवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तिया भणिया ॥ ३७ ॥ एकेकाङ्गुली व्याधयः षण्णवतिः भवन्ति जानीहि मनुष्यानाम् । अवशेषे च शरीरे रोगा भण कियन्तो भणिताः ॥

१ पंचेव य कांडीओ तह चेव अडसिट्टलक्वाणि। णवणडादिं च सहस्सा पंचसया हाति चुलसीदी॥ १॥

एकेक्कंगुलिवाही एकेकांगुली व्याधयो गेगाः। छण्णवदी होंति जाण मणुयाणं षण्णवतिर्भवन्ति हे जीव! त्वं जानीहि मनुजानां मनुष्याणां शरीरे। अवसेसे य शरीरे अवशेषे च शरीरे एका-ङ्गुलेरुद्धरितादवशिष्टे शरीरे। रोया भण कित्तिया भणिया रोगा व्याधयस्त्वं भण कथय कियन्तो भणिता इति।

ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुव्वभवे । एवं सहिस महाजस किं वा बहुएहिं लविएहिं ॥३८॥

ते रोगा अपि च सकलाः सोढा त्वया परवशेन पूर्वभवे। एव सहसे महायशः ! किं वा बहुभिः लिपतः ॥

ते रोया विय सयला ते रोगाः सकला अपि सर्वेऽपि। सहिया ते परवसेण पुच्चभवे सोढास्वया परवशेन कर्माधीनतया पूर्वभवे पूर्वजन्मा-न्तरसमूहे। एवं सहिस महाजस एवमुनाप्रकारेण त्वं सहसेऽनुभविस हे महायशः!। किं वा बहुएहिं लिवएहिं किं वा बहुभिर्लिपतैः।

पित्तंतमूत्तफेफसकालिज्जयरुहिरखरिसिकिमिजाले।। उयरे वसिओसि चिरं नवदसमासेहिं पत्तेहिं।। ३९॥

पित्तान्त्रमूत्रफेफसयकृद्धियखरिसकमिजाले। उदरे वसितोसि चिरं नवदशमःसैः पूर्णैः॥

पित्तं च मायुः।अंत्राणि च परीतंति। मूत्रं च प्रस्नावः। फेफसश्च प्रीहा। कालिज्जय यकृत् "उदयों जलाधारो हृदयस्य दक्षिणे यकृत् कालखण्डं क्लोम वामे प्रीहा पुष्पसश्चेति" वैद्याः। वरहल इति देश्यां। किहर रुधिरं च। खरिस खरिसश्च, अपक्रविट्मिश्ररुधिरश्लेष्मा खरिसः कथ्यते। खउरिय इति देश्यात्। किमि कृमयश्च द्वीन्द्रिया जीवास्तेषां जालं समूहो यत्रोदरे तत् पित्तान्त्रमूत्रपुष्पसकालियकरुधिरखरिसयकृमिजालं

१ पुष्प. क.। पुष्प. ख.।

तिसम् । उयरे विसओसि चिरं उदरे कुक्षिमध्ये उषितोऽसि निवासं कृतवानिस त्वं चिरं दीर्घकालं, अनन्तगर्भग्रहणापेक्षया चिरमिति विशेष्णां । नवदसमासेहिं पत्तेहिं नविभर्दशिभवी मासैः प्राप्तैः परिपूर्णे-र्जातैः तन्मध्ये तदुपरि च कियान् कालो लभ्यते प्राप्तशब्देनेति ।

#### दियसंगद्वियमसणं आहारिय मायभुत्तमणांते । छदिखरिसाण मज्झे जठरे वसिओसि जणणीए॥४०॥

द्विजसङ्गस्थितमशनमाहृत्य मातृभुक्तमन्नानते । छर्दिखरिसयोर्मध्ये जठरे उषितोसि जनन्याः ॥

हे जीव! त्वं जनन्या मातुः। जठरे उदरे उपितोऽसि निवासं चकर्थ। कथंभूते जठरे, छिद्धिरिसाण मज्झे छिद्धि वान्तमन्नं, खिरसश्च अप-कं दर्दरं मलं रुधिरिलेतं तेषां छिद्धिरिसाणं तयोः छिद्धिरिसयोर्भध्ये मध्यविशिष्टे। अथवा जठरे उपितोऽपि कुत्रोषितोऽसि छिद्धिरिसयो-र्भध्ये त्वमुषितोऽसि । किं कृत्वा पूर्वे, असणं आहारिय अशनं मोजनं आहत्य आहारं कृत्वा। कथंभूतमशनं, दियसंगिट्टियं दिजानां दन्तानां अस्थ्यङ्कराणां संगे स्थितं, चर्वणवेलायां मातृमुखे दन्तानां समीपे स्थितं अस्थिभिः स्पृष्टं उच्छिष्टीकृतं। क उपितोऽसि, मायभुत्तमणांते यन्मात्रा मुक्तं तस्यानस्यान्ते मध्ये उपितोऽसि। अथवा मात्रनं मुत्तं-मुक्तं तेन्त्वया। तथा चौक्तं—

अन्तर्वान्तं वदनविवरं क्षुत्तृषार्तः प्रतीच्छन् कर्मायत्तः सुचिरमुद्दरावस्करं वृद्धगृद्धगा। निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जन्मिन क्षेत्राभीतो मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात्तिन्निमित्ताद्विभेषि ॥ १ ॥ सिसुकाले य अयाणे असुईमज्झम्मि लोलिओसि तुमं। असुई असिया बहुसो मुणिवर वालत्तपत्तेण ॥ ४१ ॥ शिशुकाले च अज्ञाने अशुचिमध्ये लुठितोसि त्वम् । अशुचिः अशिता बहुशः मुनिवर ! बालत्वप्राप्तेन ॥

सिसुकाले य अयाणे गर्भरूपकाले स्तनन्धयावसरे ऽज्ञाने निर्विवेके। असुई मज्झिम लोलिओसि तुमं अशुचिमध्ये विष्टामध्ये गूथमध्ये लोलितो लुठितस्वं भवान्। असुई असिया बहुसो अशुचिर्विष्टा अमेध्यमिशता मिक्षता बहुशो ऽनेकवारान्। मुणिवर बालत्तपत्तेण हे मुनिवर! यतिवराणां ज्ञानिनां मध्ये श्रेष्ट! परमप्रशस्य! बाल्खप्राप्तेन अव्यक्तबाल्ल्वं गतेन। तथा चोक्तं—

बाल्ये वेत्सि न किंचिद्प्यपरिपूर्णाङ्गो हितं वाहितं। कामान्धः खलु कामिनीद्रुमघने भ्राम्यन् वने यौवने। मध्ये वृद्धतृषार्जितुं वसु पद्युः क्लिश्नासि रुष्णादिभि— वीधवयेऽधेमृतः क जन्मफलिते धर्मो भवेन्निर्मलः॥१॥ मंसिट्सकसोणियपित्तंतसवत्तकुणिमदुग्गंधं। खरिसवसपूर्यखिब्भिसभरियं चितेहि देहउडं॥ ४२॥ मांसास्थिशुकश्रोणितपित्तान्त्रस्रवत्कुणिमदुर्गन्धम्। खरिसवसापूर्यकिल्बिषभरितं चिन्तय देहकुटम्॥

हे जीव! शुद्रबुद्धैकस्वभाव आत्मन्! त्वं देहरुढं कायकुटं शरीर-घटं । चितेहि चिन्तय विचारय पर्यालोचयस्व। कथंभूतं देहकुटं, मंसेत्यादि मांसं च पिशितं, अस्थीनि च हड्डानि, शुक्रं च सप्तमो धातुः-बीजं वीर्यं चेति यावत्, शोणितं रुधिरं-रक्तं लोहितमिति यावत्, पित्तं च उष्णविकारो मायुरिति, अंत्राणि च पुरीतंति, एतैः स्रवद्गलत कुणिमं शटितमृतकं तद्बद्दुर्गन्धमसुराभे। पुनः कथंभूतं देहकुटं त्वं चिन्तय, खरिसश्च अपक्रमलरुधिरमिश्रितं द्रव्यं। वसा च वपा भेद इति यावत् शुद्धमांसस्वेद इत्यर्थः। पूयं च विनष्टरुधिरं। पूइ इति पाठेऽ-पवित्रं। किल्विषं च करमलं एतैभीरतं पूरितं।

# भावविद्युत्तो मुत्तो ण य मुत्तो वंधवाइमित्तेण। इय भाविऊण उज्झसु गंधं अब्भंतरं धीर ॥ ४३॥

भावविमुक्तो मुक्तः न च मुक्तः बान्धवादिमात्रेण । इति भावयित्वा उज्झय गन्धमभ्यन्तरं धीर ! ॥

भाविग्रुत्तो ग्रुत्तो बान्धवादीनां प्रेमळक्षणेन भावेन विमुक्तो रहितो मुनिर्विमुक्तः कथ्यते । ण य ग्रुत्तो बंधवाइमित्तेण न च नैव भक्तो यतिरुच्यते, कीदृशः ! बान्धवादिकुदुम्बेन मुक्तस्यक्तो मुक्त उच्यते बान्धवादिमात्रेण मुक्तो मुनिर्नोच्यते, किं तर्हि उच्यते—गृहस्थ एवोच्यते इति भावार्थः । इय भाविऊण उज्झसु इतीदृशमर्थं भावियत्वा सम्यग्विचार्य उज्झसु—परित्यज परिहर । कं, गन्धं परिमळं वासनां भावनां । कथंभूतं गन्धं, अभ्यन्तरं मनिस स्थितं बान्धवादिस्नेहं । हे धीर ! हे योगिश्वर ! ध्येयं प्रति धियं बुद्धिमीरयित प्रेरयतीति धीर इति व्युत्पत्तेः ।

### देहादिचत्तसङ्गो माणकसाएण कलुसिओ धीर । अत्तावणेण जादो बाहुवली कित्तियं कालं ॥ ४४ ॥

देहादित्यक्तसङ्गः मानकषायेन कलुपितो धीर !। आतापनेन जातो बाहुबिलः कियन्तं कालम् ॥

देहादिचत्तसंगो देहः शरीरं, अदिशब्दाद्धस्यश्वरथपादातिसम्हः पुत्रकलत्रादिवर्गश्च लभ्यते तस्मात्त्यक्तसंगो निष्परिप्रहः । माणकसाएण कल्लिसओ धीर संज्वनमानेनेपत्कषायेण कल्लियो मलिनितः हे धीर ! अत्तावणेण जादो आतापनेन योगेन उद्भक्तायोत्सर्गेण । बाहूवली कित्तियं कालं श्रीबाहुवलिस्वामी कियंतं कालं वर्षपर्यन्तं कालं कल्लित इति सम्बन्धः । तथा चोक्तं—

चक्रं विहाय निजदक्षिणबाहुसंस्थं
यत्प्राव्रजन्न तदेव स तेन मुंचेत्।
क्केशं किछाप स हि बाहुबली चिराय
मानो मनागिष हितं महतीं करोति॥१॥
महापिंगो णाम मुणी देहाहारादिचत्तवावारो।
सवणत्तणं ण पत्तो णियाणमित्तेण भवियणुय॥ ४५॥

मधुपिङ्गो नाम मुनिः देहाहार।दित्यक्तव्यापारः । श्रमणत्वं न प्राप्तः निदानमात्रेण भव्यनुत ! ॥

महुपिंगो णाम मुणी मधुपिंगो नाम मुनिः। देहाहारादिचत्त-वावारो शरीराहारादित्यक्तव्यापारः । सवणक्तणं ण पत्तो श्रवणत्वं दिगम्बरत्वं न प्राप्तः द्रव्यितंगी बभूवेत्यर्थः । णियाणमित्तेण भविय-णुय निदानमात्रेण सगरं सकुटुम्बं क्षयं नेष्यामीति निदानमात्रेणिति है भविकनुत ! भव्यजीवस्तुतमुने । इयं कथा महापुराणादिषु विश्रुता वर्तते । तथा हि। अथेह भरतक्षेत्रे चारणयुगलनगरे राजा सुयाधनः, राज्ञी अतिथिः, सुता सुलसा। तस्याः स्वयंवरे सर्वत्र दूना गताः। सर्वे नृपाः चारणयुगले पुरे मिलिताः । अयोध्यापतिस्तत्र सगर आगन्तुमुद्यमं चकार । पश्चात्स्नाने सति तैलोपलेपिना सगरेण राज्ञा पलितं केशं दृष्या तत्र गमने विरक्तेन बभूवे । तत्रावसरे मन्दोःरी धात्री राजान-मुवाच । देव ! नवं पिळतिमिदं तवापूर्वद्रव्यलामं वदति । तत्रैव विश्वभू-मंत्री कथयति । हे राजन् ! सुलसा परनृपान् मुक्त्वा त्वानेव वरिष्यति तथाहं कुशल ।या करिष्यामि। तच्छत्वा हृद्वा राजा तत्र चतुरङ्गसैन्येन चचाल । तत्र केषुचि देवसेषु गतेषु मन्दोदरी सुलसान्तिकं गत्वा है पुत्रि ! कुलकैपसं।न्दर्यविक्रमनयविनयविभववनधुसम्पदादयो ये गुणा वरे

१ मर्नास विरक्तेन इति ख. पुस्तके। २ हृष्टो, इति ख. पुस्तक.। २ कुलं इतं इति क. पुस्तके।

विछोक्यन्ते ते सर्वेऽपि साकेतपतौ सगरे सन्तीत्युवाच । तच्छ्त्वा सा तत्र रक्ता बभूव । अतिथिस्तज्ज्ञात्वा युक्तिवचनैस्तं दूषियत्वा हे पुत्रि ! सुरम्यदेशे पोदनापुरे बाहुबिछकुले सर्वराजसु ज्येष्ठो मम श्राता तृणिपंगलः राज्ञी सर्वयशास्तत्पुत्रो मधुपिंगलः सवैर्वरगुणैराढ्यो नवे वयासे वर्तते स त्वया वरमालया मदाक्षेपेण माननीयः। साकेतपतिना सपत्नीदुःख-दायिना किं करिष्यिस ? इत्यवदत् । सुलसा तु तदुपरोधं ना- ` मन्यत । अतिथिरुपायेन मंदोद्रीप्रवेशं तत्र निवारयामास । सा निज-स्वामिनं नष्टं कार्ये जगाद । राजाह-विश्वभूर्मन्त्रिन् ! इदं मम कार्य त्वया सर्वथा कार्य । तच्छ्त्वा तेन विश्वभुवा स्वयंवरविधानं नाम सामुद्रिकं शास्त्रं नवीनं रचितवा तत्पुस्तकं मंजूषायां निक्षिप्य यथा कोऽपि न जानाति तथा वनमध्ये भू-तिरोहितं निदधे । तत्रोद्यानभूशो-धनं कारयन् हलाप्रे लग्नां मंजूषां समानीय मया लब्धेयं चिरन्तनशास्त्र-संयुक्ता मंजूषा । स्वयमजानित्रव राजपुत्राणामग्रे वाचितवान् । वरकद-म्बके कन्या पिङ्गाक्षं मालया न संभावयेत्। संभावयेचेत्ति सा कन्या म्रियते । पिङ्गाक्षेण सभामध्ये न प्रवेष्टव्यं । पापभयालुजितव्यं च प्रधानान बिभेति च न लजते तदा स पापी निर्घाटनीय:। तत्सर्व श्रुत्वा तद्गणत्वालुज्जय। निर्गत्य हरिषेणगुरुपादमूले दीक्षां जप्राह । तज्ज्ञात्वा सगरो विश्वभूश्व मुदं प्रापतुः। अन्ये च कुटिला मुदं प्रापुः। सत्पु-रुषास्तद्वान्धवाश्व विषादं प्रापुः । वंचनाकृतं पापमर्थिनो न प्रयन्ति। अथाष्ट्रदिनानि महापूजां जिनेशिनामभिषेकं च कृत्वा स्नातालंकृतां शुद्ध-तिथिवारादिसन्निधौ कन्यां पुरोहितो रथमारोप्य नीत्वा सुभटपरिवृतां भद्रासनारूढान् नृपान् स्वयंवरमण्डपे यथाक्रमं पृथक्कुलजात्यादिकं विनिर्दिश्य विरराम । सा तु समासक्ता सगरं वरमालया वरयामास ।

१ युक्त इति ख. पुस्तके ।

निर्मत्सरं राजमण्डलं तु तुतोष । अनयोरनुरूपः संगमो विधात्रा कृत इति । विवाहविधौ च जाते सगरः सुलसासहितस्तत्र कानिचिदिनानि तत्र सुखेन स्थित्वा साकेतं गतः। भोगसुखमनुभवन् स्थितः। मधुपि-गलस्तु साधुः किंमिश्चित्पुरे भिक्षार्थे प्रविशन् केनचिज्जैनेन नैमित्तिकेन दृष्टः । राज्यार्हळक्षणोऽयं भिक्षाशी किंळक्षणशास्त्रेणेति निनिन्द। तदा-कर्ण्यापर एवं बभापे। राज्यलक्ष्मीं भुंजान एष सगरमात्रिणा वृथा दूषितः कृत्रिमं सामुद्रिकं रचयित्वेति लज्जितस्तपो जग्राह । सुलसा सगरं च तच्छ्त्वा कोपाग्निदीपितो निदानं चक्रे, तपःफलेन सगरकुलं संवे जन्मान्तरे निर्मृत्वयिष्यामीति । ततोऽसौ मृत्वाऽसुरेन्द्रस्य प्रथममहिषा-नीके चतुःषष्टिसहस्रासुरस्वामी बभूव। सं महाकालासुरनामा निजदेवैर्वे-ष्टितो विभंगेन पूर्वभवसम्बन्धं ज्ञात्वा पापी चेतसा मंत्रिणि तत्प्रभौ सगरे च प्ररूढवैरोऽपि तौ हन्तुमैनिच्छन्नत्युग्रं पापं तयोरिच्छन् तदुपायं सहायांश्च संचिन्त्य स्थितः। मम महापापं भविष्यतीति नाचिन्तयत् धिग्मूढतां । तदभिप्रायसाधनिमदमत्रान्यत्प्रकृतं । तथा हि । अत्र भरते धवछदेशे स्वस्तिकावति पुरे हरिवंशजो राजा विश्वावसुः। देवी श्रीमती। पुत्रो वसुः। तत्रैव क्षीरकदम्बनामा सर्वशास्त्रज्ञो त्राह्मणोऽध्यापकोत्तमः पूज्यो विख्यातश्च। तत्पुत्रः पर्वतो देशान्तरागतो नारदो विश्वावसुपुत्रो वसुश्च एते त्रयोऽपि विद्यानां पारं प्रापुः । तेषु पर्वतोऽकीर्तिविपरीतार्थ-प्राही वसुनारदौ यथोपदिष्टार्थप्राहिणौ । ते त्रयोऽपि सोपाध्याया दर्भा-ै दिकं चेतुं वनं गताः । तत्र गिरिशिलोपरि स्थितः श्रुतधरगुरुः । मुनित्रयं तस्माद्षाङ्गनिमित्तं पपाठ । तत्समाप्तौ स्तुर्ति कृत्वा सुखं तस्थौ । तस्य निपुणतापरीक्षार्थे गुरुः पप्रच्छ । मो मुनित्रय ! अधियानस्य छात्रत्रय-

१ स इति पाठः ख. पुस्तके नास्ति । २ अभिलषित्रति ख. पुस्तके । ३ सं-चित्य इति ख. पुस्तके । ४ नाचिन्तनात्. ख. । यन्. क. । ५ मुनिरिति ख. पुस्तके ।

स्यास्य किं नामकस्य किं कुलं को भावः प्रान्ते कस्य का गतिर्भविष्यती-त्युक्ते एकः प्राह—अस्मत्समीपगो वसुः, राज्ञः सुतः, तीवरागादिदूषितः, हिंसाधर्मे विनिश्चित्य नारको भावी । द्वितीयो मुनि: प्राह—मध्यस्थितो पर्वतः, द्विजपुत्रः, दुर्बुद्धिः कूरः,महाकालोपदेशादथर्वण पापशास्त्रं पठित्वा दुर्मार्गदेशको हिंसैव धर्म इति रौद्रध्यानपरायणो बहून् नरके प्रवेश्य स्वयमपि नरकं यास्यति । तृतीयो मुनिरुवाच-एष पश्चात्स्थितो नारदः, द्विजः, धीमान्, धर्मध्यानपरायणोऽहिंसा लक्षणं धर्मे श्रितानां व्याकु-र्वाणो भावी गिरितंटाख्यपुरस्य स्वामी भूत्वा दीक्षित्वा सर्वार्थिसिद्धं यास्यति। तन्मुनित्रयोक्तं श्रुतधरः श्रुत्वा साधु पठितं निमित्तं भवद्गिरिति तुष्टाव। क्षीरकदम्ब उपाध्यायः सभीपतरतरुसमाश्रयस्तदाकर्ण्य तदेतद्विधिचेष्टि-तमशुभं धिगिति भणित्वा किमत्र मया क्रियते इति विचिन्त्य तत्र-स्थित एव मुनीनभिवन्य वैमर्नस्येन शिष्यैः सह नगरं प्रविवेश । तदन-न्तरमेकवर्षेण शास्त्रेण बालत्वे पूर्णे जाते विश्वावसुर्वसवे राज्यं दत्वा दीक्षां जग्राह । वसुर्निष्कण्टकराज्यं कुर्वन्नेकदा वनं ऋीडितुं गतः। तत्रा-कारो उड्डीयमानाः पक्षिणः स्विलिता पिततान् दृष्ट्वा चिन्तयामास । आकाशे उड्डीयमाना यत्पक्षिणः पतन्ति तत्र किमिप कारणं भविष्य-तीति तिसमन् प्रदेशे बाणं मुमोच । सोऽपि तत्र स्खिलितः, तत्र स्वयं जगाम सारथिना सह तत्र पस्पर्श। आकाशस्फिटि-कस्तंभं विज्ञाय परैरविदितं तमानयामास । तस्य पादचनुष्टयं पृथु निर्माप्य तिंसहासनमारु नृपादिभिः सेव्यमानः सत्यमाहात्म्यात् खे सिंहासने स्थितो वसुरिति विस्मयमानेन लोकेन घोषितोऽत्रेति तस्थौ । एवमस्य काले गच्छति पर्वतनारदावेकदा समित्पुष्पार्थं वनं गतौ। तत्र नदीतटे मयूरा जलं पीत्वा गतास्तन्मार्गदर्शनान्नाग्दः प्राह—ये मयूराः पानीयं पीत्वा गतास्तेष्वेको मयूरः सप्तमयूर्यी वर्तन्ते । तक्नृत्वा पर्वतः

१ व इति ख. पुस्तके। २ दुःखेन।

प्राह—मृषा वार्तासौ । मनस्यसहमानः पणितबन्धनं बबन्ध । किंचिदन्तरं गत्वा नारदोक्तं सद्भृतं ज्ञात्वा विस्मित्याप्रे गत्वा करेणुमार्गै ददर्श। 'तं दृष्ट्वा'नारद उवाच-एषा हस्तिनी गता, सा वामछोचने-नान्या, तामारूढा गर्भिणी स्त्री, पट्टाम्बरसहिता, अद्य पुत्रमजीजनत्। अन्धसपीवलप्रवेशवत् पूर्वोक्तं तव वचनं याद्यच्छिकं सत्यमभूत्, इदं तु मिथ्या मया ऽ विदितं किमस्तीति स्मित्वा स सासूयं विस्मयं चित्ते प्राप्य तदसत्यं कर्तुं हस्तिनीमनुगतः पुरं प्रविवेश । नारदोक्तं तथैव ददर्श। गृहमेत्य पर्वतो मातुरप्रे जगाद । किं जगाद ? मातः ! मे पिता यथा नारदं शिक्षितवाँस्तथा मां नापीपठत्, अस्य चेतसि नारदो वर्तते नाह-मिति । तेन वचनेन विप्राया हृदयं विदारितं । पापोदयाद्विपरीतं तथा विचारितं। शोकं च ब्राह्मणी चकार। क्षीरकदम्बस्तु स्नात्वा अग्नि-होत्रादिकं कृत्वा भुक्त्वा च स्थितः । तं प्रति ब्राह्मण्युवाच-स्वया पुत्रो न शिक्षितः, छोको व्युत्पादितः । क्षीरकदम्ब उवाच-प्रिये! अहं निर्विशेषोपदेश: पुरुषं पुरुषं प्रति ददामि मतयस्तु भिनाः सन्ति। तेन नारदो कुरालो बभूव। प्रिये! त्वत्पुत्रः स्वभावेन मन्दो नारदेऽसूयते किं कियते । इत्युक्तवा स्त्रिया विश्वासमुत्पादयितुं पर्वतसमीपे नारदं पप्रच्छ। हे नारद! त्वं वने भ्राम्यन् केन कारणेन पर्वतस्य बहुविस्मयं कारितवान्। नारद उवाच-स्वामिन्! श्वितन सह वैनं गच्छन् नर्मकथापरः पीतवारां मयूराँणां संघी नद्या निवर्तने स्वचन्द्रककलापाम्बुमध्यमज्जनगौरवात् भीत्वा व्यावृत्य विमुखं कृतपश्चात्पदस्थितिः शिखी च गतवानेकः । शेषास्वी-षज्जलारिताः पत्रभागं विधूय अगुः। तं दृष्ट्वाहमुक्तवान्-पुमानेकः शेषाः

१ तद् क. २ अभूत् ख. । ३ वने. ख. । ४ मयूरीणां. ख. । ५ सद्यो. ख. । ६ नद्यातिवर्तते ख.।

क्षिय इत्यनुमानात् । ततो वनान्तरात्कश्चिदागत्य पुरसमीपे करिण्यारूढं क्षियं नयन् पुरं प्रति पश्चिमपादाभ्यां प्रयाणके स्वमूत्रघट्टनात् करिणी-मकथयं । दक्षिणे भागे तरुवीरुद्धंगेन वामलोचने ८न्धां जगाद । मार्गा-त्प्रच्युत्य श्रमादारूढयोषितः शीतच्छायाभिलाषेण पुलिनस्थले सुप्ताया उदरस्पर्शमार्गेण गुल्मलग्नदशया स्त्रियं विवेदै । करेणुश्रितमार्गे गृहोच-त्सितकेतुदर्शनेन पुत्रजन्मोक्तवान् । तच्छ्त्वा विप्रो निजापराधाभावं भार्याया अकथयत् । तदा पर्वतमाता प्रसन्ना जाता । प्रिये ! मुनिना भाषितं यत्पर्वतो नरकं यास्यति । तत्प्रतीत्यर्थे भार्या स्वयं च एकान्ते गत्वा पिष्टेन द्वौर बस्तौ निर्माय पुत्रच्छात्रभावपरीक्षणार्थे द्विजोत्तम एकं पुत्राय द्वितीयं छात्राय ददौ । परादृश्यप्रदेशे गत्वा गन्धपुष्पमंगछैरिचत्वा कर्णच्छेदं कृत्वा एतावद्यैवानयतं युवां । तत्र पर्वतः पापी अस्मिन् वने न कोऽपि वर्तते इति कर्णों छेदयित्वा पितरमागत्य पूज्य! यथा त्वयोक्तं मया तथैव कृतमित्यवदत् । नारदस्तु वनं गत्वा विचारयति गुरुणोक्त-मद्द्यप्रदेशेऽस्य कर्णों छेदनीयाविति । चन्द्रः पश्यति । रविर्निरीक्षते । नक्षत्राणि विलोकन्ते । प्रहास्तारकाश्च पश्यन्ति । देवता निरीक्षन्ते । सिनेहिताः पक्षिणो मृगजातयश्च निषेद्धं न शक्यन्ते इति विचार्य कर्ण-योञ्छेदमऋत्वा गुरुसभीपमागतो नारदः। यतोऽयं भव्यात्मा वनेऽदृष्टदे-शस्यासंभवात्, नामस्थापनाद्रव्यभावानां विचारचतुरः पापापख्याति-कारणिक्रयाणामकर्तव्यत्वादहिममं छागं विच्छिनावयवं तच्छूत्वा क्षीरकदम्बः स्वपुत्रस्य जडत्वभावं ज्ञात्वा विचारयामास । यन्मिध्यादृष्ट्य एकान्तेन ब्रुवन्ति कारणात्कार्यसिद्धि-रिति तदसत्यं अत्र कारणं गुरुः कार्यं शिष्यबुद्धयुत्कर्षः तत्त्वेकान्तेन

१ पुस्तकद्वयेऽपि ववेद इति पाठः । २ द्वे. ख. । छाग.।

न भवति यतो मिय पाठयत्यपि मत्पुत्रो जड इति तेन् धिगेकान्तं मतं तत्कुमतमेव । कारणानुगतं कार्य कचिद्भवत्येव कचिन्न भवत्येवेत्यने-कान्तमतं सत्यमित्यनेकशस्तुष्टाव । नारदस्य योग्यत्वं झात्वा नारद ! त्वमेव सूक्ष्मबुद्धिर्यथार्थज्ञाता । अद्यप्रभृत्युपाध्यायपदे त्वं मया स्थापितः । सर्वशास्त्राणि त्वया व्याकर्तव्यानि इति तं प्रपूज्य प्रावर्धयत् । धीमतां सर्वत्र गुणैरेव प्रीतिः । निजसन्मुखं स्थितं पुत्रं जगाद—खं विवेकमन्त-रणैव एतद्विरूपकं चकर्थ, शास्त्रादिप तव कार्याकार्यविवेको नास्ति, मचक्षुःपरोक्षे त्वं अरे कथं जीविष्यसि मूर्ख !। एवं शौकेन दत्तिशिक्षो नारदे बद्धवैरो बभूव । कुधियामीदशी गतिर्भवति । उपाध्यायस्वेकदा गृहादिकं त्यजन् वसुं गत्वोवाच-पर्वतस्तन्माता च द्वाविप मन्दिधयौ तथापि मत्परोक्षे त्वया सर्वथा भद्र ! पालनीयाविति । वसुरुवाच-हे पूज्यपाद ! भवदनुग्रहादहं प्रीतो ऽस्मि । एतदनुक्तमेव सिद्धं । अस्मिन् कार्ये ममेदं कि वक्तन्यं। अत्र सन्देहो न कर्त्तन्यः। यथोचितं पर-लोकं कर्तुमर्हित भवान्। इति मनोहरकथाम्लानमालया द्विजोत्तमं नृप आनर्च । क्षीरकदम्ब उपाध्यायस्तु सम्यक्संयमं प्राप्य संन्यासं कृत्वो-त्तमं स्वर्गलोकमवाप । पर्वतस्तु पितृस्थानमध्यास्य विश्वदिक्शिक्षाणां व्याकर्तु रति चकार । तस्मिनेव नगरे नारदो विद्वज्जनान्वितः सूक्ष्म-बुद्धिर्विहितस्थाने। व्याख्याया यशो बभार । एवं तयो: काले गच्छित सत्येकदा विद्वत्सभायां ''अजैर्यष्टव्यमिति" वाक्यस्यार्थप्ररूपणे महान् वि--वादो बभूव । नारदः प्राह—अंकुरशक्तिरहितं यवबीजं त्रिवर्षस्थं अज-मिति कथ्यते तद्विकारेण वन्हिमुखे देवार्चनं विद्वांसो यज्ञं वदन्ति। उपन्यसति स्म—अजशब्देन पशुभेदस्तद्विकारेण हिरण्यरेतसि होत्रं यज्ञो त्रिधीयते । इति तयोः सुधीप्रध्योरुपन्यासं श्रुत्वा ब्राह्मण-मुख्याः साधवः प्राहुः प्राणिवधाद्धर्मो न भवति । नारदे मःसरि-

१ द्विरुक्तोऽयं इति शब्दः क. पुस्तके ।

त्वात् पर्वतोऽवन्यामधर्मे प्रवर्तियतुं दुरात्मोपन्यास्थत्। पतितोऽ-यमयोग्यः सहसंभाषणादिषु, इत्युक्त्वा चपेटाभिस्ताडितः रिसतोऽयं पापात्मा छोके घोषितः। दुर्बुद्धेः फलमत्रैवेटशं भवति। एवं सर्वेरिप बहिष्कृतो मानभंगाद्रनं जगाम । तत्र ब्राह्मणवेषेण कृतान्तारोहणासन्नसोपानपदवीमिव बलीरुद्वहता अन्धचक्षुपेव मुहुः स्खलता विरलेन सितेन मूर्घजेन ततं राजतं शिरस्त्राणं समीपयम-जाद्भयादिव दधता जराङ्गनासमासन्नसुखेनेव मीलच्चक्षुषा चलच्छिन्नकरेण करिणेव कुपितसर्पेणेव उर्ध्वश्वासिना राजवल्लभेनेवाऽप्रतो स्फुटं पश्यता भग्नपृष्टेन अपटुजिंपतेन असमेन योग्यदण्डेन राज्ञेत्र त्रिगुणीकृतमुपवीतं-धारयता विश्वभूनृपसुलसासु निजं बद्धक्रोधं वक्तमिव स्वाभिमतारंभासिद्धि-गवेषिणा पर्वते पर्यटन् पर्वतो महाकालासुरेण दृष्टः सन् तमभिगभ्यानम्य चाभिवादनमभ्यधात् । महाकालस्तं समाक्वास्य सादरं तव स्वस्त्यस्त्वित्यु वाच । तमविज्ञातपूर्वत्वातप्राह त्वं कुतस्त्यो वने पर्यटनं कस्मादिति । पर्वतस्तु निजवृत्तान्तम।दितः प्राह । तच्छ्त्या महाकालश्चिन्तयामास । मम शत्रुं सगरं निर्वेशीकर्तुं समर्थ एप स्यात्। भोः पर्वत! तव पिता स्थंडिलः अहं विष्णुरूपमन्युः । एतौ द्वाविप भोमोपाध्यायाशिष्यौ शास्त्राभ्यासम-कारिषातां। त्वित्पता मम धर्मभ्राता तमहं दृष्टुमागतः ममागमनं त्वन्तर्गडु जातं । पुत्र पर्वत ! मा त्वं भैपी: तव शत्रुविध्वंसे ऽहं सहायो भविष्यामि । इति क्षीरकदम्बपुत्रेष्टार्थस्यानुगता अथर्वणगताः षष्ठिन सहस्रप्रिमिताः पृथक् ऋचो वेदरहस्यानीति स्वयमुत्पाद्य पर्वतमध्याप्य शान्तिपुष्टयभिचारात्माक्रयाः पूर्वोक्तमंत्रणैर्निशितौः पवनोपेतााग्नेज्वाला-समा इंष्टेः फलमुत्पादियष्यन्ति, पशुहिंसनात्प्रयुक्ताः सत्य इति । ततः

१ विशिताः ख. । २ इ. ख.।

साकतपुरमध्यास्य शान्तिकादिफलप्रदं हिंसायागं समारम्य प्रभावं वयं कुमेहे। इति पर्वतमुक्त्वा वैरिविनाशार्थं निजतीब्रदैत्यान् सगरराष्ट्रस्य बाधां ज्वरादिभिर्यूयं कुरुध्वमिति संप्रेष्य पर्वतेन युतः साकेतं महाकालासुरो गतः। पर्वतो मंत्रगर्भिताशीर्वादेनालोक्य सगरस्य स्वप्रभावं प्रकाशितवान्। हे राजन् ! त्वदेशप्राप्तं विषममशिवं अहं सुमित्रेण यक्नेन लघु शोषीयष्यामि।

## "यक्कार्थे परावः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा। यक्को हि वृद्धचै सर्वेषां तस्माद्यक्षे वधोऽवधः॥"

इति कारणात् स्वर्गमहासुखसाधनं पुण्यमेव भविष्यतीति पापी
प्रत्याय्य तं जगाद । हे राजन् ! यागसिद्धयर्थ पश्नां षष्ठिसहस्राणि
तद्योग्यमन्यद्द्वयं च संगृहाण । सगरोऽिप सर्व मेळियत्वा तस्मै समिपतवान् । पर्वतो यागं प्रारम्य पश्निमंत्रयामास । महाकाळासुरस्तान्
वषट्कृतान् शरीरेण सह स्वर्गगतोऽयं स्वर्गगतोऽयिमिति विमानारूढानाकाशे नीयमानान् दर्शयामास । देशस्याशिवोपसर्ग तदैव निराचकार ।
तद् दृष्ट्वा मुग्धाः प्राणिनस्तद्वंचनया मोहिताः सन्तः स्वर्गगतये स्पृहयन्तो
यागमृति भृशमाचकांक्षुः । सुमित्रयज्ञावसाने जात्यश्वमेकं विधिपूर्वकं
हुतवान्, राजाञ्चया सुळसां च खळो वषट्चकार । प्रियकान्तावियोगदुःखदावानळज्ञाळाभिः प्छष्टकायो राजा नगरं प्रविष्टः, शय्योपिर शरीरं
निचिक्षेप । प्राणिहिंसनं महदिदं वृत्तं किमयं धर्मः किमधर्मः इति संशयानः स्थितः । अन्यस्मिन्नहनि यतिवरनामानं मुनिमाभिवन्द्य विज्ञप्तवान् ।
भद्यस्क ! मयारब्धं कर्म पुण्यं पापं वा सम्यक्कथय । यतिवरः प्राह—
धर्मशास्त्रबाद्यमिदं कर्म कर्तारं सप्तमं नरकं प्रापयेत् । स्वामिन्नस्ति

१ यस्मिन् यहे चतुःषष्ठिसहस्राणां पश्चनां वधः कियते स सुमित्रो यहः कथ्यते ।

तत्राभिज्ञानं । मुनिराह—राजन् सप्तमे दिने तव मस्तके ऽशनिः पति-ष्यति इत्यभिज्ञानेन त्वं सप्तमे नरकं यास्यसि । तदाकण्यं राजा भीत्वा पर्वताय निवेदयामास । पर्वतः प्राह-राजन्नसौ नग्नः क्षपणकः कि वेत्ति तथापि यदि तव शंका वर्तते तदत्र शान्तिर्विधीयते इति वचनैस्तस्य मनः सन्धार्य शिथिलीचकार। पुनः सुमित्रमेव यज्ञं प्रारब्धवान्। ततः सप्तमे दिने पापासुरस्य मायया सुलसा आकाशे स्थिता देवत्वं प्राप्ता पूर्वपश्वेग्रेसरी यागमृत्युफलेनैया मया देवगतिर्लब्धा । तं प्रमोदं तव निरू-पयितुमहं विमानेनागता । तव यज्ञेन देवाः पितरश्च प्रीणिता इत्यभाषत । तद्वनात्प्रत्यक्षं यागमृत्युफलं दृष्टं, जैनमुनेर्वाक्यमसत्यं जातं। तदनु राजा तीव्रेण हिंसानुरागेण सद्भमेद्वेषेण संजातदुष्परिणामेन मूलोत्तरवि-किरितात् तत्प्रायोग्यसमुत्कृष्टदुष्टसंक्केशसाधनात् नरकायुराचष्टकर्मस्वो-अनुभागबन्धनिकाचितबन्धने सति भीपणाशानिरूपेण कालासुरे तन्मस्तके पतिते सति यागकर्मासक्तनिखिलप्राणिभिः सह सगरः सप्तमे नरके पपात । स कालासुरस्तत्क्षणेन महाक्रोधस्तं दण्ड-यितुं तृतीयनरकपर्यन्तं पृष्ठतो जगाम । तमदृष्ट्वा साकेतमागतः । विश्व-भूप्रभृतिवैरिवर्गमारणार्थ नि:शूकः सुलसासंयुक्तं सगरं विमानमारूढं व्योम्नि दर्शयामास । पर्वतप्रसादेन यज्ञपुण्येनाहं स्वर्गे गतः सुखं प्राप्त-वानिति प्रशशंस । सगरपरोक्षे विश्वभूसचिवो राजा जातः । महामेधे उद्यमं चकार । महाकालासुरेण विमानगता देवाः पितरश्चाकारो सर्वेषां व्यक्तं दर्शिताः । ते ऊचुः-भो विश्वभूस्तवया महामेधः कृतः पुण्यवता त्वस्प्रसादेन वयं सर्वेऽपि वपट्कताः स्वर्गसुखं प्राप्ता इति स्तुति चक्रः। नारदस्तापसाश्च तच्छूत्वानेन दुरात्मना एष दुर्मागींऽधिकृतो छोकस्य

१ पूर्व ये पशवो इतास्तेषां मध्येऽहमग्रेसरी मुख्यदेवस्वं प्राप्ता ।

प्रकाशितः, धिक् पर्वतं, निवारणीयो ऽयमुयायेन केनचित् पापपण्डितो ऽ-यमिति साकेतमागताः । यथाविधि विश्वभुवं विलोक्य ऊचुः—ये पापिनो नरा भवन्ति तेऽपि अर्थार्थे कामार्थे च प्राणिनां वधं न कुर्युः। केऽपि कापि धर्मार्थं प्राणिनां घातकाः किं सन्ति । अहो पर्वतः ! वेद-विद्भिर्बम्हानिरूपिते वेदे अहिंसक एव वेद उक्तः। अहिंसा तु मातेव सखीव कल्पवल्डीव जगते हितोक्ता इति पूर्विषवाक्यस्य प्रामाण्यं त्वयेच्छता कर्मानिबंधनं कर्मेतद्वधप्रायं त्याज्यमेवेति तापसैरुक्तं । ते तापसाः सर्वप्राणिहितैषिणः । विश्वभूरुवाच-भोस्तापसाः ! साक्षात्स्वर्गसाधनं दृष्टं कर्म कथं त्याज्यं मयेति । नारदो विश्वभुवं प्रत्याह—सचिवोत्तम ! त्वं विद्वान् किमिदं कर्म स्वर्गसाधनं भवति ? । सपरीवारं सगरं निर्मूल-यितुं कांक्षता केनचित्कुहकेनायमुपायः कृतो मुग्धानां मोहकारणं। ततः शीतोपवासादिकं कर्म स्वर्गसाधनमार्पागमोक्तं त्वयाप्याचर्यतां । विश्वभूः पर्वतं प्राह-पर्वत ! नारदः किलैवं वक्ति तत्त्वया श्रुतं ! पर्वतोऽमुरोक्तेन शास्त्रण मोहितो दुर्मतिः प्राह—हंहो सचिवोत्तम। इदं शास्त्रं नारदः किं न शुश्राव । मम गुरुरस्य च मम पितैवासीत् । न चान्यः कोऽपि एष नारदः । तदापि मयि समत्सरः । इदानीं कि वोच्यते । मम गुरोर्धर्मभ्राता स्थावरनामा जगति विख्यातः । सोऽपि श्रीतं रहस्यं यागमृत्युफलमेव प्रतिपादितवान्। मयापि साक्षात्प्रकटीकृतं। यदि तव प्रत्ययो नास्ति तर्हि विश्ववेदसमुद्रपारगं वसुं पृच्छेः। यः सत्येन गगने स्थितो वर्तते । तच्छ्त्वा नारद उवाच-को दोषः स एव पृच्छ्यतां । इदं तावद्विचाराई, चेद्वधोऽत्र धर्मसाधनं तर्हि अहिंसा-दानशीलादि पापप्रसाधनं भवत् । एवं चेदस्ति तर्हि दासादीनां परमागतिरस्तु सत्यधर्मतपोब्रह्मचारिणां अधोगतिरस्तु । यज्ञे

१ मद्भरोः ख.।

वधाद्धमीं वर्तते नान्यत्रेति चेन्न वधस्य दुःखप्रत्ययत्वे उभयत्र सादश्यात् फलेनापि सददोन भाव्यं। अथ त्वं एवं विक्ष, पशूनां सृष्टिः स्वयंभुवा यज्ञार्थं कृता तन्न, अन्यथा विनियोगस्यागच्छमानत्वात् । अयमागमोऽ-तिमुग्धाभिलाषः विदुषां गहितः। यद्यदर्थं सृष्टं ततोऽन्यत्र विनियोगेऽ र्थकृत् कथं स्यात् । श्लेष्मादिशमनौषधं ततो ऽन्यत्र कथमुपयोगि स्यात् । क्रयविक्रयादौ हलानोभारवाहनादौ महादोष: स्यात् । दुर्बलं त्वां वादिनं दृष्ट्वा सन्मुखमागत्य ब्रूमः। यथा रास्त्रादिभिः प्राणिघाती पा-पेन बध्यते तथा मंत्रादिनापि घातऋत्पापेन बध्यते एवाविशषत्वात्। हंहो पर्वत ! पर्वादिलक्षणा सृष्टिर्व्यज्यते ऽथवा क्रियते ? चेत्क्रियते तर्हि खपुष्पादिकमप्यविद्यमानं कथं न क्रियते । अथ विद्यमानैव सृष्टि-र्यज्ञार्थ व्यज्यते तर्हि पूर्ववचनं करणप्रतिपादकमनर्थकं स्यात् प्रदीप-ज्वलनमेव घटादेः पूर्वमन्धकारप्ररूपकं यतः । अनावृतस्यैव व्यक्तिः क्रियते इति चेत्तर्हि सृष्टिवादो भवद्भिः पूर्व क्रियतां। इति नारदेन कृतमुपन्यासमाकर्ण्य सर्वेऽपि सभास्तारास्तं तुष्टुवुः। अथ सभ्या ऊचुः-द्वयोर्विवादो वसुना चेच्छेद्यते तर्हि स एव अभिगम्यतां। इति श्रुत्वा ताभ्यां नारदपर्वताम्यां सर्वापि संसत् स्वास्तिकावतीमुचचाल। तत्र पर्वतः सर्वे वृत्तान्तं स्वमात्रे निवेदयामास। सा तेन युता वसुं ददर्श। पुत्र वसो ! पर्वतोऽपरिणीतः । तपोयता गुरुणापि तवायमर्पितः । नारदेन सह तव प्रत्यक्षे वादो भविष्यति, तत्र यद्यस्य भंगो भविष्यति तदास्य यमगृहप्रवेशो भाविष्यतीति निश्चिन्। अस्य शरणमन्यो न वर्तते। वसुरुवाच । मातः ! गुरुशुश्रूषको ऽहं वर्ते । "गुरुवदुरुपुत्रं गुरुकलत्रं च पश्येत्" इत्यहं नीतिज्ञोऽस्य जयं करिष्यामि । त्वं भैषीर्मा । अथान्ये-द्युस्ते तथाविधं सिंहासनमारूढं वसुं ददशुः। तत्र विश्वभूप्रभृतयः

१ दुर्वलत्वं ख.।

संपप्रच्छुः । हे राजन् ! त्वत्तः पूर्वमिप अहिंसाधर्मरक्षणे तत्परा अत्र चत्वारे। राजाने। हिमगिरिमहागिरिसमगिरिवसुगिरिनामानो हरिवंशजाः पुरा च संजाताः ! तत्रैव वंशे विश्वावसुमहाराजः संजातः । ततश्व भवान् संबभूव । तत्राहिंसाधर्भरिक्षत्वे किमुच्यते । त्वमेव सत्यवादीति प्रघोषिस्रभुवने वर्तते। वस्तुसंदेहे त्वं विषवत् वन्हिवत् तुलावत् वर्तसे। प्रत्ययोत्पादी त्वमेव तेनास्माकं प्रभो ! संशयं छिद्धि । नारद: खल्व-हिंसालक्षणं धर्म पक्षं कक्षीचकार । पर्वतस्तु तद्विपरीतमाचिक्षेप । तत्क-थयतु भवानुपध्यायस्योपदेशमित्यभ्यार्थेतः । गुरुपत्न्या पुरा प्रार्थित उपा-ध्यायोपदेशं जानन्निप राजा महाकालोत्पादितमहामोहो दुःषमकालि-कटवर्तित्वात् विषयसंरक्षणानन्दनामरोद्रध्यानतत्परः पर्वतोक्तं तत्वं वर्तते । प्रत्यक्षे वस्तुन्यनुपपन्नता का । पर्वतोक्तयागेन सस्त्रीकः सगरः स्वर्गमवाप । ज्वलन्तं प्रदीपं को ८न्यो दीपो यस्तं प्रकाशयेत् । तेन पर्वतोक्तं यज्ञं स्वर्गसाधनं भयं त्यक्तवा यूयं कुरुष्वं। इति हिंसानृतानन्दबद्धनारकायुर्भिथ्यापापादपवादाचाभीरुर्जगाद । तदा ब्र-ह्माण्डं स्फुटितमिवाकाशे ध्वानिः संजातः, आकाशः खिल्वित्याक्रोशं चकौर च । किमाक्रोशयदाकाशः अहो नारद! अहो तापसाः! पृथिवी-पतेर्भुखादीदशमपूर्व घोरं वचनं संजातिमिति । नद्यः प्रतिकूलजलस्रवः संजाता:। सरांसि सद्य: शुष्काणि । रुधिरवर्षणमनारतं बभूव । सूर्योशवो मन्दाः संजाताः । सर्वा दिशो मलीमसाः सम्पद्यन्ते स्म । भयविव्हलाः प्राणिनः कम्पं दशुः । तदा भूमिद्विया भक्तिं गता । तस्मिन् महारन्ध्रे वसो: सिहासनं ममजा। आकाशे स्थिता देवविद्याधरेशा इत्यूचु:-अहो वसुनरेन्द्र महाबुद्धे ! धर्मविध्वसनं मार्गे मा त्वमीदशं वादीरित्यघोषयन् । सिंहासने निमग्ने सित पर्वतो वसुश्च परिम्छानमुखौ बभूबतुः। तौ

१ महमोंहो. क २ चकारेव. क.

तादशौ निरक्षिय महाकालस्य किंकरास्तापसाकारं गृहीत्वा समृचुः—हे पर्वत ! है वसो ! युवां भीतिं मा कार्ष्टामित्युक्त्वा स्वयमुत्थापितं सिंहा-सनं दर्शयामासुः । तत्र स्थितो वसुरुवाच । अहं तत्विवत् कथं बिभेमि पर्वतस्य सत्यवचनं जानिन्नति ब्रवाणः कण्ठपर्यन्तं निमग्नवान् । तद् दृष्ट्वा साधवो जगदुः। अनेन मिथ्यावादेन भूपतेरियमवस्था संजाता। हे राजन् ! अद्यापि मिथ्यामार्गे त्यजेति साधुभिः प्रार्थितोऽपि तथापि मूर्खी यज्ञमेव सन्मार्ग कथितवान्। भूम्या कुपितया सर्वाङ्गोऽपि निगीर्णः सप्तमं नरकं जगाम । तदा कालासुरो लोकप्रत्ययनिमित्तं गगने स्थितं सगरवसुरूपद्वयं दिन्यं दर्शयामास। आवां यागश्रद्धया दिवमवापीव यूयं नारदस्य वचनं मा मानयतेति प्रोच्य अन्तर्दधौ कालासुरः। अथ शोकाश्वर्ययुक्तेन जनेन वसुः स्वर्गे गतो न हि न हि नरकं गत इति विसं-वदमानेन सह विश्वभूः प्रयागं गत्वा राजसूयविधि विदधे। महापुराधि-पप्रमुखा लोकस्य मूढत्वं निन्दन्तः परमैब्रह्मनिर्दिष्टमार्भे मनाक् स्थिता-स्तस्थः। नारदेन धर्ममर्यादा रिक्षतेति तं प्रशस्य गिरितटनाम्नीं पुरं तस्य ददुः। तापसास्तु दयाधर्मनाशस्य कारणं कलिकालं कलयन्तो यथास्थिति विधुराशया जग्मु:। अथान्यद्युर्नारदो दिनकरदेवं विद्याधरं निजमभीष्टं प्रत्यु-वाचं-पर्वतस्य विरुद्धाचरणं त्वया निवार्यतामिति । सोऽपि तथा करिष्यामीति नागान्तं गत्वा निजविद्यया धारपन्नगानाहूय तत्प्रपंचं निवेदयामास । धारप-नगास्तु संग्रामे कालासुरं भंक्त्वा यागविन्नं चक्रुः । विश्वभूपर्वतौ तद् द्रष्ट्वा शरणान्वेषणौ यावदासातां तावन्महाकालमप्रतः स्थितं ददशतुः। तदग्रे तं वृत्तान्तं निवेदयाञ्चकतुः । कालासुर उवाच—अस्मद्द्रेषिणो नागास्तै-रयमुपद्रवो विहितः। विद्यानुप्रवादोक्ता नागविद्यास्तासां विज्ञंभणं जिन-बिम्बानामुपरि न भवति ततः सुरूपान् जिनाकारान् चतुर्षु दिक्षु निवेश्य

१ अवापिव। २ आदिब्रह्म।

पूजियत्वा च यज्ञविधि युवां कुरुतिमिति । तमुपायं श्रुत्वा तौ तथा चक्रतुः । पुनिवैद्याधराधिपो यागिविध्नं कर्तुमागतः । जिनिविम्बानि दृष्ट्वा नारदाय कथयति सम । यन्मे विद्या अत्र न क्रामन्तीति स्वस्थानं जगाम । तद-नन्तरं यज्ञो निर्विध्नो बभूव । तदनु विश्वभूः पर्वतश्च सप्तमं नरकं गतौ । दीर्घकालं महादुःखमनुबभूवतुः । अथ महाकालोऽभिप्रेतं साधियत्वा निजरूपं धृत्वा लोकान् प्रत्याह—पोदनापुरे पूर्वभवेऽहं मधुप्रिंगलो नाम राजा आसं । सुलसानिमित्तं मया महत्पापमुपार्जितं । अहिंसालक्षणो धर्मो जिनेन्द्रैः कथितः स भवद्भिः कर्तव्यो धर्मिष्टेरिति संप्रोच्य अन्तर्देषौ । पुनर्दयार्द्रधीः सन् सुदुश्चेष्टा पापस्य प्रायश्चित्तं स्वयं चकार । किं प्रायश्चित्तं ? सम्मोहात्कृतस्य पापस्य निवृत्तिरेव प्रायश्चित्तं तौमसौ चकार । अथ दिव्यवोधैर्मुनिभिरित्युक्तं-विश्वभूप्रमुखा हिंसाप्रवर्तका नारका वभूवुः । तच्छुत्वा पर्वतोद्दिष्टं दुमार्गं केचित् पापभीरवो नाशिश्चियुः । केचित्तं दीर्घसंसारिणस्तिसम्त्रेव दुर्मार्गे किचत् पापभीरवो नाशिश्चियुः । केचित्तं दीर्घसंसारिणस्तिसम्त्रेव दुर्मार्गे स्थिता इति ।

इति श्रीभावप्राभृते मधुपिंगलद्रव्यालिंगिनः कथा समाप्ता ।

अण्णं च वसिष्टमुणी पत्तो दुक्खं नियाणदोसेण।
सो णित्थ वासठाणो जत्थ न दुरुदुक्षिओ जीवे॥ ४६॥

अन्यच वशिष्टमुनिः प्राप्तः दुःखं निदानदोषेण । तमास्ति वासस्थानं यत्र न भ्रान्तो जीव ! ॥

अण्णं च विसद्दमुणी अन्यच भावरिहतद्रव्यमुनिदृष्टान्तकथानकं वर्तते। तिंक विसष्टमुनिः। पत्तो दुक्वं नियाणदोसेण प्राप्तो दुखं निदानदोषेण रात्रुवधप्रार्थनिदानदोषेण नवमेन विष्णुना यः कंसनामा नृपो मारितः स विसष्टमुनिचरो मह्ययुद्धे मरणदुःखं प्राप्तः। सो णितथ

१ तं सा । २ जीवो ग. घ.।

वासठाणो तनास्ति वासस्थानं जन्ममरणस्थानं। जत्थ न दुरुदुछिओ जीव हे जीव ! हे आत्मन् ! यत्र त्वं न जातो नोत्पन्नश्च दुरुदुिहा-ओ-भ्रान्त इति । वसिष्टस्य कथा यथा—गंगागन्धवत्योर्नद्योः संगमे जठर-कौशिकं नाम तापसानां पर्छा बभूव। तत्र वसिष्टो नायकः पंचाप्ति-व्रतं चरनास्ते स्म । तत्र गुणभद्रवीरभद्रनामचारणमुनिवरौ जगदतुः— अज्ञानकृतिमदं तप इति । तच्छ्त्वा वसिष्टः कुधीः सक्रोधं तयोः पुरतः स्थित्वा पप्रच्छ-कस्मान्मेऽज्ञानतेति । तत्र गुणभद्रो भगवानाह-यतः सत्पुरुषा हि हितभाषिणो भवन्ति । जटाकलापसंजातयूकालिक्षाभिघ-इनं सततं स्नानेन जटामध्यलग्नमृतमीनकान् दह्यमानकाष्ठमध्यस्थित-कीटकान् प्रदर्श इदं तवाज्ञानमिति प्राबोधयत् । काललब्धिमाश्रित्य स वसिष्टः सुधीर्भूत्वा गुणभद्रचरणान्ते तपो निग्रन्थं गृहीत्वा सोपवास-मातापनयोगं जग्राह । तत्तपोमाहात्म्यात् सप्तब्यन्तरदेवता अग्रतः स्थित्वा ब्रुवन्ति स्म—मुने ! आदेशं देहीति । मुनिराह—इदानीं मम प्रयोजनं नास्ति गच्छत यूयं । जन्मान्तरे मच्छिष्टिं करिष्यथ । एवं तपः कुर्वन् वसिष्टः क्रमेण मथुरापुरीमाजगाम । तत्र मासोपवासी सन्नाताप-नयोगे स्थितवान् । स उप्रसेनेन राज्ञा दष्टः । भक्तिवशेन पुर्यी घोषणां कारयामास—अयं मुनिर्मद्गृहे एव भिक्षां गृह्णातु नान्यत्रेति। सोऽपि पारणादिने मथुरां जगाम । तत्राग्निमुत्थितं दृष्ट्वा ब्याघुट्य वनमाजगाम। पुनर्मासोपवासं जप्राह । पुनः पारणार्थे मासोपवासावसाने पुरं गतः । तत्र यागहस्तिनः क्षोभं दृष्ट्वा वनमागतः । पुनर्मासोपवासपारणायां नगरं गतः । तदा जरासन्धपत्रकं दृष्ट्वा राजनि व्यप्रचित्ते सति पुनर्विलतः । तदा क्षीणशरीरं वसिष्टमुनिं दृष्ट्वा छोको जगाद—अनेन राज्ञा मुनि-मीरितः स्वयं भिक्षां न ददाति परान् वारयतीति न ज्ञायते कोभिष्रायो न्रपस्येति । तच्छूत्वा वसिष्टो मुनिः पापोदयानिदानं चकार । मम दुष्क-

रतपः फलादस्य राज्ञः पुत्रो भूत्वा अमुं निगृह्य अस्य राज्यं गृह्यास-महमित्यनेन दुष्परिणामेन मृत्वा पद्मावतीगर्भे पुत्रतया स्थित:। सा गर्भार्भककौर्येण दोहदं चकार-राज्ञो हृदयमांसमग्नीत । तदप्राप्तु-वन्ती दुर्बला बभूव। तज्ज्ञात्वा मंत्रिणः प्रयोगेण विहितं पूरयन्ति स्म । विद्वांसः किन कुर्युः। तदा सा पूर्णमनोरथा सुतपातक-मसूत । मातापितरी दष्टोष्टं सभूभंगं बद्धमुष्टिं तं दृष्ट्वा न पोषणे योग्योऽय-मिति विचिन्त्य तद्विसर्जनोपायं चक्रतुः । कंसमयीं मंजूषामानीय सवृत्तकं कंसं तस्यां निधाय यमुनाप्रवाहे मुमुचतुः। कोशाम्बीपुरे मन्दोदरी नाम कल्पपाली, तया प्रवाहे मंजूषामध्ये स दृष्टः पुत्रतया पालितश्च। तप-स्विनां हीनान्यपि पुण्यानि किं न कुर्युः। कैश्विद्दिनैर्छभनादिसहं वयः प्राप । आक्रीडमानो निष्कारणं सकलबालकान् चपेटया मुष्टिना दण्डा-दिना च प्रहारं ददाति वधपापं बध्नाति। तहुराचारोपलंभान् असह-माना मन्दोदरी तं तत्याज पुत्रं। सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा वसुदेवपदाति-र्भूत्वा तत्सेवां करोति यावत्। अत्रान्तरे जरासन्धे राजा त्रिखण्डमेदिनी-पितरिप कार्यशेषवान् बवृते । सुरम्यदेशे पोदनापुराधीशं सिंहरथं युद्धे बद्ध्वा य आनयित तस्मै देशार्ध मत्सुतां काछिदसेनासं जातां जीविद्यशो-नामानं ददामीति पत्रमालां राज्ञां समूहान् प्रति प्रेषयामास । तत्पत्रं वसुदेवो गृहीत्वा प्रवीचितवान् । निजाश्वान् सिंहमूत्रेण भावियत्वा तै-बीह्यं रथमारुह्य संप्रामे तं जित्वा कंसेन निजमृत्येन बन्धयित्वा सिंहरथं राज्ञे अपयामास । जरांसन्धस्तु तुष्ट्रा निजसुतां देशार्थ च ददौ । वसु-देवस्तु तां कन्यां दुष्टलक्षणां दृष्ट्रोवाच-देव! नाहं सिंहरथं बद्धवान्, कर्मेदं कंसः कृतवान्, भवत्प्रेषणकारिणेऽस्मै कन्या प्रदीयतां । तच्छ्त्वा जरासन्धः कंसस्य कुलं विज्ञातुं मन्दोदरीं प्रति दूतं प्रजिघाय। तं दृष्ट्वा

१ जीवयश० ख.। २ प्रतापवान् क.।

मन्दोदरी मम पुत्रः किं तत्रापि कृतापराध इति भीत्वा समंजूषा तत्र जगाम । जरासन्धाप्रे मंजूषां निक्षिप्य इयमस्य मातेत्युवाच । देव ! कंसमंजूषामधिष्ठाया ८ भेक आगते। यमुनाजले मया लब्धः प्रतिपाल्य वर्धितश्च तत एव नाम्ना कंसः कृतः। अयं स्वभावेन शौर्यदर्पिष्ठः शिशुलेऽपि निरर्गलः पश्चादुपालंभशतैर्लोकानां मया वर्जितः। तच्छूत्वा मंजूषायाः पत्रं गृहीत्वा उच्चैर्वाचयामास । उप्रसेन-पद्मावत्योः सुतं विज्ञाय सुतामर्धराज्यं च तस्मै विततार । कंसोऽपि जातमात्रोऽहं नद्यां प्रवाहित इति क्रोधेन मथुरापुरं स्वयमादाय मातर-पितरै। बन्धस्थौ कृत्वा गोपुरे धृतवान् । विचारविकलाः पापीयांसः कुपिता: किं किं न कुर्युरिति । अथ वसुदेवं महीपतिं पुरमानीय निजा-नुजां देवकीं दत्वा तत्र तं स्थापितवान् महाविभूतिमन्तं तं चकार। एवं सुखेन कंसस्य काले गच्छति सत्येकदाऽतिमुक्तको मुनिर्भिक्षार्थ राजमन्दिरं प्रविष्टः। तं दृष्टा जीवद्यशा हर्षमाणा तं हास्येनोवाच— हे मुने ! देवकी तव लघुभिगनी पुष्पजानन्दवस्त्रं तवैतद्दरीयति वस्त्रेण स्वचेष्टितं प्रकाशयतीति । तच्छ्ला मुनिः कोपं कृत्वा वाग्गुप्ति भित्वा जगाद-मुग्धे ! किं हृष्यासे देवक्या यो भविष्यति पुत्रः स तव भर्तारमवश्यं हिनष्यति । तच्छ्त्वा जीवद्यशा कोपेन तद्वस्त्रं द्विधा चके । मुनिराह-मुग्धे ! न केवछं तव पतिमेव हनिष्यत्यैनेन पितरमपि तव हिनिष्यति। इत्युक्ते सा कुपित्वौ तद्वस्त्रं पादाम्याममर्दयत्। तद्दृष्ट्वा मुनि-र्जगाद—मुग्वे ! अनेन सागरावार्घ पृथ्वी नारीमिव पालियेष्यति । जीवद्यशास्तच्छ्त्वा गत्वैकान्तं भर्त्रे निवेदयामास । कंसो भीत्वा हास्ये-नापि प्रोक्तं मुनेः सफलं भविष्यतीति वसुदेवं राजानं गत्वा सस्नेहमिद-

१ कंसस्य तृणविशेषस्य मंजूषा तां । २ तव चेष्टितेन । ३ कुपिता ख. ।

मयाचत-देवकी मम गृहान्तरे प्रसृति कुर्यान्मतादिति। वसुदेवस्तेनोपरुद्धः संस्तथास्वित जगाद । अवश्यंभाविकार्येषु मुनिरिप मुह्यति । अथैकदा स मुनिर्देवकीगेहं भिक्षार्थ प्रविवेश। वसुदेशे देवकी च तं प्रतिगृह्य भोजायित्वौ आवयोदींक्षा भविष्यतिति छद्मना जगदतुः। मुनिस्त-दिङ्गितं ज्ञात्वोवाच—युवयोः सप्त पुत्रा भविष्यन्ति तेषु षट् पुत्राः परस्थाने वृद्धिभित्वा मोक्षं यास्यन्ति सप्तमस्तु पुत्रो निजच्छत्रच्छायया पृथ्वी निर्वाप्य चक्रवर्ती दीर्घकालं पालियण्यति । देवकी ततिस्त्रर्थमान् लेभे । तान् ज्ञानवान् राक्रश्वरमाङ्गान् ज्ञात्वा नैगमर्षे देवं प्रोवाच-एतांस्त्वं रक्ष । स च भद्रिलपुरे अलकाया वणिक्पुत्र्याः पुरो निक्षिप्य तत्पुत्रांस्तदा तदा भूतान् गृहीत्वा मृतान् यमान् देवक्यप्रे निचिक्षेप । कंसस्तान् मृतान् यमान् दृष्ट्वा किममी मे मृताः करिष्यन्तीति मुने-र्वाक्यमसत्यममूदिति प्रोच्य साशंकः शिलायामास्फालयामास । पश्चादे-वकी सप्तमं पुत्रं सप्तम एव मासे जनितवती निजगृहे एव महाशुका-च्युतं निर्नामकचरं मुनिवरं। वसुदेवो बलभद्रश्व नीतिमन्तौ, देवकीं ज्ञापियत्वा गृहीतवन्तौ, बलेन बाल उद्भृतः, पित्रा धृतच्छत्रो रात्रावेब निष्कासितः । तत्पुण्येन पुरदेवता वृषभरूपेणाग्रेऽग्रे निजगृङ्गमणिदी-पिकाक्ततोद्योता मार्ग दर्शयामास । तद्वालपादस्पर्शाद्रोपुरमुद्धाटितारूरं सद्यो जातं । तत्र बन्धनस्थित उप्रसेन उवाच-कवाटोद्घाटनं कः करोति ? बलदेव उवाच-यस्वां बन्धान्मोचियष्यतीति तूष्णीं तिष्टेति । उप्रसेन ्एवं भविद्याशीर्भिरभिनन्य स्थितः । तौ तु यमुनामितौ। सा भविष्य-चिक्रप्रभावेन द्विधा भूत्वा मार्ग ददौ । सवर्णः को वा बन्धुतां सार्दो न कुर्यात् । तौ विस्मितौ यमुनां व्यतिक्रम्य बालिकामुद्भृयागच्छन्तं नन्द-गोपतिं ददशतुः। तं दृष्ट्वा तावृचतुः-भद्र! त्वमसहायो रात्रावत्र कि-

१ पूर्वदत्तवरदानात् । २ अस्माद्ये उवाचेति पदं । ३ त्रियमल. ख. । ४ शब्दं ।

मित्यागतः । स प्रणम्योवाच-मम प्रिया युष्मत्प्रचारिका पुत्रार्थे गन्धा-दिभिः पूजियत्वा देवतां याचितवती—देवि! पुत्रं मे देहीति। सौद्यरात्री पुत्रीं छेभे । सोवाचेति स्त्रयपत्यं ताम्य एव देहि । तस्याः सशोकाया वचनादिदं स्त्र्यपत्यं देवताभ्यो दातुं मम प्रयासोऽयं स्वामिन्निति जगाद। तद्वचनं तौ श्रुत्वाऽस्मत्कार्यं सिद्धमिति प्रहृष्य तमूचतु:-त्वमस्माकमभी-ष्टस्तेन तव गुह्यं कथ्यते, अयं बालश्वकी भविष्यति त्वं पाल्येति । इयं तु बालिकाऽस्मभ्यं दीयतामिति। तां गृहीत्वा गूढतया पुरं गतौ। नन्द-गोपस्तु गृहं गत्वा प्रियां प्राह-प्रिये ! देवता तुष्टा महापुण्यं पुत्रं तुभ्यं ददुः प्रसन्ना इति प्रोच्य तं पुत्रं तस्यै समर्पयामास । कंसस्तु देवकी पुत्रीं प्रसूतवतीति श्रुःवा तत्र गत्वा तां सुतां भग्ननासां चकार । मात्रा तु सा बालिका भूमिगेहे वर्धिता प्रौढयौवना नासावि-क्विति विलोक्य आर्थिकापार्श्वे सुव्रतां दीक्षां जग्राह शांकेनेति । विन्ध्य-पर्वते स्थानयोगं गृहीत्वा स्थिता । वनवासिषु देवतेति पूजियत्वा गतेषु रात्रौ व्याघ्रेण भक्षिता स्वर्गऌोकं जगाम । अथापरस्मिन् दिने व्याधै-र्हस्ताङ्गुलित्रयं दृष्टं । क्षीरकुंकुमादिभिः पूजितं देशवासिभिर्विमूढात्म-भिरसावार्या विन्ध्यवासिनी देवतेति प्रमाणिता। अथ तस्मिन् पुरे महो-त्पाताः प्रसृताः। तान् दृष्ट्वा कंसेन वरुणः पृष्टः किमेषां फलामिति।स आह—तव शत्रुः समुत्पन्नो महान् इति । नैमित्तिकवचनं श्रुत्वा राजा चिन्तावस्थो बभूव। तदा पूर्वोक्ता देवताः समागताः किं कर्तव्यमिति पप्रन्छुः । स आह-मम शत्रुं पापिष्ठं कचिदुत्पन्नमन्विष्यं मारयतं यूयं । तच्छूत्वा सप्तापि गतास्तथास्तिवति । तत्र पूतना विभंगात् ज्ञात्वा वासु-देवं मारियतुं यशोदातन्मातृरूपं गृहीत्वा विपस्तनपानोपायेन दुष्टा मारणं चिकीढौंकिता। तद्वालपालनोद्युक्ता काचिदन्या देवता स्तनदा-

९ यशोदा।

नावसरे बलवत्पीडां चकार। तत्पीडां सोदुमसमर्था मृताहमित्याक्रोशं कृत्वा पलायिता (१)। द्वितीया देवता राकटाकारं गृहीत्वा शिशूपीरे धावन्ती तेन पादाभ्यां ताडिता नष्टा (२)। अपरेद्युर्नन्दगोपी कट्यामुदूखलं बद्ध्वा जलमानेतुं गता तथापि शिशुरन्वगमत्। तदा तं बालं मारियतुं द्वे देवते अर्जुनतरू भूत्वा तदुपरि पतन्त्यौ मूलादुन्मूलयामास (३–४)। विष्णो-्र श्रंक्रमणवेलायामेका तालतरुर्भूत्वा तन्मस्तके फलानि दृषदोऽपि निष्ठुराणि पातियनुमुद्यता (५)। अपरा रासभी भूत्वा तं दष्टुमागता। तां रासभी चरणे धृत्वा तयैव तं वृक्षमताडयत् (६)। अन्यस्मिन् दिनेऽन्या देवता तुरंगमो भूत्वा तं मारियतुमागता । तस्य वदनं मुष्टिना जघान (७)। एवं सप्तेव देवताः कंसमागत्योचुः -वयं तव शत्रुमाहन्तुं न समर्थाः सम इति । विद्युत इव विलीनाः । देवतानामपि शक्तयः पुण्यवज्जने न समर्थाः शक्रवज्रेऽरिशस्त्राणीव । अन्यस्मिन् दिनेऽरिष्टनामा देवस्तत्पराक्रमं दृष्टुं तत्पुरमागतः कृष्णवृषाकारः, तस्य प्रीवाभंजने स उद्यमं चकार। तन्माता यशोदापि तं तर्जयति सम-पुत्र! एवमादित एवाफलचेष्टितात् क्लेशान्तर-सम्पादकाद्विरमेति पुनः पुनर्निवारितोऽपि मदोत्कटस्तचेष्टितं चकार। महौजैसोऽपदैाने निवारियतुं न शक्यन्ते । तत्पौरुषं ख्यातं छोकवचनादा-कर्ण्य देवकीवसुदेवौ तद्दर्शन उत्किण्ठतौ। गोमुखीनामोपवासिमेषेण सीरिणौं सह महत्यौं विभूत्या गोदावनं गोष्ठं परिवारेण सह गतौ । ुतस्मिन्नेव दर्पवद्रूषभेन्द्रप्रीवाभंगावसरे कृष्णं महाबलं समालम्ब्य स्थितं दृष्ट्वा गन्धमाल्यादिसन्मानानन्तरं भूषयामासतुः। तदनन्तरं प्रदक्षिणं कुर्वत्या देवक्याः शातकुंभकुंभसदशयोः स्तनयोः क्षीरं सुस्राव कृष्णस्याभिषेकं कुर्वत्या इव । बर्छस्तद्वीक्ष्य मंत्रभेदभयादुपवासप-

१ महौजसौपदानि. ख.। २ शुद्धकर्मणि इत्यर्थः । ३ बलभद्रेण । ४ महावि-भूत्या. ख.। ५ शुश्रावः ख.। ६ बलदेव ।

षद्र. १२

रिश्रान्ता माता मूर्छितेति जल्पन् सुघीः कुंभपूर्णपयोभिस्तां समन्ततोऽ-म्युक्षितवान् । ततो गोष्ठवृक्षौदीनामपि तद्योग्यं पूजनं कृत्वा गोपाल-कुमारै: सह कृष्णं भोजयित्वा स्वयं च भुक्तवा माता पिता च विकुं-र्वाणौ पुरं प्रविविश्तुः। कदाचिन्महावर्षपाते जाते गोवर्धनाख्यं पर्वत-मुद्भृत्य हरिर्गवामावरणं चकार । तेन ज्योत्स्नेव तःकीर्तिरिखछं जगत् व्याप्नोति सम शत्रुमुखकमलसंकोचकारिणी । तन्नगरस्थापनाहेतुभूतजि-नालयसमीपे पूर्वदिशि देवतागृहे हरिपुण्यातिरेकात् नागशय्या धनुः शंखश्च त्रीणि रत्नानि देवतारिक्षतानि नारायणस्य भविष्यहाक्ष्मीसूच-कानि समुत्पनानि। तानि दृष्ट्वा कंसो वरुणं सभयः पप्रच्छ-एतेषां प्रादुर्भूतेः कि फलमिति । स प्राह—हे राजन् ! एतानि त्रीणि रत्नानि शास्त्रोक्तविधिना यः साधयति स चक्रवर्ती भविष्यतीति। तच्छ्रत्वा कंसः स्वयं तित्रतयं साधियतुमिच्छुरिप साधियतुमशक्तो मनाक् खिनः साध-नाद्विरराम । उक्तवांश्च यो नागशय्यामारु है केन हस्तेन शंखं पूरयति दिती-येन करेण धनुरारोपयति युगपत्कार्यत्रयं करोति तस्मै निजपुत्रीं दास्या-मीति स्वरात्रुं परिज्ञातुं सारांकः पुरे घोषणामचीकरत् । तद्वार्ता श्रुत्वा सर्वे राजान आगताः। राजगृहात् कंसश्यालकः स्वर्भानुनामा भानुना-मानं स्वपुत्रं भानुसदशमादायाजगाम । निवेशं चिकीर्षुर्गोदावनसमीपे महासर्पनिवाससरोवरतटे निवासं कर्तुमना गोपालकुमारेभ्यः श्रुत्वा कृष्णं विनाऽस्य सरसो जलमानेतुं परैर्न शक्यमिति तमाहूय यथास्थानं -स्कन्धावारं निवेशयामास । कृष्ण उवाच-राजन् ! त्वया कुत्र गम्यते इति । स्वर्भानुर्भथुरागमनप्रयोजनं तस्योक्तवान् । कृष्ण उवाच-राजन् ! एत-रकर्म किमस्मद्विधैरपि कर्तुं भवेत् । तच्छूत्वा स्वर्भानुश्चिन्तयामास-

१ वृषा० ख.। २ हर्षमाणी। ३ प्रविशशतुः क.। प्रविशतुः ख.।

असौ शिशुः पुण्याधिकः केवलो न वर्तते इति । तस्य कर्मणः शक्त-श्चेदागच्छेति निजपुत्रमिव तं गृहीत्वा सुभान्त्रपरनामा स्वर्भानुर्मधुरां जगाम । यथाई कंसं ददर्श । तत्कर्मकरणे बहून् भग्नमानान् दृष्ट्वा कृष्णः स्वर्भानुसुतं भानुं समीपगं कृत्वा कर्मत्रयं समकाछं चकार । ततः सु-भानुना दिष्ट्यादिष्टः कृष्णो गोष्टं जगाम । कैश्चित्पुरुषैः कंसो भणितः . "तत्कर्म भानुना कृतं"। कैश्चित्तदक्षकैरुक्तं "न भानुना तत्कर्म कृतं अन्येन कुमारेणेति " । तच्छ्वा कंसः प्राह—सोऽन्योऽन्विष्यानीयतां तस्मै कन्या प्रदीयते इति । स कस्य, किं कुछं, किस्मिनिति । तावन-न्दगोपेन सम्यग्विज्ञातं अनेन मत्पुत्रेण तत्कर्म सम्यक्कृतमिति भीत्वा गोमण्डलं नीत्वा पलायांबभूवे । शिलास्तंभमुद्धर्तु तत्र सर्वे जनाः प्रा-प्तास्ते नाशक्षवन्। कृष्णेन केवलेनैव समुद्भतः। तत्साहसात् सर्वे जना विस्मित्य जञ्हषुः। परार्घ्याञ्चकाभरणादिदानेन पूजयामासुः। नन्दगोपस्तु ममास्य पुत्रप्रभावेन कुतोऽपि भयं नास्तीति प्राक्तनमेव स्थानं गोकुछं निनाय । अन्वेषकैस्तु नन्दगोपसुतेनैतःकर्म कृतिमिति राज्ञे निवेद्यते स्म । तथापि तदनिश्चये सहस्रदछं कमलमहीशर-क्षितं प्रेष्यतामिति राज्ञा नन्दगोप आज्ञापितः रात्रोर्जिज्ञाराया। तच्छूत्वा नन्दगोपः शोकादाकुलो बभूव "राजानः किल प्रजानां पालका भवन्ति कष्टमेतत् ते ऽद्य मारकाः संजाता इति।" निर्विद्य पुत्र ! च्यं याहि राजीविष्ठिरीदशी वर्तते इति । त्वयेवोप्रसर्परक्षितानि कमलानि राज्ञः प्रदातव्यानीति जगाद । कृष्णः प्राह—कोऽपि पदार्थः किं दुष्करो मम वर्तते इत्यपूर्वतेजा नागसरो जगाम । त्वरितं तत्र निःशंकं प्रविवेश च। तं ज्ञात्वा कोपेन वेपमानो लेलिहानः स्वनिःश्वाससमुद्भुतज्वल-

१ ख. पुस्तके मास्त्ययं पाठः । २ आज्ञा ।

ज्ज्वालाकणान् किरन् फणारत्नप्रभाभासिफणाप्रकटाटोपभयानकः प्रचल-दरसैनायुगळो विस्फुरद्वीक्षणाऽत्युप्रवीक्षणः प्रत्युत्थाय कृतान्ताकारस्तं निग-रितुमुद्यतः । कृष्णस्तु मम वसनमिदमस्य ताडने शुद्धशिला भवित्वित जलाई पीतवस्त्रं मुक्त्वा फटायां तं निष्ठुरं ताडयामास। तस्माद्वस्त्रपाता-द्वज्रपातादिप दुर्धरात् पूर्वपुण्योदयाच भीतः कालियाहिः फणीन्द्रोऽदृश्यतां जगाम । हरिर्यथेष्टं कमलानि गृहीत्वा रात्रोः समीपं प्रापयामास । तानि दृष्ट्वा कंसो निजशत्रुं दृष्टवानिव नन्दगोपसमीपे ममे शत्रुर्वतते इात निश्चिकाय । एकदा नन्दगोपालमादिष्टवान् मलुयुद्धमीक्षितुं निज-महो: सहाऽऽगच्छेरिति। स च तत्सन्देशं श्रुत्वा कृष्णादिभिर्महो: सह प्रविवेश । तत्र मत्तगजं वीतबन्धनं कृतान्ताकारं मन्दगन्धाकुष्टरु-वद्भमरसेवितं नियमच्युतराजकुमारवत् निरंकुशं दन्तमुशलाघातनिर्भिन्न-सुधामन्दिरमाधावन्तं विलोक्य कश्चित् संमुखं प्रदौक्य दन्तमेकमुत्पाट्य तेनैव तं ताडयामास। गजोऽपि भीतो दूरं जगाम। तद्दष्ट्वा हरिर्भृशं तुष्टः सन्नुवाच-अनेन निमित्तेन कुटुम्बप्रकृटीकृतो जयोऽस्माकं भविष्यतीति गोपान् समुत्साह्य कंससंसदं विवेश। वसुदेवोऽपि राजा कंसाभिप्रायं विदित्वा निजसेनां सन्नाह्यैकत्र स्थितः। बलभद्रोऽपि ऋष्णेन सह रंगं प्रविष्ट इव दोर्दण्डास्फालनध्वनिं कृत्वा समन्तात् परिभ्रमन् कंसविनाशेऽच तव समय इति समाख्याय निर्जगाम। तदा कंसादेशेन विष्णुविधेया गोपकुमाराः प्रदर्पवन्तः भुजानास्पाल्य गृहीतमह्हपरिच्छदाः कर्णानन्द-कारिवादित्रचटुलध्वनिभिरेकत्रीभूत्वा चरणोत्क्षेपविनिक्षेपाः प्रोन्नतभुज-द्वयोत्कटाः पर्यायनर्तितप्रेक्षणीय भूभंगभयानक शब्दानिवर्तन शतावर्तन सं-भ्रमणवल्गनप्रवनसमवस्थानैरपरैश्च स्फुटैः करणैः रंगसमीपमलंकृत्य नयन-

१ रसज्ञा. क. २ नेत्र। ३ अवलोकनीयः । ४ द्वयोत्क्षेपाः. ख. ।

मनोहरास्तिस्थिवांसः। कंसमल्हाश्च प्रोद्वृत्ताश्चाणूरप्रमुखा विक्रमैकरसा रंगा-भ्यर्णे समाक्रम्य स्थितवन्तः । विष्णुश्च रंगस्य मध्ये समुदात्तमनः प्रसरो वीर उरुमल्लाप्रणीः प्रतिमल्लयुद्धविजयं प्रागेव प्राप्त इव दीप्ततेजा देवोऽ-वतीर्णोऽधुना मल्रत्वं प्राप्तो भास्वानिव अहं जेष्यामीति प्रवृद्धपराक्रमै-करसः स्वयं संभावयन् निविडपरिगृहीतपरिधानः प्रबद्धकोशैः स्वभावेन विकूर्चिश्वत्तवृत्तिवित्तोऽप्रतिमेंहौर्निरन्तराभ्यस्तिनयुद्धत्वाद-विकल्लब्धजयलाभः सर्वरिप संभावितोत्साहः स्थिरतरपादनिवेशो वज्र-सारास्थिबन्धो भुजार्गलापरविबाधी मुष्टिसंमायिमध्यप्रदेशः कृतानेककर-णसमूहो छघुसंचरणप्रवीणोऽतिकठिनविस्तीर्णवक्षःस्थलो बृहन्नीलपर्वतो-त्तुङ्गो दर्पप्रवृद्धित्रिगुणितनिजमूर्तिर्ज्विलतवलितनेत्रत्वाहुर्निरीक्ष्यसांमुख्यो-तिशयेनाशनिपातवदुष्रो नन्दनन्दनः स्थितः सन् यमस्याप्युचैर्भयमसहनी-यमुत्पादयन् वरमिखलं शौर्यं मूर्तिमन्मिलितमिव समस्तं रहो मनुष्या-कारमागतिमव सिंहाकारः सहसाक्ततिंहध्विनः रंगादंगणिमव नमोङ्ग-णमलंघत पुनराकाशादशनिवदवनिमापत्य आत्मपादपाताभिघातचलि-ताचलसन्धिबन्धो मुहर्वलगन् परिसरंश्व प्रतिज्ञंभमाणसिंदूररंजितभुज-दण्डौ समुदग्रौ क्रुद्धः प्रवलयन् श्रोणीदितयभागविलंबिपीतवस्त्रो नियु-द्रकुशलं पर्वतिशखरोन्नतं प्रतिमलुं चाणूरमाहत्य सहसा सिंहवदाब-भासे । तं दृष्ट्वा रुधिरोद्गमोप्रलोचनः कंसः खयं मल्रुतां प्राप्यागच्छ-- ति स्म । तमुप्रसेनतनयं जन्मान्तरद्वेषात् करेण चरणे संगृह्याकाशे श्रामयन्नरुपाण्डमिव यमराजस्य समीप उपायनीकुर्तुमिव स भूमावास्पालयामास । तदा कृष्णमस्तके ब्योम्नः कुसुमानि प्रपेतुः देवदुंदुभयो ध्वनि चकुः । वसुदेवसेना समुद्रे प्रक्षोभणात् कोलाहलध्व-

१ केशः. ख. । २ अप्रतिमहैगीपमहैः. ख. ।

निरुत्तस्थे । मुशर्छीवीरवरो विरुद्धनृपतीनाक्रम्य रंगे स्थितः । स्वानुजं स्वीकृत्य गर्जितं चकार । विष्णुस्त्रिखण्डलक्ष्म्या कटाक्षितः ।

इति श्रीभावप्राभृते द्रव्यिंगिनो वसिष्टमुनेः कथा परिसमाप्ता।

सो णितथ तं पएसो चउरासीलक्खजोणिवासिम । भावविरओ वि सवणो जत्थ ण दुरुदु छिओ जीव ॥४७॥

स नास्ति त्वं प्रदेशः चतुरशीतिलक्षयोनिवासे । भावविरतोऽपि श्रवणो यत्र न भ्रान्तः जीव ! ॥

पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । हे जीव ! हे चेतनस्वरू-पात्मन् !। जत्थ यत्र प्रदेशे । तं त्वं भवान् । ण हुरुहुि छो न भ्रान्तः स प्रदेशः संसारे नास्ति । कस्मिन्, चउरांसीलक्खजोणिवासम्मि चतुरशीतिलक्षयोनिवासे स्थाने । कथंभूतस्वं, भावविरओ वि सवणो श्रवणो दिगम्बरोऽपि सन् भावविरतो जिनसम्यक्त्वरहितः । उक्तं च गुम्मटसारप्रन्थे नेमिचन्द्रेण गणिना—

णिश्चिद्रधादु सत्तय तरु दस वियक्तिंदिएसु छश्चेव। सुरनरयतिरियचदुरो चउदस मणुए सदसहस्सा॥१॥

अस्या अयमर्थः—नित्यनिकोतजीवानां सप्तलक्षा जातयः ७००००। इतरिनगोदजीवानां जातयः सप्तलक्षाः ७००००। घातूनां पृथि-वीकायजीवानां अप्कायजीवानां तेजःकायजीवानां वायुकायजीवानां जा-तयः चतुर्णो प्रत्येकं सप्तलक्षाः।पृथ्वी ७००००। अप् ७००००। त्रं तेजः ७००००। वायु ७००००। तरु दह—वनस्पितकायजीवानां जातयो दशलक्षाः १०००००। वियलिदिएसु छच्चेव—द्वीन्द्रियत्री-निद्रयचतुरिन्द्रियजीवानां जातयः समुदायेन षड्लक्षाः। द्वीन्द्रिय

१ जीवो. ग. घ.।

२००००। त्रीन्द्रिय २००००। चतुरिन्द्रिय २००००। सुरनर-यतिरियचदुरो—सुराणां जातयश्चतस्रो छक्षाः ४०००००। नारकाणां जातयश्चतस्रो छक्षाः ४०००००। तिरश्चां जातयश्चतस्रो छक्षाः ४००००। चोद्दस मणुए—चतुर्दश छक्षा जातयो मनुजे मनुष्यजीवानां १४००००। सदसहस्सा—शतसहस्राः।

## भावेण होइ लिंगी ण हु लिंगी होइ दव्वमित्तेण। तम्हा कुणिज भावं किं कीरइ दव्वलिंगेण॥ ४८॥

भावेन भवति लिङ्गी न हु भवति द्रव्यमात्रेण। तस्मात् कुर्याः भावं कि कियते द्रव्यलिङ्गेन॥

भावेण होई लिंगी भावेन निदानादिरहिततया जिनसम्यक्त्वस-हिततया छिंगी सन् छिंगी भवति निदानादिसहितो जिनसम्यक्त्वरहितो छिंगी मुनिछिंगी जिनिछंगी सत्यिछिंगी न भवति । ण हु लिंगी होई द्व्यमित्तेण न हु-स्फुटं छिंगी सन्नपि छिंगी न भवति द्रव्यमात्रेण शिरोछोचमयूरपिच्छकमण्डलुप्रहणवस्त्रव्यजनमात्रेण छिंगी सन्नपि छिंगी न भवति पुनः संसारपतनहेतुत्वात् । तम्हा कुणिज्ज भावं तस्मात्का-रणात् कुर्यास्त्वं । कं, भावं—जिनसम्यक्त्वनिर्मलपरिणामं । किं कीरइ द्व्यलिंगेण पूर्वोक्तद्रव्यिंगेन किं क्रियते न किमिप मोक्षसुखं क्रियत इति भावः ।

> दंडयणयरं सयलं डिहंउं अब्भंतरेण दोसेण। जिणलिंगेण वि बाहू पडिओ सो रउरवं नरयं ॥ ४९ ॥

दण्डकनगरं सकलं दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण । जिनलिङ्गेनापि बाहुः पतितः स रौरवं नरकम् ॥ निरुत्तस्थे । मुशर्छीवीरवरो विरुद्धनृपतीनाक्रम्य रंगे स्थितः । स्वानुजं स्वीकृत्य गर्जितं चकार । विष्णुस्त्रिखण्डलक्ष्म्या कटाक्षितः ।

इति श्रीभावप्राभृते द्रव्यिंगिनो वसिष्टमुनेः कथा परिसमाप्ता।

सो णितथ तं पएसो चउरासीलक्खजोणिवासिम। भावविरओ वि सवणो जत्थ ण हुरुहुि ओ जीव ॥४७॥

स नास्ति त्वं प्रदेशः चतुरशीतिलक्षयोनिवासे । भावविरतोऽपि श्रवणो यत्र न भ्रान्तः जीव । ॥

पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । हे जीव ! हे चेतनस्वरू-पात्मन् !। जत्थ यत्र प्रदेशे । तं त्वं भवान् । ण हुरुहुिओ न भ्रान्तः स प्रदेशः संसारे नास्ति । कस्मिन्, चउरांसीलक्खजोणिवासम्मि चतुरशीतिलक्षयोनिवासे स्थाने । कथंभूतस्त्वं, भावविरओ वि सवणो श्रवणो दिगम्बरोऽपि सन् भावविरतो जिनसम्यक्त्वरहितः । उक्तं च गुम्मटसारप्रन्थे नेमिचन्द्रेण गाणिना—

णिचिद्रधादु सत्तय तरु दस वियासिद्धि छच्चेव। सुरनरयतिरियचदुरो चउदस मणुए सदसहस्सा॥१॥

अस्या अयमर्थ:—नित्यनिकोतर्जावानां सप्तलक्षा जातयः ७००००। इतरिनगोदजीवानां जातयः सप्तलक्षाः ७०००००। घातूनां पृथि-वीकायजीवानां अप्कायजीवानां तेजःकायजीवानां वायुकायजीवानां जात्यः चतुर्णो प्रत्येकं सप्तलक्षाः। पृथ्वी ७००००। अप् ७०००००। तेजः ७००००। वायु ७०००००। तरु दह—वनस्पितकायजीवानां जातयो दशलक्षाः १०००००। वियलिदिएसु छच्चेव—द्वीन्द्रियत्री-निद्रयचतुरिन्द्रियजीवानां जातयः समुदायेन पड्लक्षाः। द्वीन्द्रिय

१ जीवो. ग. घ.।

२००००। त्रीन्द्रिय २००००। चतुरिन्द्रिय २००००। सुरनर-यतिरियचदुरो—सुराणां जातयश्चतस्रो छक्षाः ४००००। नारकाणां जातयश्चतस्रो छक्षाः ४००००। तिरश्चां जातयश्चतस्रो छक्षाः ४००००। चोद्दस मणुए—चतुर्दश छक्षा जातयो मनुजे मनुष्यजीवानां १४००००। सदसहस्सा—शतसहस्राः।

## भावेण होइ लिंगी ण हु लिंगी होइ दव्वमित्तेण। तम्हा कुणिज भावं किं कीरइ दव्वलिंगेण॥ ४८॥

भावेन भवति लिङ्गी न हु भवति द्रव्यमात्रेण । तस्मात् कुर्याः भावं किं कियते द्रव्यलिङ्गेन ॥

भावेण होइ लिंगी भावेन निदानादिरहिततया जिनसम्यक्त्वस-हिततया लिंगी सन् लिंगी भवित निदानादिसहितो जिनसम्यक्त्वरहितो लिंगी मुनिलिंगी जिनलिंगी सत्यालिंगी न भवित । ण हु लिंगी होइ द्व्यिमत्तेण न हु-स्फुटं लिंगी सन्निप लिंगी न भवित द्रव्यमान्नेण शिरोलोचमयूरिपच्छकमण्डलुप्रहणवस्त्रत्यजनमान्नेण लिंगी सन्निप लिंगी न भवित पुनः संसारपतनहेतुत्वात्। तम्हा कुणिज्ज भावं तस्मात्का-रणात् कुर्यास्त्वं। कं, भावं—जिनसम्यक्त्वनिर्मलपरिणामं। किं कीरइ द्व्यलिंगेण पूर्वोक्तद्रव्यलिंगेन किं कियते न किमिप मोक्षसुखं कियत इति भावः।

दंडयणयरं सयलं डिहउं अन्भंतरेण दोसेण। जिणिलंगेण वि बाहू पडिओ सो रउरवं नरयं ॥ ४९॥

दण्डकनगरं सकलं दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण । जिनलिङ्गेनापि बाहुः पतितः स रौरवं नरकम् ॥

दंडयणयरं सथलं दण्डकस्य राज्ञो नगरं सकछं। डिहउं अब्भं-तरेण दोसेण दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण क्रोधेन कृत्वा । जिणिहिंगेण ं वि बाहू जिनिलंगेनापि जिनिलंगसिहतोऽपि बाहुर्नाममुनिः। पिड-ओ सो रउरवं नरयं पतितो गतः रौरवं नाम नरकं । अस्य कथा-दक्षिणापथे भरतदेशे कुम्भकारकटनगरे दण्डको नाम राजा । तन्म-हादेवी सुव्रता । बालको नाम मंत्री । तत्र अभिनन्दनादयः पंचरा-तमुनयः समागताः। खण्डकेन मुनिना बालको मंत्री वादे जितः। ततो रुष्टेन तेन भंडो मुनिरूपं कारियत्वा सुव्रतया समं रममाणो दर्शित:। भणितं च तेन देव! दिगम्बरेषु भक्त्यातिमुख्योऽसि येन भार्यामपि तेभ्यो दातुमिच्छसि । ततो रुष्टेन राज्ञा मुनयो यंत्रे निष्पीलिताः। ते तमुपसर्गे प्राप्य परमसमाधिना सिद्धि गताः । पश्चात्तन्नगरं बाहुर्नाम मुनिरागतः। स लोकैर्वारितः। अत्र नगरे राजा दुष्टो वर्तते तेन पंच-शतमुनयो यंत्रे पीडिता भवन्तमपि तथा करिष्यति । तद्वचनेन बाहू रुष्टः । तेजोऽशुभसमुद्धातेन राज्ञा मंत्रिणा च सह सर्वे नगरं भरमीच-कार । स्वयमि मृत: । रौरवे नरके पतितं राजानं मंत्रिणं चानवेष्टु-भिव तत्र गतः। को नाम रौरवो नरक इति चेत्? सप्तमे नरके पंच विलानि वर्तन्ते तेषु पूर्वदिशि रौरवः। दक्षिणेऽतिरौरवः। पश्चिमेऽसि पत्रः । उत्तरे कूटशाल्मिलः । मध्ये कुंभीपाक इति ।

> अवरोत्तिं दव्वसवणो दंसणवरणाणचरणपब्भद्दो । दीवायणुत्ति णामो अणंतसंसारिओ जाओ ॥५०॥

अपर इति द्रव्यश्रमणो दर्शनवरज्ञानचरणप्रशृष्टः । दीपायन इति नामा अनन्तसंसारिको जातः ॥

१ न. टी. । २ वि. मूलगाथा पाठः ।

अवरोत्ति द्व्वसवणो अपर इति द्रव्यश्रवणो भावरहितो मुनिः जिनवचनप्रतीतिरहितः। दंसणवरणाणचरणपचभद्दो दर्शनेन जिनसम्य-क्तवेन वरं श्रेष्टं यज्ज्ञानं चरणं च चारित्रं तेभ्यस्त्रिभ्योऽपि प्रभृष्टः पतितः सम्यग्दष्टीनां मुनीनामपाङ्क्तेयः। दीवायणुत्ति णामो द्वीपायन इति नामा। अणंतसंसारिओ जादो अनन्तसंसारिकः अनन्ते संसारे नियुक्तः नियो-गवान् कर्मप्रवश इत्यर्थः, जातो भवति स्म। द्वीपायनस्य कथा यथा-श्रीने-मिनाथो बलभद्रेण पृष्ट: स्वामिन्! इयं द्वारवती पुरी किं कालान्तरे समुद्रे निमंक्ष्यति कारणान्तरेण वा विनंक्ष्यति ? भगवानाह-रोहिणीभाता द्वीपाय-नकुमारस्तव मातुलोऽस्याः पुर्या रुषा दाहको भविष्यति द्वादशे वर्षे मद्यहेतुत्वात्। तच्छ्त्वा द्वीपायनकुमार इदं जैनवचनमसत्यं चिकीर्षु-दीक्षां गृहीला पूर्वदेशं गतः। द्वादशाविधपूरणार्थे तपः कर्तुमारब्धवान्। जरत्कुमारेण कृष्णमरणमाकण्यं बलभद्रादयो नेमिनाथं नमस्कृत्य सर्वेऽपि यादवा द्वारव्ती विविद्युः। ततः कृष्णो बलभद्रश्च पुर्यो घोषणां मद्यनि-पेधिनीं कार्गीमासतु:। ततो मद्यपैर्भद्याङ्गानि पिष्टिकण्यादीनि मद्यानि च कदम्बवने प्रीरिगव्हरे शिलाभाण्डानि आस्फालितानि । सा मदिरा कदम्बवनकुमाषु गता। कर्मविपाकहेतुत्वेनावस्थिता। श्रीनेमिनाथः प्छवदेशे गर्भः । जिनेन सह भन्यलोक उत्तरापथमुचिलितः । द्वीपाय-नस्तु द्वादशां वर्षे भ्रान्त्याऽतीतं मन्वानो जिनादेशो व्यतिक्रान्त इति .. ध्यात्वा सम्यावहीनो द्वारवतीमागत्य गिरेनिकटनगरबाह्यमार्गे आता-पनयोगे स्थितः । वनक्रीडापरिश्रान्तास्तृष्णया व्याकुलीभूताः म्बकुण्डेषु जलमिति ज्ञात्वा शंभवादयस्तां सुरां पिबन्ति सम। कदम्बव-नस्थितां कदम्बकतया स्थितां विसृष्टां कादम्बरीं पीत्वा कुमारा विका-रांश्च प्रापुः। सा पुराणापि वारुणी परिपाकवशात् तरुणीवत्तरुणान् वशेऽकरोत्। ते कुमारा असंबद्धं गायन्तो नृत्यन्तश्च स्खिलतपादाः

प्रमुक्तकुन्तलाः पुष्पकृतावतंसाः कण्ठालिम्बतपुष्पमालाः सर्वे पुरं समागच्छन्तः सूर्यप्रतिमास्थितं द्वीपायनमुनिं दृष्ट्वा घूर्णमाननयना इत्यूचुः-सोऽयं द्वीपायनो यतिर्यो द्वारवतीं धक्ष्यति सोऽस्माकमप्रतः यास्यति वराक इति प्रोच्य सर्वतो लोष्टुभिः पाषाणैश्व तावत्प्रजब्नु-र्यावद्भूमौ पपात । एवं तैर्निसूकैस्ताडित उत्पन्नाधिकक्रोधो दष्टोष्ठो यदूनां स्वतपसथ विनाशाय भकुटिं चकार। कुमारास्तु पुरीं प्रति गमनं चकुः कैश्चित्तद्दुराचारो विष्णोर्बलस्य लघु निवेदितः। तच्छ्त्वा द्वारवत्या प्रलयं जिनोक्तं प्राप्तं तदापि मेनाते परिच्छदरहितौ मुनिसमापं गतौ । अग्निमिव ज्वलन्तं क्रोधेन संक्रिष्टिधयं भ्रभंगं विषमवक्त्रं दुर्निरीक्ष्येक्षणं क्षीणकण्ठगतप्राणं विभीषणस्वरूपं ददशतुः। कृताञ्चलिपुरौ महाद-रात्प्रणिपत्य याचनां वन्ध्यां जानन्ताविप मोहाद्याचितवन्तौ । हे साधो ! चिरं परिरक्षितस्तपोभारः क्षमामूलः ऋोधाग्निना धक्ष्यते मोक्षसाधनं परि-रक्ष्यतां परिरक्ष्यतां । मूढै: प्रमादबहु छैर्दु विचेष्टितं भवतः कृतं क्षम्यतां क्षम्यतां। क्रोधश्चतुर्वर्गशत्रुः, क्रोधः स्वपरनाशनः, यअसग्भ्यं प्रसादः क्रियतां मुने ! इति प्रियवादिनौ तै। पादयोर्छगित्वा प्रा क्रिनेत्रेन्तौ तथापि सोऽनिवर्तकः संजातः। सर्वप्राणिसंयुक्तद्वारवतीदाहे उहेतंमधीः कृत-निश्चयः युवामेत्र न धक्ष्यामीत्यङ्गुलिद्वयेन संज्ञां चकालः अनिवर्तक-क्रोधं ज्ञात्वा विषण्णौ व्याघुट्य किं कर्तव्यतामूढों पुरं रेष्टौ। तदा शंभवाद्याश्वरमाङ्गका यादवाः पुर्या निष्क्रम्य दीक्षां गेक्र्या गिरिगुहा-दिषु तस्थिवांसः । द्वीपायनस्तु क्रोधशल्येन मृत्वा भवनामरो बभूव। सो अग्निकुमारनामा विभंगेन पूर्ववैरं स्मृत्वा द्वारवतीं बाळवृद्धस्त्रीपशुस-मेतां विष्णुबलौ मुक्त्वा ददाह । तौ दक्षिणापथे वनं प्रविष्टौ । तत्र

१ निर्देयैः । २ तदपि सेनातो. ख. । ३ समीपमागतो. ख. ।

विष्णुर्जरत्कुमारभिल्लेन पादे बाणेन ताडितो मृत: प्रथमं नरकं जगाम। द्वीपायनस्तु अनन्तसंसारी बभूव।

## भावसवणो य धीरो जुवईयंणवेढिओ विसुद्धमई। णामेण सिवकुमारो परित्तसंसारिओ जादो॥ ५१॥

भावश्रमणश्च धीरो युवतिजनवेष्टितो विशुद्धमितः। नाम्ना शिवकुमारः परीतसंसारिको जातः॥

भावसवणो य धीरो भावश्रवणश्च जिनसम्यक्तववासितः धीरो दृढसम्यक्त्वः अविचलितामलिनमनाः। जुवईयण वेढिओ विसुद्धमई युवतिजनवेष्टितः हावभावविभ्रमविलासोपेतराजकन्या-त्मयुवतिसमूहपरिवृतोऽपि विशुद्धमतिः निर्मलब्रह्मचर्यनिष्कलुष-चित्तः। णामेण सिवकुमारो नाम्ना कृत्वा शिवकुमारो नरेन्द्रपुत्रः। परित्तसंसारिओ जादो अल्पसंसारिकः परित्यक्तसंसार आसन्तभ-व्यो जातः, इह भरतक्षेत्रे जम्बूनामान्त्यकेवली बभूवेति क्रियाकारक-सम्बन्धः । शिवकुमारस्य कथा यथा—अथ श्रोणिकः श्रीवीरं विपुलगिरौ समवस्थितं प्रणम्य श्रीगौतमस्वामिनं प्रत्याह—अत्र भरतक्षेत्रे पश्चिम-केवली को भविष्यति भगविन्ति । ततः कथां यावनिरूपितुं श्रीगौ-तम उद्यमं करोति स्म तिसमनेवावसरे ब्रह्मकल्पाधीशो ब्रह्महृदयाव्हविमा-नजो विद्युन्मालीजाञ्वल्यमानतेजोविराजमानमुकुटः स्वनाम्ना स्वदर्शनेन • च प्रियो विद्युत्प्रभाविद्युद्वेगादिनिजदेवीभिर्वृत आगत्य जिनं वन्दित्वा यथास्थानं स्थितः । तं दृष्ट्वा राजन् ! अनेन केवलज्योतिषः परिसमाप्तिर्भवि-ष्यति । तत्कथं चेत्कथियप्यामि । अस्मादिनात् सप्तमे दिनेऽयं ब्रह्मेन्द्रः स्वर्गादभेत्यास्मिन् राजगृहे नगरेऽहिद्दासेभ्यस्य प्रियभार्याजिनदास्यां गजं

१ जुयईयण ग.। २ ती. टीकायां। ३ धनिनः। ४ सी. क. स्यं. ख.।

सरोवरं शालिवनं निर्धूमानलं प्रज्वलज्ज्वालं स्वर्गकुमारसमानीयमानजम्बू-फलानि च स्वप्ते दर्शियत्वा महाद्युतिर्जम्बूनामा ऽनावृतदेवाप्तपूजो ऽतिवि-ख्याता विनीतः सुता भविष्यति । योवनारम्भेऽपि निर्विक्रियो भावी। तिसमन् जम्बूस्वामियौवनकाळे श्रीवीरभट्टारकः पावापुरे मुक्ति यास्यति तस्मिनेव समये मम केवलज्ञानमुत्पतस्यते। सुधर्मगणधरेण सह संसाराग्नित-प्तानां भव्यप्राणिनां धर्मामृतोदकेनाल्हादं करिष्यन्निदमेव राजगृहपत्तनमा-गत्यास्मिनेव विपुलाचलेऽहं स्थास्यामि । तत्समाकर्ण्य चेलनीसुतः कुणिको नृप: सर्व परिवारेण समागत्य मां सुधर्भ च पूजियत्वा दान्शीलोपवासादिकं स्वर्गमोक्षसाधकं धर्म प्रहीष्यति । तेन सहागतो जम्बूनामा निर्वेदं प्राप्य दीक्षाप्रहणोत्सुको भविष्यति। तं कुटुम्बं वदिष्यति स्तोकेषु वर्षेषु गतेषु त्वया सह वयं सर्वेऽपि दीक्षां प्रहीष्याम इति । तेन प्रोक्तं सोद्धमश-क्नुविनराकर्तुं च तदक्षमः पुरमायास्यति । तस्य मोहमुत्पादियतुं सुखब-न्धनं विवाह आरप्स्यते तेन कुटुम्बवर्गेण। बान्धवाहि श्रेयसो विन्नाः। सागरदत्तपद्मावत्योः सुता श्रियोत्कृष्टा सुलक्षणा पद्मश्रीः, कुवेरदत्तकन-कमालयोः सुता सुलोचना कनकश्रीः, वैश्रवणदत्तविनयवत्योर्धूदाँ मृगलोचनावलोकनीया विनयश्रीः तस्यैव वैश्रवणदत्तस्य धनश्रियाः सुता रुपश्रीः एताश्वतस्त्रो विधिपूर्वकं परिणीय सौधागारे समीचीनरत्नदीप-दीप्तिभिनिरस्तान्धकारे नानारत्नसमीचीनचूर्णरंगवछीसंशोभिते विचित्र-पुष्पोपहारसहिते जगतीतले स्थास्यति । एतस्य माता अयं मे सुतो रागेण प्ररितः स्मितहासकटाक्षेक्षणादिना विकृति भजन् किं भवेन वा भवेदित्यात्मानं तिरोधाय पश्यन्ती स्थास्यति । तस्मिन्नवसरे सुरम्यदेश-पोदनापुरेशविद्यद्राजविमलवत्योः सुतः पापिष्टानां धुरि स्मर्यो दुरात्मनां

२ बो ख. कर्तृ। ३ न. ख.। ४ मुता. ख.।

वन्दनीयोऽगुणवानुत्सुकश्च तीक्ष्णो विद्युत्प्रभनामा केनापि कारणेन निजज्येष्टभात्रे कुपित्वा पंचरातसुभटैर्निर्गतो विद्युचोरनामानमात्मानं कृत्वा चौरशास्त्रोपदेशेन मंत्रतंत्रविधानाददश्यशरीरत्वकपाटोद्घाटनादिकं जानन्नर्हदासगृहाभ्यन्तररत्नधनादिकं चोरियतुं प्रविश्य जिनदासीं नष्ट-निद्रां विलोक्यात्मानं निवेद्य किमर्थे विनिद्रा त्वमेवमिति प्रक्ष्यति ? मम एक एव पुत्रः प्रातरेवाहं तपोवनं गमिष्यामीति संकल्पस्थितो वर्तते तेनाहं शोकिनी सती जागर्मि। त्वं बुद्धिमान् दश्यसे यदि त्विममाप्र-हादुपायैर्वारयसि तत्त्वदभीप्सितं धनं सर्वमहं दास्यामीति वदिष्यति। सोऽ-पि तत्प्रतिपद्यैवं सम्पन्नभोगोऽयं किल विरेरंस्यति, इह धनमाहर्तुं प्रविष्टं मां धिगिति स्वनिन्दनं कुर्वनिःशंकं तदन्तिकं प्राप्य तं तासां कन्य-कानां साध्यतयाधिष्टितं कुमारं प्रसरत्सद्भुद्धिं पंजरगतं पक्षिणमित्र, जाल-लग्नं मृगबालकमिव, अपारकर्दमे मग्नं भद्रजातिगजाधिपतिमिव, लोहपं-जरैर्निरुद्धं सिंहमिव प्रत्यासन्नसंसारक्षयं सम्प्राप्तनिर्वेदं समीक्ष्य विद्युच्चोरः सुधारष्टाख्यानकं वदिष्यति । हे कुमार ! त्वया श्रूयता—कश्चित्क्रमेलकः स्वेच्छया चरनेकदा गिरेरुन्नतप्रदेशात् तृणं खादनेतन्मधुरसोन्मिश्रं सक्न-दास्वाद्योत्सुकस्तादृशमेवाहमाहरिष्यामीति मधुपानाभिवाञ्छया तृणान्तर-चरणातिपराङ्मुखस्तस्थौ मम्रे च तथा त्वमप्येतानुपस्थितान् भोगान-निच्छन् स्वर्गभोगार्थी बुद्धिरहितः ऋमेलकावस्थां प्राप्स्यसि (१)।इति ्चौरप्रतिपादितं श्रुत्वा कुमारः प्रत्युत्तरं दास्यति—कश्चित्पुमान् महादाह-करेण रविणा परिपीडितो नदीसरावरतडागादिपानीयं पुनः पुनः पीत्वा तथापि न विनष्टतृष्णस्तृणाप्रस्थितजलकणं पिबन् किं तृप्ति याति तथायं जीवोऽपि चिरकालं दिव्यमुखं भुक्त्वाप्यतृप्तोऽनेन मनुष्यभव-

१ विलसति ख.।

जातेन स्वरूपेन गजकणिस्थिरेणास्वादुना तृप्तिं यायात्—अपि तु न यायात् (२)। इति तद्वाचं श्रुत्वा स एकागारिकः कथयिष्यति कथां-एकस्मिन् वने किरातश्चण्डो महातरुमाधारं कृत्वा गण्डान्तं धनुराकृष्य बाणेन वारणं जघान । तरुकोटरस्थितसर्पदष्टस्तं सर्पे मारियत्वा स्वयं च मृतः । अथ तान् त्रीन् किरातसर्पगजान् मृतान् दृष्ट्वा क्रोष्टाऽतिलुब्धस्तावदेताँस्त्री नावि पूर्व धनुमें वी प्रान्तिस्थितां च स्नसां भक्षयामीति कृतोद्यमस्तच्छेदं वैधेर्येश्वकार । सद्यो धनुरप्रनिर्भिन्नगलः सोऽपि मृतः । ततोऽतिगृध्नुता त्वया त्याज्या (३)। इति श्रुत्वा कुमारश्चिन्तयित्वा सूक्तं प्रवक्ष्यति— चतुर्मार्गसमायोगदेशमध्ये सुग्रहं रत्नराशि प्राप्य पथिको मूर्खस्तदात्मैना दायकेनापि कारणेन गतः पुनर्वनादागत्य तं देशं तं रत्नपुंजं कि पुन-र्रुभते तथा गुणमाणिक्यसंचयं दुष्प्रापमगृह्णन् संसारसमुद्रे कथं पुनः प्राप्नुयात् (४)। तदा मलिम्लुचो ऽन्यदन्यायसूचनमुपाख्यानं वदिष्यति— कश्चिच्छ्गाछो मुखस्थितं मांसपिण्डं मुक्त्वा संक्रीडमानं मीनं भिक्षतुं जले पपात । जलवेगवहत्प्रवाहेण प्रेर्यमाणो मृतः । मीनस्तु दीर्घायु-जलमध्ये सुखं तस्थौ । एवं शृगालवदतिलुब्धो मरिष्यति (५) । एवं मुख्यतस्करवाचं श्रुत्वा प्रत्यासन्नमुक्तिः कुमारो भणिष्यति—कश्चिनिद्रा-लुको वणिक् निद्रासुखरतः परार्ध्यरतमगर्भनिजकच्छपुटः सुप्तः। चौरैर-पहते माणिक्यसंचये तद्दुः खेन दुर्मृतिर्मृतिं प्राप । तथायं जीवो विष-याल्पसुखासक्तो रागचौरकैर्दर्शनज्ञानचारित्ररत्नेष्वपहृतेषु निर्मूछं नश्यति दस्युरथ गदिष्यति—स्वमातुलानी दुर्वचनकोपेन काचित्कन्या तरुतले सर्वाभरणमण्डिता स्थिता। मरणोपायमजानती व्याकुलमनाः सुवर्णदारकेण पापिना मार्दङ्गिकेण दृष्टा । तदाभरणानि जिघृक्षुणा तस्या

१ वधेयकः ख.। २ तदातमना क.।

लम्बनोपायं दर्शयामास । स्वकीयं मर्दलं वृक्षतले समुद्धं संस्थापयां-बभूव । तस्या गलपाशदानशिक्षणार्थं मर्दलोपरि पादौ धृत्वा गले पाशं चकार । केनापि कारणेन मर्दछे पतिते मार्दङ्गिकस्य गछे पाशो छग्न-स्तेनाविलीभूतकण्ठः प्रोद्गतलोचनः शर्मेनमन्दिरं प्राप । कन्या तद्दष्ट्वा मरणभयात् गृहमागता तथा कुमार ! त्वया छोभो हेयः (७)। इति तस्य वाग्जालमाकर्ण्य जम्बूनामा कुमारोऽसहमानस्तं प्रति भणिष्यति— कस्यचिद्राज्ञो महादेवी लिलताङ्गनामधेयं धूर्तविटं रृष्ट्वा मदनविव्हला संजाता । तस्य विटस्यानयननिरन्तरोपायनियुक्ता तद्रात्री तं गुप्तमानी-तवती। सा महादेवी यथा भर्ता न जानाति तथैकान्तप्रदेशे यथेष्टं तं रममाणा स्थिता। बहुभिर्दिनैः शुद्धान्तरक्षकैः ज्ञाता राज्ञो ज्ञापिता च। उपपत्यपनयनोपायमजानत्यः परिसारिकास्तं खळं नीत्वा वस्करगृहे निक्षि-सवत्यः । स तत्रातिदुर्गन्धेन तत्कीटैश्च दुःखं प्राप । पापोदयेनात्रैव नर-कावासं प्राप्तः। तद्वदल्पसुखाभिलाषिणो जीवस्यातिघोरनरकादिषु महापदो भवन्ति (८)। कुमारः पुनरप्येकं प्रपंचं कथयिष्यति येन श्रुतेन सतां लघु संसारनिर्वेगो भवति। जीवोऽयं पथिकः संसारकान्तारे भ्राम्यन् मृत्युमत्तगजेन जिघांसुना रुषानुयातोऽतिभीरः पलायमानो मनुष्यत्व-तरुवरान्तरहितस्तनमूले कुलगोत्रादिविचित्रबल्लीसमाकुले जनमकूपे पतित आयुर्वछीलग्नकायः सितासितदिवसानेकमूषिकोच्छिद्यमानतद्वछीकः सप्त-न्रकप्रसारितमुखसप्तसर्पनिकटः तदृक्षेष्टार्थपुष्पोत्पन्नसुखमधुरसलालस-स्तद्प्रहणोत्थापितसमुप्रापन्मक्षिकाभिक्षतः तत्सेवासुखं ज्ञात्वा सर्वोऽपि विषयलंपटो दुर्बुद्धिजींवति तथा धीमान् दुर्वहं तपोऽकुर्वन्नत्यक्तसंगः कथं वर्तते । इति तस्य वचनमाकर्ण्य माता कन्याश्वीरश्च संसारशरीरभोगेष्व-

१ अवलंबीभूत. ख. । २ यममन्दिरं. ख. ।

तिविरागत्वं यास्यन्ति । तदान्धकारं निराकृत्य कोकं प्रियया कुमारं दीक्षयेव योजयन् निजकरैः समाक्रम्य कुमारस्य मनःकमलमिव रंजयन्तुद्याद्रेः शिखरे रविस्तपीसे कुमार इवोदष्यति । सर्वसन्तापकारी तीक्ष्णकरोऽ-नवस्थितः क्रूरो दिवाकुवलयध्वंसी तदा सूर्यः कुनृपस्योपमां धरिष्यति । नित्योदयो बुधाधीशोऽखण्डविशुद्धमण्डलः प्रवृद्धः पद्माल्हादी सुराजनं वार्ज्यमाजेष्यति । अस्य कुमारस्य बान्धवा भववैमुख्यं विज्ञाय कुणिपमहा-राजश्रेणयो ऽ ष्टादशापि देवो ऽनावृतश्च सर्वे संगम्य मंगलजलैराभिषेकं करिष्यन्ति । अथ कास्ता अष्टादशश्रेणयः - सेनापतिर्गणको राज-श्रेष्ठी दण्डाधिपो मंत्री महत्तरो बलवत्तरः चत्वारो वर्णः चतुरङ्गं बलं पुरेहितोऽमात्यो महामात्य इति । असौ कुमारस्तत्कालोचितवेषो देवनि-र्मितां शिबिकामारुग्च भूरि भूत्या उच्चैर्विपुलाचलशिखरे स्थितं मां महा-मुनिभिर्निषेवितं समभ्येत्य भक्त्या त्रिःपरीत्य यथाविधि प्रणम्य वर्ण-त्रयसमुत्पन्नेभूयोभिविनयैर्विचुचोरेण तत्पंचशतसेवकेश्व समं सुधर्म-गणधरपादमूळे समचित्तः संयमं प्रहीष्यति । द्वादशवर्षान्ते मयि मोक्षं गते सुधर्मा केवली भविष्यति जम्बूनामा श्रुतकेवली भविष्यति । ततो द्वादशवर्षपर्यन्ते सुधर्मणि निर्वाणं गते जम्बूनाम्नः केवलज्ञानमुत्पत्स्यते । जम्बूनाम्नः शिष्यो भवो नाम चत्वारिशद्वर्षाणीह भरतक्षेत्रे विहरिष्यति। तदाकण्यं श्रेणिके स्थितेऽनावृतो देवो मदीयवंशस्येदं माहात्म्यमुद्भृतमी-दशमन्यत्र न दष्टमित्युचैरानन्दनाटकं दृष्ट्वा श्रेणिक उवाच-कस्मादनेन-बन्धुत्वमस्य देवस्येति ? भगवान् गौतमो बभाण-जम्बूनाम्नो वंशे पूर्वे धर्म-प्रियश्रेष्टी गुणदेवी श्रेष्टिनी । तयोर्रह्दासः सुतो धनयौवनमदेन पितुः शिक्षामगणयन् कर्मवशात् सप्तव्यसनेषु निरंकुशो बभूव। निजदुरा-

१ तपति ख.

चारेण दरिद्री संजातः । पश्चादुत्पन्नपश्चात्तापो मित्पतुः शिक्षा मया न श्रुता, उत्पन्नरामभावः किंचित्पुण्यमुपाज्यीनावृतनामा व्यन्तरो जातः, तत्र समुत्पन्नसम्यक्त्वसम्पदिति बन्धुता प्रीतिरस्य। अथ श्रोणिकः प्राह—स्वामिन्नयं विद्युन्माली देवः कस्मादागतः, कि पुण्यं पूर्वभवे कृत-वान्, अस्य प्रभा आयुरन्ते ऽप्यनाहतेति । तदनुप्रहबुद्धयैव भगवान् गौतमः प्राह—अत्र जम्बूद्वीपे पूर्वविदेहे पुष्कलावतीविषये वीतशोकपत्तने महापद्मो राजा। तन्महादेवी वनमाला। तयोः सुतः शिवकुमारः नव-यौवनसम्पन्नः सवयोभिर्वनं विहृत्य पुनरागच्छन् गन्धपुष्पादिमंगछद्र-व्योत्तमपूजया सह जनानागच्छतो दृष्ट्वा समुत्पन्नविस्मयो बुद्धिसागरमंत्रिणः पुत्रं किमेतदिति पप्रच्छ। सप्राह—कुमार! शृणु—सागरदत्तनामा मुनीन्द्रः श्रुतकेवली दीप्ततपोमण्डितो मासोपवासपारणायै पुरं प्रविष्टः। कामसमुद्रो नाम श्रेष्टी विधिपूर्वकं भत्तया दानं दत्वा पंचाश्वर्य प्राप्य तेनोत्पन्न-. कौतुकाः पौरास्तं मनोहरोद्यानवासिनं पूजियत्वी वन्दितुं परमभक्त्या यान्तीति। शिवकुमारः प्राह-अयं सागरदत्ताख्यां सश्चतां विविधर्द्धीश्च कथं प्राप । मंत्रिपुत्रो ऽपि यथा श्रुतं तथा प्राह-पुष्कलावतीवित्रये पुण्डरीकिणी नगरी, तस्याः पतिश्वकी वज्रदत्तः । तस्य महादेवी यशोधरा गर्भिणी समुत्पन्नदौहृदा। सा सीतासागरसंगमे महाविभूत्या गत्वा महाद्वारेण समुद्रं प्रविष्टा । जलकेलीविधाने जलजानना आसन्ननिर्वृति पुत्रं प्राप । तेन ह्रेतुनास्य सर्नाभयः सागरदत्ताख्यां चक्रः। अथ सागरदत्तः परिप्राप्त-यौवनः स्वपरिवारमण्डितो हर्म्यतले स्थितो नाटकं पश्यन्ननुकूला-ख्यनाम्ना चेटकेनोक्तः । हे कुमार! त्वमाश्चर्य पश्य मेवीकारोऽयं

१ ख. पुस्तकेऽस्य स्थाने प्राप्तेनेति पाठः सोऽप्यग्रुद्धोऽवभाति । अतो-स्य स्थाने प्राप्तः इति प्राप इति वा पाठेन भवितव्यं । २ पुजयितुं इति ख. पुस्तके । एतदेव सम्यग्भाप्ति । ३ गोत्रिणः ।

मेघस्तिष्ठति । तं मेघं लोचनप्रियं सोन्मुखो निरीक्षितुमैहिष्ट । स मेघ-स्तत्काल एव नष्टः । सागरदत्तश्चिन्तयामास यौवनं धनं शरीरं जीवितमन्यच सर्वे वस्तु विनश्वरं वर्तते यथायं मेघ इति निर्वेगं गतः । अपरेद्यर्मनोहरोद्याने धर्मतीर्थनायकममृतसागरं नाम तीर्थकरं वज्रदत्तेन निजवप्त्रा सह वन्दितुमितः। तत्र धर्मे श्रुत्वा निश्चितसर्वस्थितिः सर्वबन्धुविसर्जनं कृत्वा बहुभी राजभिः समं संयमं जग्राह । मनःपर्य-यर्द्धिसम्पदं प्राप्य धर्मोपदेशेन देशान् विहृत्यात्र वीतशोकपुरमागतः । इति मंत्रिपुत्रवचनानि श्रुत्वा शिवकुमारः प्रीतमनाः स्वयं च गत्वा मुनिवरं स्तुत्वा धर्मामृतं ततः पीत्वा जगाद। भगवन्! भवन्तं दृष्ट्वा मम महान् स्नेहः संजातः । तत्र कः प्रत्यय इत्यपृच्छत् । भगवान् सागरदत्तः प्राह-अत्र जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे मगध-देशे वृद्धप्रामे राष्ट्रकूटो नाम वणिक् । तस्य भार्या रेवती । तयोद्वीं पुत्री भगदत्तभवदेवौ । तयोर्मध्ये भगदत्तः सुस्थितनामगुरुं नत्वा दीक्षां जप्राह । विनयान्वितो गुरुणा सह नानादेशान् विद्वत्य स्वजनमप्राम-माजगाम । तदा तद्वान्धवाः सर्वेऽपि हर्पमाणाः समेत्य मुनिं सुस्थितं प्रदक्षिणीकृत्य संपूज्य चागन्तुमुद्यताः। तत्रैव प्रामे दुर्भर्पणो नाम गृहपतिः । तस्य नागवसुर्भार्या । तयोः पुत्री नागश्रीः । सा विधि-पूर्वकं भवदेवाय ताभ्यां ददे । भगदत्तागमनं श्रुत्वा भवदेवोऽपि विकु-र्वाणो ऽत्रागत्य भगदत्तं विनयात्प्रणम्य तद्दत्ताशीर्वादेनार्द्वितमनास्तस्थि-वान् । भगदत्तो धर्मस्वरूपं संसारवैरूप्यं व्याख्याय गृहीतकर एकान्ते भ्रातः! त्वया संयमो गृहीतव्य इत्याह। भवदेव उवाच-नागश्रीमोक्षणं विधाय भवत उदितं करिष्यामि । भगदत्त उवाच-हे भ्रातः! संसारे जायादिपाशबद्धो जीवः कथमात्महितं करोति परित्यज मोहमेतमिति । तदा भवदेव उत्तरमपश्यन् ज्येष्ठानुरोधेन दीक्षायां मर्ति विदधौ । भग-

दत्तः स्वगुरुसुस्थितसमीपं तं नीत्वा संसारच्छेदनार्थ मोक्षीं दीक्षां मंक्षु प्राहयांबभूव। सतां सौदर्यमीदग्भवति। भवदेवो द्रव्यसंयमी भूत्वा गुरुभिः समं द्वादशवर्षाणि विहृत्यापरेद्युर्विधीरसहायो निजं वृद्धप्रामं गत्वा सुव्रतां गणिनीं समीक्ष्य तां प्राह—हे ऽम्ब! काचिन्नागश्रीनीम काचि-दिस्त । सा तस्योङ्गतं ज्ञात्वा जगाद—मुने ! तदुदन्तमहं सम्यग्न वेदोते । तदौदासीन्यं प्राप्तं तं संयमे स्थिरीकर्तुं गुणवृत्यार्यिकां प्रति अर्था-ख्यानकं जगाद। सर्वसमृद्धनामा वैश्यः, तद्दासीसुतोऽशुचिद्दीरुकाभिधेयः स्वमात्रा प्रोचे-अस्मैच्छ्रेष्ट्युच्छिष्टभोजनं तु त्वयाऽशनीयमिति । निर्वन्धा-द्रोजितः। स जुगुप्सया वान्तवान् । तत् कंसपात्रेण धृत्वाऽऽच्छाद्यः धृतं । दारुकः पुनर्बुभुक्षुः स्वमातरं भोजनं ययाचे । तया तत्कं-सपात्रं वान्तभृतमुपढे।िकतं। क्षुत्पीडितोऽपि स आत्मवान्तं न जप्राह । सोऽशुचिरिप चेत्तादशस्ताई साधुः कथं त्यक्तमभीष्सतीति (१)। गुणवति ! पुनरेकमर्थाख्यानकं निजं मनो निश्चलं कृत्वा त्वं शृणु । नरपालनामा नरेन्द्र एकं स्वानं कुतूहलेन मृष्टान्नेन संपोष्य कनकाभरण-भूषितं सदा वनक्रीडादौ सुवर्णराचितां शिबिकामारोप्यैवं मन्दमातिस्तम-पालयत् । एकदा शिविकारूढः सरमासुतो गच्छन् बालविष्टामालोक्य तामालेढुमापपात ! तदृष्ट्वा राजा लकुटीताडनेन तमपाचकार । तथा पुत्रि ! साधुः सर्वेषां पूजनीयः पूर्वत्यक्तं पुनवीञ्छन् पराभवं प्राप्नोति - (२)। हे गुणवति ! पुनरेकां कथां शृणु-कचित्कोपि पथिकस्तद्वनान्तर सुगन्धिफलपुष्पादिसेवया युतस्तं तरुं त्यक्तवा सन्मार्ग विहाय महाटवी-संकटे पतितः । तत्र जिघां सुकं चम्रं दृष्ट्वा ततो भीत्वा धावने कस्मिन् भीमे कूपे बिभ्यत् पपात । तत्र पापाच्छीतादिभिर्दोषत्रयसंभवे वाग्दष्टि-

१ मोक्षदीक्षां. ख. । २ अज्ञानः । ३ तत्पित्राद्यच्छिष्ट०. ख. ।

श्रुतिगतिप्रभृतिहीनं सर्पादिबाधानिकटं तस्मानिर्गमनोपायमजानन्तं तं कोऽपि भिषग्वरो यदच्छया गच्छन् दृष्ट्वा द्याईचित्तः केनाप्युपायेन महादरानिष्काश्य मंत्रौषधिप्रयोगेण विहितचरणप्रसारणं सूक्ष्मरूपसमा-छोकनोन्मीलितनेत्रं स्फुटाकर्णने विज्ञाननिजशक्तिकर्णयुगलं वाक्प्रसरसंयुक्तजिब्हं स चकार । पुनः सर्वरमणीयं पुरं तन्मार्गदर्शनेन प्रस्थापयामास । निर्मलहृदयाः कस्योपकारं न विद्ध्यः। पुनः स विष-यासक्तमतिः पथिकदुर्मतिः प्रकटीकृतदिग्भागमोहः प्राक्तनकूपकं सम्प्राप्य तस्मिन् पुनः पतितः तथा कचित्संसारे मिथ्यात्वादिकपंचोप्रव्याधयो -दीप्युपागता जन्मकूपे क्षुधादाहाद्यार्त्तमङ्गिनं वीक्ष्य गुरुः सन्मतिवैद्यो दयालुत्वाद्धर्माख्यानोपायपण्डितस्तस्मान्निर्गमय्य जिनवागौषधिनिषेवना (णा) त् सम्यक्त्वलोचनमुन्मील्य सम्यग्ज्ञानश्रुतियुगलमुद्घाटय्य सद्वृत्तपादौ प्रसारितौ विधाय दयामयीं जिव्हां व्यक्तां विधाय विधिपूर्व पंचप्रकारस्वाध्यायवचनानि तं वादियत्वा स्वर्गापवर्गयोमीर्ग सुधीः साध्वगमयत् । तत्र केचिद्दीर्घसंसाराः स्वपापोदयात् भ्रमरा इव सुगन्धिबन्धुरे।द्भिन्नचम्पकसमीपवर्तिनस्तत्सौगन्ध्यावबोधरहिताः स्थाख्याः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रसमीपवर्तनात्, क्रोधादिकपायस्पर्शा-दिविषयलौकिकज्ञानचिकित्सादिकुज्ञानाः जिन्हायामष्ट्रधा स्पर्शेषु च लम्पटा दुराशयाः कुशीलनामानः, निषिद्धेषु द्रव्येषु भावेषु च लोलुपाः संसक्ताव्हयाः, हीयमानज्ञानादिका अवसानसंज्ञाः, समाचारबहिर्भूता मृग-चर्यानामधेयका महामोहा निवृत्या ऋत्वा आजवंजवा ऽस्ताघकूपे पेतुर्निप-तन्ति च (३)। भवदेव इति श्रुत्वा सम्प्राप्तशान्तभावो बभूव। सुव्रता गणिनी सर्वार्याप्रेसरी तद्विज्ञाय दारिद्योत्पादितदौस्थित्यां नागश्रियमा-नाय्य तं दर्शयामास । भवदेवोऽपि तां दृष्ट्वा संसारास्थितिं स्मृत्वा धि-

१ आनवंजवांगत्वाद्यकूपे ख.पाठः।

गिति निन्दित्वा पुनः संयमं गृहीत्वाऽऽयुःप्रान्ते भ्रात्रा भगदत्तेन सह भाराधनां शिश्राय। समाधिना मृत्वा माहेन्द्रकल्पे बलभद्रंविमाने सामानिको देवः सप्तसागरोपमायुर्वभूव। अहं भगदत्तचरः सागरदत्तश्रक्षिसुतः संजातः। विं भवदेवचरः शिवकुमारोऽत्र बभूविध। स इति श्रुत्वा संसारादिरक्तो दीक्षां गृहीतुमुद्यक्तो बभूव। वनमालया मात्रा महापद्मेन पित्राच्य वारितो वीतशोकं नगरं प्रविश्य संजातसंवित् अप्रासुकाहारं नाहरिष्यामीति वतं गृहीत्वा स्थितः। एतावैतीदीक्षां विना प्रासुकाहारः कुतः श्रभूपस्तद्वातीं श्रुत्वा प्राह—यः कोऽपि शिवकुमारं भोजयति तस्मै संप्राधितमहं दास्यामीति सभायां घोषयामास। तद्विज्ञाय सप्तस्थानसमाश्रयो द्वधर्मनामा श्रावकः समागत्य शिवकुमारं प्राह। अथ कानि तिन सप्तस्थानानीति चेत्—

सज्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता। साम्राज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तथा॥१॥

अथ दृढधर्मा किं प्राहेति चेत् १ हे कुमार । तव ज्ञातयः तव रात्रवः पापस्य कारणं स्वपरघातका वर्तन्ते । तेन त्वं भावसंयममघा-तमकृत्वा तव प्रासुकारानं संपाद्य पर्युपासनमहं कुर्वे । बन्धुवियोगं विना संयमे प्रवृतिस्तवापि दुर्छभेति हितं वचनं जगाद च । सोऽपि तद्विदित्वा आचाम्छनिर्विकृतिरसरहितभोजनः सन् दिव्यस्त्रीसिनधौ रिथत्वापि सदा विकाररहितमनाः स्त्रियस्तृणाय मन्यमानः खङ्गतीक्ष्ण-धारायां संवर्तमानो द्वादरासंवत्सरांस्तपः कृत्वा संन्यासं गृहीत्वा जीवि-तान्ते ब्रह्मेन्द्रनीम्नि कल्पे विद्युन्माछी देहदीप्तिव्याप्तदिक्तटो देवो बसूव । विद्युन्माछिन एवाष्टदेव्योऽत्रागत्य जम्बूनाम्नः तेत्र चतस्रो

१ एतां दीक्षां. ख. । २ तासु अष्टसु मध्ये ।

भार्याः पद्मकनकविनयरूपश्रियो भूत्वा निजभर्त्रा सह दीक्षित्वाऽच्युत-कर्षं गत्वा स्त्रीलिंगच्युता देवा भूत्वा पश्चादत्रागत्य मोक्षं यास्यन्ति । सागरदत्तनामा स्वर्भे गत्वात्रागत्य निर्वाणं यास्यति । इति जम्बूस्वामि-चरित्रं श्रुत्वा श्रेणिको जहर्ष ।

इति श्रीभावप्राभृते शिवकुमारकथा समाप्ता ।

अंगाइं दस य दुण्णि य चउदसपुव्वाइं सयलसुयणाणं। पिटओं अ भव्वसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो॥ ५२॥

अङ्गानि दश च द्वे च चतुर्दशपूर्वाणि सकलश्रुतज्ञानम् । पठितश्च भव्यसेनः न भावश्रवणत्वं प्राप्तः ॥

अंगाई दस य दुण्णि य अंगानि दश च हे च अङ्गे। चउदसपुट्वाई चतुर्दशपूर्वाणि सकलश्रुतज्ञानं। पिटिओ अ पिठतश्च। भव्वसेणो भव्यसेननामा मुनिः। ण भावसवणत्तणं पत्तो भावश्रवणत्वं न
प्राप्तः। जैनसम्यक्त्वं विनाऽनन्तसंसारी बभूवेति भावार्थः। अत्र भव्यसेनो मुनिरेकादशाङ्गानि शब्दतोऽर्थतश्च पिठतस्तद्वलेनैव द्वादशस्याइस्य चतुर्दशपूर्वाणां चार्थपिरेज्ञायकत्वात् श्रीकुन्दकुन्दाचार्येण सकलश्रुतमधीतं प्रोक्तमिति ज्ञातव्यं सकलश्रुतेऽधीती संसारे न पततीत्यागमः। भव्यसेनस्य कथा यथा—विजयाईिगरौ दक्षिणश्रेणौ मेघकूटपत्तने
राजा चन्द्रप्रभः सुमितमहादेवीकान्तश्चन्दशेखराय राज्यं दत्वा
परोपकारार्थं जिनमुनिवन्दनाभक्तयर्थं च काश्चन विद्या दधानो दक्षिणमथुरामागत्य मुनिगुप्ताचार्यसमीपे क्षुद्धको जातः। स एकदा जिनमुनिवन्दनाभक्तयर्थमुत्तरमथुरां चित्रतः सन् श्रीमुनिगुप्तमाचार्यं पप्रच्छ—
कि कस्य कथ्यत इति। गुप्त उवाच—सुव्रतमुनेनमोऽस्तु वरुणमहा-

१ यो. मूलगाथापाठः । २ घ. पुस्तके तु पूर्वत एव अभव्यसेन इति नाम कृतं, रत्नकरण्डकटीकायामत्र च पश्चात् ।

राजमहादेव्या रेवत्या धर्मवृद्धिरिति वक्तव्यं त्वया । एवं त्रीन् वारान् पृष्टो मुनिस्तदेवोवाच । क्षुल्लकः स्वगतं एकादशाङ्गधारिणो भव्यसेना-चार्यस्यान्येषां च नामापि भगवान् नादत्ते तत्र प्रत्ययेन भवितव्यमिति विचार्य तत्र गतः। सुव्रतमुनेर्भद्वारकीयां वन्दनां कथयित्वा तदीयं विशिष्टं वाःसल्यं च दृष्ट्वा भव्यसेनवसातिं जगाम। तत्र भव्यसेनेन संभाषणमिप न कृतं । कुण्डिकां गृहीत्वा भव्यसेनेन सह बहिर्भूमि गत्वा विकुर्वणां कृत्वा हरितकोमलतृणाङ्करच्छन्नो मार्गो दर्शितः । तं मार्गे दृष्ट्वा भव्यसेन आगमे किलैते जीवाः कथ्यन्ते इति भणित्वा आगमेऽरुचिं कृत्वा तृणानामुपरि गतः। शौचसमये कुण्डिकाजलं शोष-यित्वा क्षुत्रुक उवाच-भगवन्! कुण्डिकायामुदकं नास्ति तथा विकृति-श्रेष्टिकादिका कापि नाहमीक्षे । अतो ऽत्र निर्मलसरोवरे मृत्स्नया शौचं कुरु । ततस्तत्रापि तथैव भणित्वा शौचं चकार । ततस्तं मिथ्याद्धि द्रव्यिलंगिनं ज्ञात्वा भव्यसेनस्याभव्यसेनोऽयमिति नामान्तरं चकार । ततोऽन्यदिने पूर्वस्यां दिशि पद्मासनस्थं चतुर्वक्त्रमुपवीतदर्भमुंजीदण्ड-कमण्डलप्रभृतिसहितं देवदानववन्द्यमानं ब्रह्मरूपं दर्शयामास। तत्र राजा-दयो भव्यसेनादयश्च गताः । रेवती को ऽयं ब्रह्मनाम देव इति भणित्वा लेकै: प्रेरितापि तत्र न गता । अन्यस्मिन् दक्षिणस्यां दिशि गरुडारूढं चतुर्भुजं चक्रशंखगदादिधारकं वासुदेवरूपं दर्शयामास । पश्चिमदिशि बृषभारूहं सार्वचन्द्रजटाजूटगौरीगणोपेतं शंकररूपं, उत्तरस्यां दिशि समवश्रणमध्ये प्रातिहार्याप्टकसहितं सुरनरविद्याधरमुनिवृन्दवन्द्यमानं पर्यकस्थं तीर्थकररूपं दर्शयति सम । तत्र सर्वे लोका गच्छन्ति सम । रेवती तु लोकै: प्रेर्यमाणापि न गता । नवैव वासुदेवा:, एकादशैव रुद्राः, चतुर्विशतिरेव तीर्थकरा जिनागमे प्रतिपादितास्ते तु सर्वेऽ- प्यतीताः । कोऽप्ययं मायावी वर्तते इति विचिन्त्य स्थिता। ब्रह्मा तु कोऽपि नास्ति। उक्तं च—

आत्मिन मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य। ब्रह्मेति गीः प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा ॥ १ ॥

अन्यस्मिन् दिने चर्यावेलायां व्याधिपीडितक्षुल्लकरूपेण रेवतीगृहसमीपप्रतोलीमार्गे मायाम्च्छ्या पिततः । रेवती तदाकण्यं भक्त्योत्थाप्य
नीत्वोपचारं कृत्वा पत्थ्यं विधापियतुमारेमे । स च सर्वमाहारं भुक्त्वा
दुर्गन्धवमनं चकार । तदपनीय हा ! विरूपकं पथ्यं मया दत्तमिति
रेवतीवचनमाकण्यं प्रतोपान्मायामुपसंहृत्य तां देवीं वन्दित्वा गुरोराशीविदं पूर्ववृत्तान्तं च कथित्वा लोकमध्ये तस्या अमृद्धिमुचैः प्रशस्य
स्वस्थानं चन्द्रप्रभो जगाम । वरुणमहाराजस्तु शिवकीर्तये निजपुत्राय
राज्यं दत्वा दीक्षामादाय माहेन्द्रकरुपे देवो वभूव । रेवती तु तपः कृत्वा
ब्रह्मकरुपे देवो बभूव ।

इति श्रीभावप्राभृते भव्यसेनमुनिकथा समाप्ता । तुसमासं घोसंतो भावविसुद्धो महाणुभावो य । णामेण य सिवभूई केवलणाणी फुडं जाओ॥ ५३॥

तुषमाषं घोषयन् भाषविशुद्धो महानुभावश्च । नाम्ना च शिवभूतिः केवलज्ञानी स्फुटं जातः ॥

तुसमासं घोसंतो तुपमापशब्दं घोषयन् पुनः पुनरुचारयन् मा वि-स्मृतिं यासीदिति कारणात् । भावविसुद्धो भावविशुद्धः । महाणुभावो य महानुभावश्च महाप्रभावयुक्तश्च । णामेण य सिवभूई नाम्ना च शिव-भूतिः चकारादर्थेन च शिवभूतिः शिवानां सिद्धानां भूतिरेश्वर्यं अनन्तचतु-ष्ट्यलक्षणं त्रैलोक्यनायकत्वं यस्य स भवति शिवभूतिः । केवलणाणी फुढं जाओं केवलज्ञानी केवलज्ञानवान् लोकप्रकाशकपंचमज्ञानवान् स्फुटं शक्रादिदेवै: प्रकटीकृतघातिक्षयजातिशयदशकः सर्वप्रसिद्धः संजात इति । अस्य कथा यथा—कश्चिच्छिवभूतिनामासन्नभव्यजीवः परमवैराग्य-वान् कस्यचिद्धरोः पादमूले दीक्षां गृहीत्वा महातपश्चरणं करोति षट्ट-अ प्रवचनमात्रामात्रं जानाति परं वैदुष्यं किमिप तस्य नास्ति । आत्मानं शरीरकर्मचयाद्भिन्नं जानाति । तद्प्रन्थं नायाति गुरुणा प्रोक्तं दृष्टान्तं पुनः पुनस्तीक्षणी करोति तुषान्मापो भिन्न इति यथा तथा शरीरादात्मा भिन्न इति । तं शब्दं घोपयन्नपि कदाचिद्विस्मृतवान् । अर्थ जानन्नपि शब्दं न जानाति । एकाकी विहरति च । शब्दिवस्मरणक्केशावर्ती कांचि-युवातं वटकादिकपचनार्थं मापान् सूपीकृतान् जलमध्येष्ठावितांस्तुषेभ्यो भिन्नान् कुर्वन्तीं दृष्ट्वा पृष्टवान्—किं कुरुषे भवति ! इति । सा प्राह—तुष-मापान् भिन्नान् करोमि । स आह-मया प्राप्तमिति कचिद्भतः । ताव-नमात्रद्रव्यभावश्चतेनात्मन्येकलोलीभावं प्राप्तोऽन्तर्भुद्धर्तेन केवल्जानं प्राप्त नवकेवल्लिक्धमान् देशान् विद्धत्य भव्यजीवानां मोक्षमार्गं प्रदर्श्य मोक्षं गत इति ।

इति श्रीभावप्राभृते शिवभूतिमुन्युपाख्यानं समाप्तं ।

भावेण होइ णग्गो बाहिरिलंगेण किं च नग्गेण। कम्मपयडीण णियरं णासइ भावेण दव्वेण॥ ५४॥

भावेन भवति नगनः बहिर्लिङ्गेन किं च नगनेन । कर्मप्रकृतीनां निकरं नश्यति भावेन द्रव्येण ॥

भावेण जिनराजसम्यक्त्वेन । होइ णंग्गो भवति नग्नो निप्रन्थ-स्वरूपः । बाहिरिलंगेण किं च नग्गेण बहिल्गिंगेन किं च बाह्यन-ग्नतया न किमिप मोक्षळक्षणं कार्य सिद्धयति पशूनामिव । कम्मपय-

१ तदिति ख. पुस्तके नास्ति । २ नग्गो इति टोका पाठः

डीण णियेरं कर्मप्रकृतीनां निकरं समूहः अष्टचत्वारिंशदिधिकशतसं-ख्यानां वृन्दं। णासइ भावेण द्व्वेण नश्यित भावेन द्व्येण चेति। ये मिथ्यादृष्ट्यो गृहस्था अपि सन्तोऽस्माकं भावो विद्यते इति वदन्ति स्त्रीिमः सह ब्रह्मचर्य च भजन्ति ते छोछौंका चार्वाकसदृशा नास्तिकास्त-न्मतिनरासार्थमिदं वचनमुक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यस्वामिभिः "णासइ भावेण द्व्वेण" भावेण —कर्मक्षयो भवति भावपूर्वकद्व्यिछंगेन गृहीतेन द्वाभ्यां भावद्व्यिछंगाभ्यां कर्मप्रकृतिनिकरो नश्यित न त्वेकेन भाव-मात्रेण द्व्यमात्रेण वा कर्मक्षयो भवति । इति व्याख्यानब्रुंन ते नास्तिका पूर्वविच्छक्षणीया इति भावार्थः।

> णग्गत्तणं अकज्जं भावणरहिय जिणेहिं पण्णत्तं। इय णाऊण य णिचं भाविज्जहि अप्पयं धीर ॥ ५५॥ नग्नत्वं अकार्ये भावरहितं जिनैः प्रज्ञप्तम्।

इति ज्ञात्वा च नित्यं भावयेः आत्मानं धीर!॥

णग्गत्तणं अकज्जं नग्नत्वं सर्वबाह्यपरिग्रहरहितत्वं अकार्यं सर्वकर्मक्षयलक्षणमोक्षकार्यरहितं । कथंभूतं नग्नत्वं, भावणरहियं जिणेहिं
पण्णत्तं भावनारहितं पंचपरमेष्टिबाह्यभावनारहितं निजशुद्धबुद्धैकस्वभावात्मान्तरङ्गभावनारहितं च जिनेस्तीर्थकरपरमदेवैरनगारकेविलिभिर्गणधरदेवैश्व प्रज्ञतं प्रणीतं प्रतिपादितं कथितं भणितमिति
यावत् । इय णाऊण य णिच्चं इति ज्ञात्वा विज्ञाय नित्यं
सर्वकालं । भाविज्जहि अप्पयं धीर भावयेस्त्वं आत्मान जिहिस्तत्वं च
हे धीर! योगीश्वर! इति सम्बोधनपदेन धेयं प्रति धियमीरयन्ति प्रेरयन्ति इति धीरा योगीश्वरा एव प्राह्या न तु गृहस्थवेषधारिणः पापिष्ट-

१ नियरं. टीकापाठः । २ नासइ टीकापाठः । ३ भावेणेति पाठः ख. पुस्तके नास्ति ।

लौंकाः । गृहस्थानां सम्यक्तवपूर्वकमणुत्रतेषु दानपूजादिलक्षणेषु गुरूणां वैयावृत्यसफलेषु नियोगो ज्ञातन्य इति । तथा चोक्तं लक्ष्मीचन्द्रेण गुरुणा—

वैयोवश्चे विरहिउ वयानियरो वि ण ठाइ। सुकसरहो किह हंसड छुजंतउ घरणह जाइ॥१॥ तं भाविलंगं केरिसं हवदि तं जहा—

तद्भावर्लिगं की हशं भवति तद्यथा—तदेव निरूपयन्ति भगवन्तः—

देहादिसंगरिहओं माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो । अप्पा अप्पिम रओ स भाविलंगी हवे साहू ॥ ५६॥

देहादिसंगरिहतः मानकषायैः सकलपरित्यक्तः। आत्मा आत्मनि रतः स भावलिङ्गी भवेत् साधुः॥

देहादिसंगरिको देहः शरीरं स आदिर्येषां पुस्तकमण्डलुपिच्छ-पदिशिष्यशिष्याछात्रादीनां कर्मनोकर्मद्रव्यकर्मभावकर्मादीनां संगानां चेतनाचेतनबहिरंगान्तरंगपरिप्रहाणां ते देहादिसंगाः। अथवाऽऽगम-भाषया—

क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं । हिरण्यं च सुवर्णं च कुष्यं भांडं बहिद्देश ॥ १ ॥ भिथ्यात्ववेदहास्यादिषद् कषायचतुष्ट्यं । रागद्वेषौ च संगाऽस्युरन्तरङ्गाश्चतुद्देश ॥ २ ॥

इति स्रोकद्वयकथितक्रमेण चतुर्विशतिपरित्रहास्तेम्यो रहितो देहा-दिसंगरहितः। माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो मानकषायैः सकल-

३ वैयावृत्येन विरहिते व्रतनिकरोऽपि न तिष्ठति । शुष्कसरिस कथं हंस ......।

परित्यक्तः मनोवचनकायै रहितः। अप्पा अप्पिम रओ आत्मा आत्मिन रतः। य एवं विधः स भावालिंगी हवे साहू स साधुर्भाविलिंगी भवेत्। ग्रेटि ग्रेटि ममित्तिं परिवज्जामि निम्ममित्तिग्रुविहदो । आलंबणं च मे आदा अवसेसाई वोसरे ॥ ५७॥

> ममत्वं परिवर्जीमि निर्ममत्वमुपस्थितः । आलम्बनं च मे आत्मा अवशेषाणि व्युत्सृजामि ॥

ममितं परिवज्जामि ममत्वं ममतां ममेदमहमस्येति भावं परिव-जामि परिहरामि । निम्ममित्तिमुविद्दो निर्ममत्वमिति भावमुपस्थित आश्रितः । आलंबणं च मे आदा यद्येवं ममत्वं परिहरिस निषेधं करोषि तिर्हे कं विधि श्रयिस "एकस्य निषेधोऽपरस्य विधिः" इति वच-नात् द्वयमत्रेति पृष्टे उत्तरं ददाति आलम्बनं चाश्रयो मे मम आदा-आत्मा निजशुद्भबुद्भैकजीवपदार्थ इति विधिः । अवसेसाईं वोसरे अवशेषाणि आत्मन उद्धरितानि रागद्देषमोहादीनि व्युतसृजामि परिहरामि ।

### आदा खु मज्झ णाणे आदा में दंसणे चरित्ते य। आदा पचक्खाणे आदा में संवरे जोगे ॥ ५८॥

आत्मा खलु मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चरित्रे च। आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे॥

आदा खु मज्झ णाणे आत्मा निजचैतन्यस्वरूपो जीवपदार्थः खु-स्फुटं मम ज्ञाने ज्ञानकार्थे, ज्ञानिनिमत्तं ममात्मेव वर्तते नान्यत्किमपि ज्ञानोपकरणादिकं पुस्तकपिट्टकादिकमिति भावः। आदा मे दंसणे चरित्ते य आत्मा मे दर्शने सम्यक्तवे सम्यग्दर्शनकार्ये नान्यत्किमपि तीर्थयात्राजिनप्रतिष्ठाशास्त्रश्रवणवन्दनस्तवनादिकं, इत्यादि सम्यक्त्वोत्पतिकारणं । चिरत्रे च ममात्मैव-चारित्रकार्थे ममात्मैव वर्तते न तु
नानाविकल्परूपं व्रतसमितिगुप्तिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयादिकमास्त्रविनरोधलक्षणभावसंवरिनमित्तं । आदा पचक्खाणे आगामिदोषनिराकरणलक्षणं
प्रत्याख्यानं प्रत्याख्यानिमित्तं ममात्मैव वर्तते । आदा मे संवरे जोगे
आत्मा मे मम संवरे संवरिनमित्तं कर्मास्त्रविनरोधलक्षणसंवरकार्ये ममात्मैव
वर्तते । योगस्य ध्यानस्य कार्ये ममात्मैव वर्तते इति भावः ।

### एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो। सेसा मे बाहिरा भावा सन्वे संजोगलक्खणा॥ ५९॥

एको मे शास्वत आत्मा ज्ञानदर्शनलक्षणः ॥ शेषा मे बाह्या भावाः सर्वे संयोगलक्षणाः॥

एगो मे सस्सदो अप्पा एको मे शाश्वत आत्मा अन्यत्सर्व विनश्वरमित्यर्थः । स आत्मा कथंभूतः, णाणदंसणं उत्स्वणो निश्चयेन केवछज्ञानकेवळदर्शनळक्षणः, व्यवहारेणाष्टविधज्ञानचतुर्विधदर्शनचिन्हः,
मतिश्रुताविधमनः पर्ययकेवळानि सम्यग्ज्ञानं पंचिवधं कुमतिकुश्रुतिवभंगळक्षणं मिध्याज्ञानं त्रिविधं, इत्यष्टभेदा ज्ञानस्य । चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनमविधदर्शनं केवळदर्शनं चेति चतुर्विधं दर्शनं, इति द्वादराभेद उपयोगे जीवस्य व्यवहारभूतं ळक्षणं । सेसा मे बाहिरा भावा शेषा ज्ञानदर्शनक्ष्याद्वहिर्भूताः पुत्रकळत्रमित्रादयः पदार्था बाह्या भावाः पदार्था भवन्ति ।
सव्वे संजोगळक्षणा सर्वे संयोगळक्षणाः संयोगेन कर्मोदयेन मिळिता इत्यर्थः ।

भावेह भावसुद्धं अप्पा सुविसुद्धनिम्मलं चेव। लहु चउगइ चइऊणं जइ इच्छह सासयं सुक्खं॥ ६०॥ भावयत भावशुद्धं आत्मानं सुविशुद्धनिर्मलं चैव । लघु चतुर्गतिं त्यक्तवा यदि इच्छत शास्वतं सुखम् ॥

भावेह भावसुद्धं भावयत यूयं कथं ? यथा भवति भावसुद्धं— भावशुद्धं परिणामस्य निष्कुटिल्लं मायाभिध्यानिदानशस्यत्रयरहितत्वं यथा भवत्येवं आत्मानमहित्सिद्धादिकं च हे भन्याः! भावयत । "हजित्था मध्यमस्य" इति सूत्रेण तस्थाने ह । अप्पा सुविसुद्धनि-म्मलं चेव आत्मानं सुविशुद्धनिर्मलं चैव । आत्मानं कथंभूतं, सुविशु-द्धनिर्मलं सुष्ठु अतिशयेन विशुद्धं कर्ममलकलंकरहितं निर्मलं रागद्वेषमो-हमल्रहितं । लहु चउगइ चइऊणं लघु शीघं चतुर्गतिं त्यक्त्वा प्रमुच्य। जइ इच्छह सासयं सुक्खं यदि चेत्, इच्छत यूयं शाश्वतमविनश्वरं सौद्धं परमानन्दलक्षणिमिति।

> जो जीवो भावंतो जीवसहावं सुभावसंजुत्तो । सो जरमरणविणासं कुणइ फुडं लहइ णिव्वाणं ।।६१॥ यो जीवो भावयन् जीवस्वभावं सुभावसंयुक्तः ।

स जरामरणविनाशं करोति स्फुटं लभते निर्वाणम् ॥

जो जीवो भावंतो यो जीव आसन्तभव्यः भावंतो-भावयन् भवति । कं भावयन् भवति ? जीवसहावं जीवस्वभावमात्मस्वरूपं अनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखस्वरूपं केवलं केवलज्ञानमयं वा आत्मानं । कथंभूतः सन्, सुभावसंजुत्तो शोभनपरिणाम-संयुक्तो रागद्देषमोहादिविभावपरिणामरहितः । सो जरमरणविणासं कुणइ फुंड स जीवोऽन्तरात्मा भेदज्ञानवलेन जरामरणविनाशं करोति पुनर्जराजीणों न भवति न च म्नियते, कथं ? फुंडु-स्फुटं निश्चयेन तीर्थकरो भवति । लहइ णिव्वाणं लभते कि निर्वाणं सर्वकर्मक्षय-लक्षणं मोक्षं अनन्तसुखं प्राप्नोतीत्यत्थः ।

### जीवो जिणपण्णत्तो णाणसहाओ य चेयणासाहओ ॥ सो जीवो णायव्वो कम्मक्खयकारणणिमित्ते ॥ ६२।।

जीवो जिनप्रज्ञप्तः ज्ञानस्वभाश्च चेतनासहितः। स जीवो ज्ञातव्यः कर्मक्षयकारणनिमित्ते॥

जीवो जिणपण्णां जीव आत्मा जिनप्रज्ञतः श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वज्ञ-वीतरागेण प्रणीतः कथितः। जीवो नास्तीति ये चृवाक्कुशिष्या वदन्ति तन्मतमनेन पदेन निरस्तं भवतीति ज्ञातव्यं। तथा चोक्तं—

> तद्रहजस्तनेहातो रक्षोद्दष्टेभवस्मृतेः। भूतानन्वयनाज्जीवः प्रकृतिज्ञः सनातनः॥१॥

कथंभूतः प्रणीतः, णाणसहाँ य ज्ञानस्त्रभावो ज्ञानस्त्ररूपः । तथा चोक्तं—

#### विभावसोरिवोष्णत्वं वर्णयोरिव चापछं। शशाङ्कस्येव शीतत्वं स्वरूपं ज्ञानमात्मनः॥१॥

इत्यनेन ये सांख्याः कापिछाः सत्कार्यापरनामानो मिथ्यादृष्ट्रिते। वदिन्त "जीवः खलु मुक्तः सन् बाह्यप्राह्यरहितो भवति अतन्मतं। निराकृतं भवतीति वेदितव्यं। तथा चोक्तं—

कपिलो यदि वाञ्छति वित्तिमचिति सुरगुरुगीर्ग्धुकेष्वेव पति। चैतन्यं बाह्यग्राह्यरहितमुपयोगि कस्य वद क्त्रं विदित ॥ १॥

चेयणासिहओं चेतनासिहतः प्रतिपिद्धराजमान इत्यनेन छोकायतमतं निरस्तिमिति ज्ञातव्यं। एवं गुणिविशिष्टेन जीवेन किं कार्य भवतीति पर्यनुयोगे सतीदं प्राहु: सो जीवो णायव्यो स जीवः

१ चार्वाकाकु० ख.। २ वो.टी. । ३ चरेण्योनुव. ख.।

स आत्मा ज्ञातव्यः। कम्मक्खयकारणणिमित्ते कर्मक्षयकारणिनिमत्ते कर्मणां ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाणां समू- लकाषं कषणे जीवपदार्थ एव समर्थ इति ज्ञातव्यं। अनन्तसौख्यदान- हेतुरात्मेति भावः।

### जेसिं जीवसहावो णितथ अभावो य सव्वहा तत्थ । ते होंति भिणादेहा सिद्धा विचगोयरमतीदाँ ॥ ६३ ॥

येषां जीवस्वभावो नास्ति अभावश्च सर्वथा तत्र । ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा वचोगोचरातीताः ॥

जेसिं जीवसहावो येषामासन्नभव्यानां जीवस्वभाव आत्मस्वभाव आत्मनोऽस्तित्वमस्ति । णितथ अभावो य सव्वहा तत्थ नास्त्यभावश्च सर्वथा तत्र । तत्रात्मिन अभावश्च नास्ति ''अस्त्यात्मानादिबद्धः'' इति वचनात् । ते होंति भिण्णदेहा ते पुरुपा भवन्ति भिन्नदेहाः शरीरर हित्ताः । सिद्धा विचेगोयरमतीदा ते पुरुषाः किं भवन्ति सिद्धाः सिद्धिः स्वात्मोपल्लिधार्वद्यते येषां ते सिद्धाः प्रज्ञादित्वादस्त्यर्थेऽण्प्रत्ययः । कथभूताः सिद्धाः, वचोगोचरातीता वाचां गोचरत्वे गम्यत्वेऽतीता अगम्या वक्तः न शक्यन्ते—तत्सदृशानां केवल्ज्ञानिनां गम्या इत्यर्थः ।

#### अरसमस्त्रवमगंधं अव्वत्तं चेयणागुणसमदं। जाणमलिंगग्गहणं जीवमणिद्दिहसंठाणं ॥ ६४॥

अरसमरूपमगः धमन्यक्तं चेतनागुणसमाई । जानीहि अलिङ्गप्रदणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥

अरसं मधुराम्लकटुतिक्तकपि पंचरसरहितं हे जीव ! त्वं जीवं जानीहि। अस्तवं क्वेतपीतहरितारुणकृष्णलक्षण पंचरूपरहितं जीवमात्मानं जानी-

१ दं. क. पुस्तके तद्दीकायां च. । २ कः, टी. ।

हीति दीपकं सम्बन्धनीयं। अगंधं सुरभिद्रभिलक्षणगन्धद्वयवर्जितं जीव-पदार्थे जानीहि । अव्वत्तं अव्यक्तं इन्द्रियानिन्द्रियाणामगोचरत्वाद-स्फुटं, केवलज्ञानिनां व्यक्तं स्फुटं जीवतत्वं हे जीव! भेदज्ञानसमृद्धा-न्तरात्मन् ! जानीहि । निषेधं कृत्वा विधिं दर्शयन्ति—चेयणागुण-समदं चेतनागुणेन इतिमात्रेण सम्यक्प्रकारेणाई परिणतं । समिद्धामिति पाठे चेतनागुणेन ज्ञानगुणेन समृद्धमिति ब्याख्येयं । जाणमेलिंगगहणं जाण जानीहि त्वं हे जीव ! अिंगग्रहणं स्त्रीपुंनपुंसकिंगत्रयप्रहणं स्वीकारस्तेन रहितं जीवमात्मानं विदांकुरु । व्यवहारनयेन यद्यपीयं स्त्री अयं पुमान् इदं नपुंसकमिति भण्यते तथापि निश्चयनयेनातमा शुद्धबुद्धै-कस्वभावो न लिंगत्रयवानिति । जीवमणिदिद्वसंठाणं जीवमात्मानं, अनिर्दिष्टसंस्थानं न निर्दिष्टानि जिनागमे प्रतिपादितानि संस्थानानि षडाकृतयो यस्येति अनिविष्टसंस्थानस्तं जानीहि। अथ कानि तानि संस्थानानि यान्यात्मनो निश्चयनयेन नैव वर्तन्ते इति चेत् ? तन्नाम-निर्देशः क्रियते—समचतुरस्रसंस्थानं (१) न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानं (२) स्वात्यपरनामवाविमकसंस्थानं (३) कुञ्जकसंस्थानं (४) वामनसंस्थानं (५) हुंडकसंस्थानं चेति (६) नामानुसारेण शरीराकारो ज्ञातव्य इति तात्पर्थ ।

# भाविह पंचपयारं णाणं अण्णाणणासणं सिग्धं। भावणभावियसहिओ दिवसिवसुहभायणो होइ॥६५॥

भावय पञ्चप्रकारं ज्ञानं अज्ञाननाशनं शीघ्रम् । भावानाभावितसहितः दिव्शिवसुखभाजनं भवति ॥

१ अ. टी.। २ नि. टी.।

भावहि पंचपयारं भावय त्वं हे जीव ! पंचप्रकारं पंचिवधं । किं! णाणं सम्यकानं । कथंभूतं ज्ञानं, अज्ञाननाशनं अज्ञानस्याविवेकस्य नाशनं विध्वंसकं । कथं भावय, सिग्धं शीघं छघुतया । भावण-भावियसहिओ भावना रुचिः तस्या भावितं वासितं तेन सहितः संहितः पुमान् संयुक्तो जीवः । दिवसिवसहभायणो होइ दिवः स्वर्गस्य, शिव-स्य मोक्षस्य, सुखस्य परमानन्द छक्षणस्य, भाजनममत्रं, भवति संजायते । पंचज्ञानिवस्तरस्तत्वार्धतात्पर्यवृत्तौ प्रथमाध्याये ज्ञातव्यः । मतिश्रुताव-धिमनः पर्ययकेवछानि ज्ञानमिति नामनिर्देशः ।

# पिंदएण वि किं कीरइ किं वा सुणिएण भावरिहएण। भावो कारणभूदो सायारणयारभूदाणं।। ६६॥

पिंठतेनापि किं कियते किं वा श्रुतेन भावरिहतेन । भावः कारणभूतः सागारानगारभूतानाम् ॥

पहिएण वि किं कीरइ पठितेन ज्ञानेन किं क्रियते—िंक स्वर्गमोक्षं विधीयते-अपि तु न क्रियते इत्यर्थः । अपिशब्दादपठितेनापि अनम्य-स्तेनापि जिब्हाप्रेऽकृतेनापि ज्ञानेन स्वर्गो मोक्षश्च क्रियते इत्यर्थः । किं वा सुणिएण वा-अथवा श्रुतेनाकर्णितेन ज्ञानेन किं ? न किमपि, स्वर्गश्च मोक्षश्च न भवतीत्यर्थः । कथंभूतेन पठितेन श्रुतेन च, भावरहिएण भावरहितेन । भावो कारणभूदो भाव आत्मरुचिः जिनसम्यक्त्वकारण-भूतो हेतुभूतः । सायारणयारभूदौणं सागारानगारभूतानां श्रावकाणां यतीनां चेति तात्पर्य ।

दन्वेण सयलनग्गा नारयतिरिया य सयलसंघाया। परिणामेण असुद्धा ण भावसवणत्तणं पत्ता ॥ ६७॥

१ ओ. टी.। २ या. टी.।

द्रव्येण सकलनग्ना नारकतिर्यश्चश्च सकलसंघाताः । परिणामेन अशुद्धा न भावश्रवणत्वं प्राप्ताः ॥

द्वेण सयलनगा द्रव्येण बाह्यकारणेन सकलाः सर्वे जीवा नग्ना वस्त्रादिरहिताः । के ते, नारय नारकाः सप्ताधोभूमिस्थितचतुरशिति-शतसहस्र्राबेलसंजातसत्वाः । तिरिया य तिर्येचश्च पशवो जीवा नग्ना एव भवन्ति । तथा सयलसंघाया नारकाणां तिरश्चां च सर्वे सम्हाः । अथवा सकलसंघाताः स्त्रीभिः सह मिलिताः कमनीयकामिनीभिरालि-गिता तर्वे पुरुषसमृहा अपि द्रव्येण नग्ना निर्वस्त्रादिका भवन्ति । कथं-भूतास्ते, परिणामेण असुद्धा परिणामेन मनोव्यापारेणाशुद्धा रागद्वेष-मोहादिकश्मलिताः । ण भावसवणत्तणं पत्ता भावश्रवणत्वं परिणाम-दिगम्बरत्वं न प्राप्ता न कर्मक्षयलक्षणमोक्षनिरीक्षा बभूवुरिति पूर्वसम्बन्धः।

नुगो पावइ दुक्खं नगो संसारसायरे भमइ। ता नगो न लहइ बोहिं जिणभावणविज्जओ सुइरं ॥ ६८॥

नग्नः प्राप्नोति दुःखं नग्नः संसारसागरे भ्रमति क्रिन्ने

नगो पावइ दुक्खं नग्नः पुमान् प्राप्तोति लभते, कि ? दुःखं छे-दनभेदनश्लारोपणयंत्रपीलनक्रकचिवदारणभ्राष्टक्षेपणतप्तलोहपुत्तिका-िलगनवैतरणीनदीविशेषमज्जनक्रुटशाल्मिलघर्षणासिपत्रवनच्छायानिवेशन-शारीरमानसागन्त्वसातं नरकेषु तिर्यक्षु कुमनुष्येषु कुदेवेषु च दुःखं प्राप्तोतीत्यभिप्रायः श्रीकुन्दकुन्दाचार्याणां । नगो संसारसायरे भमइ (नग्नः संसारसागरे भ्राम्यति ) मज्जनोन्मज्जनं करोति । नगो न लहइ बोहिं नग्नो जीवो बोधि रत्नत्रयप्राप्तिः न लभते—अनन्तानन्तसंसारे पर्य-टितोऽपि जन्मशतसहस्रकोटिभिरपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षका-रणानि न प्राप्तोतीत्यर्थः । कथंमूतो नग्नः, जिणभावणविज्ञओ सुइरं जिनस्य श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वज्ञवीतरागस्य सम्बन्धिनी या भावना सम्यक्त्वं तया विज्ञओ—वर्जित:। कथं, सुइरं—सुचिरमतिदीर्घकाळं। तथा चोक्तं—

कौं खु अणाइ अणाइ जिड भवसायरु वि अणंतु । जीवें वेण्णि न पत्ताइं जिणुसाभिउसमत्तु ॥ १ ॥ इति व्याख्यानं ज्ञात्वा सम्यग्दर्शने दृढभावना कर्तव्येति भावार्थः ।

अयसाण भायणेण य किं ते णग्गेण पावमिलिणेण। पेसुण्णहासमच्छरमायाबहुलेण सवणेण॥ ६९॥

अयशसां भाजनेन च किं ते नमेन पापमिलनेन। पैश्चन्यहास्यमत्सरमायाबहुलेन श्रवणेन॥

अयसाण भायणेण य अयशसामपकीर्तानां भाजनेनामत्रेणाधार-पात्रेण। किं ते णग्गेण पावमिलिणेण हे जीव! ते तव नाग्न्येन नग्नत्वेन किं—न किमिप, स्वर्गमोक्षकार्यरहितेन वृथेत्यभिप्रायः। कथंभू-तेन नाग्न्येन, पापमिलिनेन पापवन्मिलिनेन कश्मिलेना। अथवा पापेति पृथक्पदं तेनायमर्थः रे पाप! पापमूर्ते दिगम्बरवेषाजीवक! मिलिनेन अतिचारानाचारातिक्रमन्यतिक्रमसहितेन नाग्न्येन किं? न किमिप। तथा चोक्तं समासोक्तिना गुणभद्रेण भगवता—

हे चन्द्रमः! किमिति लान्छनवानभूस्त्वं तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः। किं ज्योत्स्नया मल्लमलं तव घोषयन्त्या स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि लक्ष्यः॥१॥ कथंभूतेन तव नाग्न्येन, पेसुण्णहासमच्छरमायाबहुलेण सवणेण पैशून्यहास्यमत्सरमायाबहुलेन। पैशून्यं परदोषप्रहणं। उक्तं च—

१ कालोऽनादिः अनादिः जीवः भवसागरोऽपि च अनन्तः। जीवेन द्वे न प्राप्ते जिनस्वामिसम्यक्त्वे॥

२ न. टी.

मा भवतु तस्य पापं परिहतनिरतस्य पुरुषसिंहस्य। यस्य परदोषकथने जिव्हा मौनवतं चरति॥१॥

हास्यं च वर्करः। मत्सरश्च परेषां शुभद्वेषः। उक्तं च--

उद्यक्तस्त्वं तपस्विन्नधिकमभिभवं त्वय्येगच्छन् कषायाः प्राभृद्धोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किं तु दुर्लक्ष्यमन्यैः। निर्व्यूढेऽपि प्रवाहे सिललिमिव मनाग्निम्नदेशेष्ववश्यं मात्सर्य ते स्वतुंल्ये भवति परवशादुर्जयं तज्जहीहि॥१॥

माया च परवंचना। उक्तं च--

यशो मारीचीयं कनकसगमायामिकिनितं हतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणयिलघुरासीद्यमसुतः।

सकृष्णः कृष्णोऽभूत्कपटबहुवेषेण नितरा— मपि च्छद्माल्पं तद्विषमिव हि दुग्धस्य महतः॥१॥

पैशून्यहास्यमत्सरमायाबहुळं तेन तथोक्तेन । पुनः कथंभूतेन नाग्नेन, श्रवणेन निरन्तरसम्बन्धिना नानाधर्ममिषोपार्जितद्रव्येण । अथवा सवनेन वनवाससहितेन । तथा चोक्तं—

वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पंचेन्द्रियनिग्रहस्तपः। अकुत्सिते वर्त्भानि यः प्रवर्तते विमुक्तरागस्य गृहं तपोवनं॥१॥

पयडिं जिणवरिंगं अब्भितरभावदोसपरिसुद्धो । भावमलेण य जीवो बाहिरसंगम्मि मयलियइ ॥ ७० ॥

प्रकटय जिनवरिल अभ्यन्तरभावदोषपरिशुद्धः। भावमलेन च जीवो बाह्यसङ्गे मलिनः॥

१ त्वामगच्छन्निति पाठान्तरं । २ स्त्रतुल्यैर्भवतीति पाठान्तरं ।

पयडिं जिणवरिंगं हे जीव ! हे आत्मन ! प्रकटय जिनवरिंगं पूर्वं जिनवरिंगं तं घर नम्रो भव । पश्चात्कथंभूतो भव, अिंभतर-भावदोसपिसुद्धो अभ्यंतरभावेन जिनसम्यक्तवपरिणामेन कृत्वा दोष-परिशुद्धो दोषरिहतो भव । अयमत्र तात्पर्यं द्रव्यिंगं तिना भाविंगी-सन्निप मोक्षं न लभत इत्यर्थः, शिवकुमारो भाविंगी भूत्वापि स्वर्गं गतो न तु मोक्षं, जम्बूस्वामिभवे द्रव्यिंगी अतिकष्टेन संजातस्तिंमश्च सित भाविंगेन मोक्षं प्राप । भावमलेण य जीवो भावमलेनाप-रिशुद्धपरिणामेन जिनसम्यक्तवरिहततया । बाहिरसंगिम्म मयेलियइ बाह्यसंगे सित मइलियइ—मिलनो भवित सम्यक्त्वं विना निम्नथोऽपि सम्रन्थो भवतीति भावार्थः । स्याद्वावेन मोक्षो द्रव्यिंगापेक्षत्वात्, स्याद्वन्यिंगेन मोक्षो भाविंगापेक्षत्वात्, स्याद्वन्यिंगेन मोक्षो भाविंगापेक्षत्वात्, स्याद्वन्यिंगेन मोक्षो भाविंगापेक्षत्वात्, स्याद्वन्यं युगपद्वक्तुमशक्यत्वात्, स्याद्वाविंगं चावक्तव्यं च, स्याद्वव्यिंगं चावक्तव्यं च, स्याद्वव्य-रिंगं चावक्तव्यं च, स्याद्वम्यं चावक्तव्यं चेति सित्रमंगी योजनीया । तथा चोक्तं—

पयोवतो न दध्यित न पयोत्ति दिधवतः।
अगोरसवतो नोभे तस्मात्तत्वं त्रयात्मकं॥१॥
धम्मम्मि निप्पवासो दोसावासो य उच्छुफुछसमो।
निप्फलनिग्गुणयारो नडसवणो नग्गरूवेण॥ ७१॥

धर्मे निप्रवासो दोषावासश्च इक्षुपुष्पसमः । निष्फलनिगुंणकारो नटश्रवणो नम्ररूपेण ॥

धम्मिम निप्पवासो धर्मे दयालक्षणे चारित्रलक्षणे आत्मस्वरूपे उत्तमक्षमादिदशलक्षणे च। तदुक्तं—

१ इ. टी.

### धम्मो वत्थुसहावो खमादिभावो य दसिवहो धम्मो। चारित्तं खलु धम्मो जीवाण य रक्खणो धम्मो॥१॥

एवमुक्तलक्षणे धर्मे निष्पवासो—निरितशयेन प्रवासः प्रगतवासः उद्वस इत्यर्थः । दोसावासो य दोषाणां मलातिचाराणामावासो निवासः । उच्छुफुल्लसमो इक्षुपुष्पसमः इक्षुपुष्पसदशः । निष्फलनिग्गुणयारो निष्फलो मोक्षरिहतः, निर्गुणो ज्ञानरिहतः । यथा इक्षुपुष्पं निष्फलं फल्र-रिहतं भवति सस्यविवर्जितं स्यात् तथा निर्गुणं गन्धहीनं भवति तथा परमार्थरिहतो दिगम्बरो ज्ञातव्यः । तथा निर्गुणकारः परेषां गुणकारको न भवति सम्बोधको न स्यात् । नडसवणो नगरूवेण नग्रूष्पेण कृत्वा नटश्रवणः नर्मसचिवसदशः। स लोकरंजनार्थं नग्नो भवति तथा यमि । इति व्याख्यानं ज्ञात्वा सम्यक्तवे ज्ञाने चारित्रे तपिस च दढ-तया स्थातव्यं ।

जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियद्व्वनिग्गंथा। न लहंति ते समाहिं वोहिं जिणसासणे विमले॥७२॥

ये रागसंगयुक्ता जिनभावनरहितद्रव्यनिर्प्रन्थाः । न लभनते ते समाधि बोधि जिनशासने विमले ॥

जे रायसंगजुत्ता ये मुनयो रागेण स्त्रीप्रीतिलक्षणेन, संगेन परिप्रहेण युक्ता भवन्ति । अथवा रागेण संगं स्त्रीगमनं कुर्वन्ति । अथवा राज-संगः अहद्भावनां त्यक्त्वा राजसेवां कुर्वन्ति राजसेवायुक्ता भवन्ति जिणभावणरहियद्व्वनिग्गंथा जिनभावनारहितद्व्यनिप्रन्थाः, जिने भावना रुचिर्येषां नास्ति ते जिनभावनारहितास्ते च ते निप्रन्था नग्नरूपधारिणो जिनभावनारहितद्व्यनिप्रन्थाः । अथवा जिनस्य भावना तीर्थकरनामकर्मोपार्जनप्रत्ययभूता दर्शनिवशुद्ध्यादयो भावनाः षोडश ताभ्यो रहिताः । जिनसम्यक्त्वसहिता व्यस्ताः समस्ता वा भावनास्तीर्थ- करनामकर्मदायिका भवन्ति । दर्शनविशुद्धिरहिता अपराः पंचदशापि भावनास्तीर्थकरनामकर्म नार्पयन्ति । तथा चोक्तं—

#### एकापि समर्थेयं जिनभक्तिर्दुर्गति निवारियतुं। पुण्यानि च पूरियतुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः॥१॥

अथवा द्रव्यनिप्रन्थाः—बहुविधधर्मिमिषेण द्रव्यमुपार्जयन्ति ये ते द्रव्यनिप्रन्थाः कथ्यन्ते । न लहंति ते समाहिं ते मुनयः समाधि रत्नत्रयपरिपूर्णतां धर्म्यशुक्रध्यानद्वयं वा न लभन्ते न प्राप्नुवन्ति । बोहिं जिणसासणे विमले बोधिं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणां न लभन्ते न प्राप्नुवन्ति जिनशासने श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वज्ञवीतरागमते । कथंभूते, विमले पूर्वापरिवरोधविवर्जिते कर्ममलकलङ्कक्षयहेतुभूते वा ।

### भावेण होइ नग्गो मिच्छत्ताई य दोस चइऊणं। पच्छा दव्वेण मुणी पयडदि लिंगं जिणाणाए॥ ७३॥

भावेन भवति नग्नः मिथ्यात्वादींश्च दोषान् त्यत्तवा। पश्चाद्द्रव्येण मुनिः प्रकटयति लिङ्गं जिनाज्ञया।।

भावेण होइ नगो भावेन परमधर्मानुरागळक्षणजिनसम्यक्त्वेन भवति, कीहशो भवति ? नग्नः वस्त्रादिपरिग्रहरहितः । किं कृत्वा पूर्वे, मिच्छत्ताई य दोस चइऊणं मिध्यात्वादीश्च दोपाँस्त्यक्त्वा मिध्यात्वा-विरतिप्रमादकषाययोगळक्षणास्त्रवद्वाराणि त्यक्त्वा । पच्छा द्व्वेण ग्रुणी पश्चात् भाविछंगधरणादनन्तरं मुनिर्दिगम्बरः । पयडदि लिंगं जिणा-णाए प्रकटयति स्फुटीकरोति, किं तत् ? छिगं-जिनमुद्रां, कया ? जिणाणाए-जिनस्याज्ञया जिनसम्यक्त्वेन सम्यक्त्वश्रद्धानरूपेणेति बीजां-कुरन्यायेनोभयं संलग्नं ज्ञातव्यं । भाविछंगेन द्व्यिछंगं द्व्याछंगेन भाविछंगं भवतित्युभयमेव प्रमाणीकर्तव्यं । एकान्तमतेन तेन सर्वं नष्टं भवतीति वेदितव्यं । अछं दुराग्रहेणेति ।

# भावो वि दिव्वसिवसुक्खभायणो भावविज्जओ सवणो। कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो।। ७४॥

भावोपि दिन्यशिवसुखभाजनं भाववर्जितः श्रवणः । कर्ममलमलिनचित्तः तिर्यगालयभाजनं पापः ॥

भावो वि दिव्यसिवसुक्सभायणो इति विपुलानाम-गाथालक्षणं। भावोऽपि, अपिशब्दाद्द्व्यिलंगमिप। दिव्व-दिवि भवं दिव्यं सौधर्मेशान-देवीरतिक्रम्यान्यतरमहर्द्धिकदेवमुखं सौधर्माद्यच्युतस्वर्गपर्यन्तं सुखं द्रव्यितिक्रम्यान्यतरमहर्द्धिकदेवमुखं सौधर्माद्यच्युतस्वर्गपर्यन्तं सुखं द्रव्यितिक्रम्यान्यतर्गायं। तद्युक्तद्रव्यिलंगेन सर्वार्थिसिद्धिपर्यन्तं सुखं ज्ञातव्यं। कस्यचिदभव्यस्य भाविलंगमन्तरेण द्रव्यिलंगेन नवप्रैवे-यकपर्यन्तं पुनः पुनर्भवपातहेतुभूतं सुखं ज्ञातव्यं। तेनास्य पादस्य पुनर्श्यः प्रकाश्यते। भावोऽपि दिव्यशिवसौख्यभाजनं स्वर्गमोक्षसौख्यभाजनं । भावविज्ञिजो सवणो भाववर्जितः श्रवणो जिनसम्यक्त्वरहितो दिगम्बरः। कम्ममलमिलणचित्तो कर्ममलेन अतिचा-रानाचारातिक्रमव्यतिक्रमचेष्टितोपार्जितपापेन दोषेण मिलनचित्तः मिलनं मिलदृषितं चित्तमात्मा यस्य स भवति कर्ममलमिलनचित्तः। तिरि-यालयभायणो पावो तिर्यगालयभाजनं तिर्यगातिस्थानं भवति, पापः पापात्मा विचित्रमितनाममंत्रिपुत्रवत्।

# खयरामरमणुयकरंजिलमालाहिं च संथुया विउला। चक्कहररायलच्छी लब्भेइ बोही ण भैव्वणुआँ ॥ ७५॥

१ खयरामरमणुयाणं अंजलिमालाहि. घ. पुस्तके पाठः ।

२ सुभावेणेति पाठान्तरं । घ. पुस्तके च।

३ अस्माद्राथामूत्रादये व. पुस्तके इमे गाथासूत्रे समुपलभ्येते । मुद्रित-पुस्तके च । न चोपलभ्येते च ग. इति प्राचीनलिखितमूलपुस्तके । क. ख. इति टीका पुस्तके च न स्त एव । टीकाप्यनयोगीस्ति । ते च घ. पुस्तकोक्तटीका-सहिते अत्र लिख्येते । (अश्रतनपृष्ठे )

खचरामरमनुजानाम ञ्जलिमालाभिः संस्तुता विपुला । चक्रधरराजलक्ष्मीः लभ्यते बोधिं न भन्यनुतां ॥

ख्यरामरमणुयकरंजिलमालाहिं च इयमि विपुला गाथा ज्ञातन्या। अस्या अयमर्थः—-खचरामरमनुजकराञ्जलिमालाभिश्च खे चरन्त्याकारो गच्छन्तीति खचरा विद्याधरा उभयश्रेणिसम्बन्धिनः, न मियन्ते बहुकालेन प्रच्यवन्ते ऽमरा न्यन्तरदेवाः, मणुय—प्रतिश्रुत्यादिभ्यो जाता मनुजाः, खचरामरमनुजास्तेषां कराञ्जलयः करकुब्जलानि तेषां मालाभिः श्रेणिभिश्च। संयुया—संस्तुताः। चक्रवर्तिनां च तथा मण्डले- स्वरमहामण्डलेश्वरार्धमण्डलेश्वराणां राज्ञां लक्ष्मीः चक्रधरराजलक्ष्मीः। लक्ष्मेइ बोही ण भव्यणुऔं एतादृशी लक्ष्मीर्धभूतिर्लभ्यते प्राप्यते जीवनेति, बोही ण—परं बोधिर्नलभ्यते। कथंभूता बोधिः, भव्यनुता

भावं तिविहपयारं सुहासुहं सुद्धमेव णादव्वं । असुहं अष्टरउदं सुह धम्मं जिणवरिंदेहिं ॥ १ ॥

भावः त्रिविधप्रकारः शुभोऽशुभः शुद्ध एव ज्ञातन्यः ।

भग्रुभः आर्तरौद्रः ग्रुभः धर्म्यं जिनवरेन्द्रैः ॥

टीका-भावं त्रिविधप्रकारं शुभं अशुभं शुद्धं एव निश्चयेन ज्ञातव्यं । अशुभं आर्तरोदं । शुभं धर्मध्यानं जिनवरेन्द्रैः कथितम् ।

> सुद्धं सुद्धसहावं अप्पा अप्पिम तं च णायव्वं। इदि जिणवरेहि भणियं जं सेयं तं समायरह ॥ २ ॥

शुद्धः शुद्धस्वभावः आत्मा आत्मिन स च ज्ञातन्यः। इति जिनवरैः भणितः यच्छ्रेयः तत् समाचर ॥

टीका-हे मुने ! शुद्धं निर्मलं शुद्धस्वभावं तं आत्मानं आत्मिनि ज्ञातव्यं । इति जिनवरैर्भणितं कथितं । यच्छ्रेयं कल्याणकारि तत् समाचर कुर्विति ।

१ अस्य स्थाने मनुष्या इति ख. पुस्तकं पाठः । २ या. टी. ?

भन्यवरपुण्डराँकैः स्तुता प्रशंसनीया। अथवा हे भन्यनुत! आसन-

### पयितयमाणकसाओ पयितयमिच्छत्तमोहसमिचित्तो। पावइ तिहुयणसारं बोही जिणसासणे जीवो॥ ७६॥

प्रगलितमानकषायः प्रगलितमिथ्यात्वमोहसमचित्तः । प्राप्नोति त्रिभुवनसारां बोधि जिनशासने जीवः ॥

पयिलयमाणकसाओ प्रगिलतमानकपादो मानकपायरहितः । पयिलयमिच्छत्तमोहसमिचित्तो प्रगिलतिमध्यात्वमोहसमिचित्तो यदि-परीतं तिनमध्यात्वं, मोहो वैचित्यं निर्विवेकता पुत्रमित्रकलत्रादिस्नेहः, प्रगतौ विनाशं प्राप्तौ मिध्यात्वमोहौ यस्य स प्रगिलतिमध्यात्वमोहः, समं सर्वत्र तृणसुवर्ण—सर्पसृक्—शत्रुमित्र—सुखदुःख—वनभवन—पुरारण्यादिषु समानं चित्तं मनो यस्य स समचित्तः । पावइ तिहुयणसारं प्राप्तोति लभते । कां, बोही बोधि रत्नत्रयप्राप्ति । कथंभूतां बोधि, तिहुयण-सारं—त्रैलोक्योत्तमां । जिणसासणे जीवो जिनशासने सर्वज्ञवी-तरागस्वामिनो मते । मानिमध्यात्वमोहरहितो जीवो बोधि प्राप्तोतिति जिनवचनं ज्ञातन्यमिति ।

# विसयविरत्तो समणो छद्दसवरकारणाई भाऊणं। - तित्ययरनामकम्मं बंधइ अइरेण कालेण ॥ ७७॥

विषयविरक्तः श्रमणः षोडशवरकारणिन भावयित्वा । तीर्थंकरनामकर्म बध्नाति अचिरेण कालेन ॥

विसयविरत्तो समणो विषयेभ्यः स्पर्शरसगन्धवर्णशब्देभ्यः पंचेन्द्रियार्थभ्यो विरक्तः पराङ्मुखः श्रमणो दिगम्बरः, न तु क्वेताम्बरादिकः प्रत्याख्यानादिहीनः, तपःक्वेशसहः श्रमण उच्यते न तु बहुवारं जलस्य पाता भोजनस्य भोक्ता च । छह्सवर-कारणाई भाऊणं षोडशवरकारणानि भावियत्वा । तित्थयरनाम-कम्मं बंधइ तीर्थकरनामकर्म बच्नाति त्रिनवतितमीं प्रकृतिं स्वी-करोति यया त्रैलोक्यं संचलयित पादाधः करोति । अइरेण कालेण अचिरेण कालेन अन्तर्मुहूर्तसमयन, यया पंचकल्याणलक्ष्मीं प्राप्नोति, अनन्तकालमनन्तसुखमनुभवति, अनायासेन मोक्षं प्राप्नोति अथ कानि तानि षोडशकारणानि यैस्तीर्थकरनामकर्म बध्यत इति चेदुच्यते—

" दर्शनविशु द्धिर्विनयसम्पन्नता शीस्त्रवेष्वनितचारोऽभीक्षण-भानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वेयावृत्य-करणमहंदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभाव-ना प्रवचनवत्सस्रत्विमति तीर्थकरत्वस्य "

इत्युमास्वामिस्रिणा प्रोक्तं सूत्रं । अस्यायमर्थः—इहलोकंभय—परेखो-कभय-वेदनांभय-मरणर्भय-आत्मरक्षणोपायदुर्गाद्यभावागुितभय-अत्राणभ-यारक्षणंभय-विद्युत्पाताद्याकिस्मिकभय इति सत्तभयरिततःवं निःशंकितत्वं निप्रन्थलक्षणो मोक्षमार्ग इति जिनमतं तथेति वा निःशंकितत्वं (१) इहलोकपरलोकभोगोपभोगाकांक्षानिवृत्तिर्निष्कांक्षित्वं (२) द्दारीरादो शुर्चाति मिथ्यासंकलपरिततःवं निर्विचिकित्सता, मुनीनां रत्नत्रयमंदितशरीरमलदर्शनादौ निश्कतःवं तत्र समादौक्य वैयावृत्यविधानं वाविचिकित्सता (३) परतत्वेषु मोहोज्झकत्वममूद्धित्वं (४) उत्तमक्षमादिभिरात्मनो धर्मवृद्धिकरणं संघदोपाच्छादनं चोपवृंहण-मुपगूहनं (५) कपायविषयादिभिर्वमविध्वंसकारणेषु सत्त्विष धर्मप्रच्य-वनरक्षणं स्थितिकरणं (६) जिनशासने सदानुरागता वात्सल्यं (७)

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशनं शासनोद्योतकरणं वा प्रभा-वना (८) एतैरप्टिभर्गुणैर्युक्तत्वं चर्मजलतैलघृतभूतनाशनाऽप्रयोग-त्वं मूलकगर्जरसूरणकन्दगृंजनपलाण्डुविशदौगिधककींलगपंचपुष्पसंधान-ककौसुंभपत्रपत्रशाकमांसादिभक्षकभाजनभोजनादिपरिहरणं च दर्शनवि-शुद्धिः (१) ज्ञानदर्शनचरित्रेषु तद्वत्सु चादरोऽकषायता विनयसम्पन्नता (२) निरवद्यावृत्तिः शीलव्रतेष्वनितचारः (३) सन्ततं ज्ञानस्योपयोगोऽभ्यासः अभीक्ष्णज्ञानोपयोगः ( ४ ) संसाराद्गीरुत्वं संवेगः ( ५ ) स्वराक्तयनुरूपं दानं ( ६ ) मर्गाविरुद्धः कायक्केश-स्तपः (७) मुनिगणतपःसन्धारणं साधुसमाधिः (८) गुणवतां दु:खोपनिपाते निरवद्यवृत्या तदपनयनं वैयावृत्यं ( ९ ) अर्हत्सु केव-लिषु अनुरागो भक्तिः (१०) आचार्येष्वनुरागो भक्तिः (११) बहुश्रुतेष्वनुरागों भक्तिः (१२) प्रवचने जिनसूत्रेऽनुरागो भक्तिः (१३) साम।यिकं सर्वजीवेषु समत्वं, चतुर्विशतिजिनानां स्तुतिः स्तवः कथ्यते, एकजिनस्य स्तुतिवन्दनाभिधीयते, कृतदोपनिराकरणं प्रतिक्रमणं, आगामिदोषनिराकरणं प्रत्याख्यानं । एकमुहूर्तादिषु शरीरव्युत्सर्जनं कायोत्सर्गः एतेपां पण्णामावश्यकानामपरिहाणिरेका चतुर्दशी भावना (१४) ज्ञानादिना धर्मप्रकाशनं मार्गप्रभावना (१५) सध-मीण स्नेह: प्रवचनवत्सळत्वं (१६) एताः षोडशभावनाः समस्ता-स्तीर्थकरनामकारणं दर्शनिवशुद्धिसहिता व्यस्ता अपि तीर्थकरनामकारणं भवन्तीति ज्ञातव्यं

वारसविहतव रणं तेरसिकरियाओ भाव तिविहेण। धरिह मणमत्तेदुरियं णाणांकुसएण मुणिपेवर ॥ ७८॥

१ मणमत्तणायं. ग.। मनोमत्तनागं। २ मुणिपवरा. ग. घ.।

द्वादशविधतपश्चरणं त्रयोदशिकयाः भावय त्रिविधेन। धरमनोमत्तदुरितं ज्ञानाङ्कृशेन मुनिप्रवर !॥

वारसविहतवयरणं द्वादशविधं तपश्चरणं अनशनमुपवासः, अवमो-द्येमेकप्रासादिरल्पाहारः, वृत्तिपरिसंख्यानं गणितगृहेषु भोजनं वस्तु-संख्या वा, रसपरित्यागः षड्सविवर्जनं, विविक्तेषु जन्तुस्त्रीपशुनपुं-सकरिहतेषु स्थानेषु शून्यागारादिषु आसनं उपवेशनं शय्या निद्रा स्थानं अवस्थानं वा विविक्तराय्यासनं, कःयक्लेशः जलौदनभोजनीदि । इदं षड्विधं बाह्यं तपः। बाह्यं कस्मादिति चेत् ? बाह्यं भोजनादिकमपेक्ष्य प्रवर्तते, परप्रत्यक्षं वा प्रवर्तते, परदर्शने पाषंडिगृहस्थैश्व क्रियते ततो बाह्यमुच्यते। एतस्मात्तपसः कर्मदहनं इन्द्रियतापकारित्वं च भवति । संयमो रागोच्छेदः कर्मनाशो ध्यानादिः आशानिवृत्तिः शरीरते-जोहानिः ब्रह्मचर्ये दुःखसहनं सुखानभिष्वङ्ग आगमप्रभावनादिकं च फलं ज्ञातन्यं। षड्विधमभ्यन्तरं तपः, यतः परतीर्थ्येरनालीढं स्वसंवेद्यं बाह्यद्रव्यानपेक्ष्यं ततो ऽम्यन्तरं तप उच्यते । तिंक ! प्रायश्चित्तविनय-वैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानलक्षणं । तत्र नवविधं प्रायश्चित्तं, चतुर्विधा विनयः, दश्वविधं वैयावृत्यं, पंचविधः स्वाध्यायः, द्विविधो व्युत्सर्गः, चतुर्विधं ध्यानं चेति षड्विधमभ्यन्तरं तप इति द्वादशविधं तपः। किं तन्नविधं प्रायिश्वत्तिमिति चेत् ? गुरोरप्रे स्वमानदिनिवैदनं दशदोष-रहितमालोचनं। के ते दशदोषा आलोचनाया कित चेत् !---

<sup>🤊</sup> जलोदनभोजनत्यागादि. स. ।

#### आकंपिथे अणुमाणिथ जं दिहं बाथरं च सुहमं च। छन्नं सद्दाउछथं बहुजणमन्वत्त तस्सेवी ॥१॥

पुरुषस्यैकान्ते द्वयाश्रयमालोचनं, स्त्रियास्तु प्रकाशे त्र्याश्रयमालोचनं, महदपि तपश्चरणमालोचनरहितं तत्प्रायश्चित्तमकुर्वतो वा अभीष्टफलदं न भवतीति ज्ञातव्यं । दोषमुचार्योचार्य मिथ्या मे दुष्कृतमस्तु इत्थे-वमादिरभिप्रेतः प्रतीकारः प्रतिक्रमणं । एतःप्रतिक्रमणमाचार्यानुज्ञया शिष्येणैव कर्त्तव्यं । आलोचनं प्रदाय प्रतिक्रमणमार्येणैव कर्त्तव्यं तत्त-दुभयमुच्यते । शुद्धस्याप्यशुद्धत्वेन यत्र सन्देहविपर्ययौ भवतः, अशु-द्धस्य शुद्धत्वेन निश्चयो वा यत्र, प्रत्याख्यातं यत्तद्वस्तु भाजने मुखे वा प्राप्तं, यस्मिन् वस्तुनि गृहीते कपायादिकमुत्पद्यते तस्य सर्वस्य त्यागो विवेकः । नियतकालकायवाङ्मनसां त्यागो व्युत्सर्गः । तपो बाह्यं कथितमेव । दिनपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहापनं छेदः । दिवसादिविभागेनैव दूरतः परिवर्जनं परिहारः । महाव्रतानां मूलच्छेदनं कृत्वा पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थापना । आचार्यमपृष्ट्वा आता-पनादिकरणे पुस्तकपिच्छादिपरोपकरणग्रहणे परपरोक्षे प्रमादतः भाचार्यादिवचनाकरणे संघनाथमपृष्ट्वा स्वसंघगमने देशकालानिय-मेनावश्यकर्तव्यव्रतविशेषस्य धर्मकथादिव्यासंगेन विस्मरणे सति पुनः करणे अन्यत्रापि चैवंविधे आलोचनमेव प्रायश्चित्तं। षडिन्द्रियवागादि-दुष्परिणामे, आचार्यादिषु हस्तपादादिसंघट्टने, व्रतसमितिगुप्तिषु स्वल्पा-तिचारे, पैशन्यकलहादिकरणे, वैयावृत्यस्वाध्यायादिप्रमादे, गोचरगतस्य छिंगोत्थाने, अन्यसंक्रेशकरणादौ च प्रतिक्रमणं प्रायश्चित्तं भवति । दिव-

अकम्पितं अनुमानितं यद्दैष्टं बादेरं, च सूक्ष्मं च। छंत्रं शब्दंकुलितं बहुजनं अध्यक्तं तेरसेवी।। अस्यार्थो प्रवमे पृष्ठे दर्शनीयः।

सान्ते राज्यन्ते भोजनगमनादौ च प्रतिक्रमणं प्रायश्चित्तं । लोचनखच्छे-दस्वप्नेन्द्रियातिचाररात्रिभोजनेषु पक्षमाससंवत्सरादिदोषादौ च उभयं आलोचनप्रतिक्रमणप्रायश्चित्तं । मौनादिना लोचकरणे, उदरक्रमिनिर्गमे, हिममशकादिमहावातादिसंहर्षातिचारे, स्निग्धभूहरिततृणपंकोपरिगमने, जानुमात्रजलप्रवेशकरणे, अन्यनिमित्तवस्तुस्वोपयोगकरणे, नावादिनदी-तरणे, पुस्तकप्रतिमापातने, पंचस्थावरविघाते, अदृष्टदेशतनुमलविस-र्गादौ, पक्षादिप्रतिक्रमणिक्रयायां, अन्तर्व्याख्यानप्रवृत्यन्तादिषु कायो-त्सर्ग एव प्रायश्चित्तं । उच्चारप्रस्रवणादौ च कायोत्सर्गः प्रसिद्ध एव । अनशनादिकरणस्थानमागमाद्बोद्धव्यं । नवविधप्रायश्चित्ते कि फलं १ भावप्रसादोऽनवस्था शल्याभावदाढ्यादिकं फलं वेदितव्यं ।

अनलसेन देशकालादिविशुद्धिविधानज्ञेन सबहुमानो यथाशक्ति क्रिय-माणो मोक्षार्थं ज्ञानप्रहणाभ्यासस्मरणादि ज्ञानविनयः। तत्वश्रद्धाने निःशं-कितत्वादिर्दर्शनविनयः। ज्ञानदर्शनवतो दुश्चरंणे तद्धित च ज्ञानेऽति-भक्तिभीवतश्चरणानुष्टानं चरणविनयः। प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थान-वंदनानुगमनादिरात्मासुरूपः परोक्षेष्विप तेष्वज्ञलिक्रयागुणकीर्तन-स्मरणानुज्ञानुष्ठायित्वादिश्च कायवाङ्मनोभिरुपचारविनयः। विनयस्य किं फलं १ ज्ञानलाभः आचारशुद्धिः सम्यगाराधनादिश्च विनयस्य फलं वेदितव्यं। इति चतुर्विधो विनयः।

दशिवधं वैयावृत्यं । तथा हि । आचार्यस्य वैयावृत्यं, उपाध्यायस्य वैयावृत्यं, महोपवासाद्यनुष्टायितपित्वनो वैयावृत्यं, महोपवासाद्यनुष्टायितपित्वनो वैयावृत्यं, महोपवासाद्यनुष्टायितपित्वनो वैयावृत्यं, स्थिवरसन्तित-स्तस्य वैयावृत्यं, रञ्जादिक्षिष्टशरीरो ग्लानस्तस्य वैयावृत्यं, स्थिवरसन्तिति-गिणस्तस्य वैयावृत्यं, दीक्षकाचार्यशिष्यसंघः कुलं तस्य वैयावृत्यं, ऋषि-

१ पुस्तकद्वयेऽपीदगेव पाठः, अनगारधर्मामृते तु मैनादिना विनालोचनकरणे इति । २ वतां । ३ दुश्चरचरणे पाठान्तरं ।

मुनियत्यनगारिनवहः संघः, अथवा ऋष्यार्थिकाश्रावकश्राविकानिवहः संघस्तस्य वैयावृत्यं, चिरप्रविज्ञतः साधुस्तस्य वैयावृत्यं, विद्वत्तावकृत्वा-दिलोकसम्मतोऽसंयतसम्यग्दृष्टिर्वा मनोज्ञस्तस्य वैयावृत्यं। किं तद्दैया-वृत्यं १ एतेपां दश्विधानामाचार्यादीनां व्याधिपरीषहमिध्यात्वादेः प्रासु-कौषधभक्तादिप्रतिश्रयसंस्तरादिभिर्धमीपकरणैः सम्यक्त्वप्रतिस्थापनं च प्रतीकारो वैयावृत्यं। बाह्यद्रव्याभावे स्वकाये (न) श्लेष्माद्यन्तर्मलाप-कषणादिस्तदानु क्र्ल्यानुष्टानं च वैयावृत्यं। वैयावृत्यकरणे किं फलं १ समा (ध्या) धानं।

वाचना—संशयच्छेदाय निश्चितवलाधानाय वा प्रन्थार्थीभयस्य परं प्रत्यनुयोगः । आत्मोन्नतिपरातिसन्धानोपहासादिवर्जितः पृच्छना । अधिगतार्थस्यैकाप्रयेण मनसाभ्यासोऽनुप्रेक्षा । घोषशुद्धं परिवर्तनमाम्नायः । दृष्टादृष्टप्रयोजनानपेक्षमुन्मार्गनिवर्तनसन्देहच्छेदापूर्वार्थप्रकाशनाद्यर्थो धर्म-कथानुष्ठानं धर्मीपदेशः । पंचविधस्य स्वाध्यायस्य किं फलं ! प्रज्ञाति-शयप्रशास्ताध्यवसायप्रवचनास्थितिसंयोच्छेदपरवादिशंकाशनावसंवेगताव-द्वयतिचारविशुद्धाद्यर्थः पंचविधः स्वाध्यायः ।

नियतकालो यावज्जीवं वा कायस्य त्यागोऽभ्यन्तरोपिधव्युत्सर्गः। बाह्यस्त्वनेकप्रायो व्युत्सर्गः। निःसंगत्वनिर्भयत्वजीविताशाव्युदासदोषो-च्छेदमोक्षमार्गभावनापरत्वादि व्युत्सर्गफलम्।

अथ ध्यानं नाम द्वादशं तप उच्यते तदर्थमिदं सूत्रमुमास्वामिभिः कृतं—

''उत्तमसंहनस्यैकाय्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्भुहूर्तात्।''

अस्यायमर्थः — वज्रऋषभनाराचसंहननं, वज्रनाराचसंहननं, नाराच-संहननं संहननत्रयमुत्तमं संहननं मोक्षादिकारणत्वात् । प्रथमं संहननं मोक्ष्यस्य हेतुः । ध्यानस्य हेतुस्त्रितयमपि भवति । अर्धनाराचस्य कीलि-

काया अप्राप्तासृपाटिकायाश्च संहननत्रयस्यान्तर्मुहूर्तकालं यावाचिन्तानि-रेाधधारणायामसमर्थत्वात्। गमनभोजनादिकियाविशेषेष्वनियमेन प्रवर्त-मानस्यात्मन एकस्याः क्रियायाः कर्त्तृत्वेनावस्थानं निरोधः-क्रियान्तर-व्यवधानाभावेन एकक्रियायाः सातत्येन प्रवृत्ति।नैरोध इत्यर्थः। एकाप्रे एकार्थे एक स्मिन्नग्रे प्रधाने वा वस्तुनि चिन्तानिरोधः - एक स्मिन् द्रव्ये पर्याये तदुभयात्मके स्थूले सूक्ष्मे वा चिन्तानिरोध इत्यर्थः । अथवा सद्ध्यानं, अप्रं मुखं, एकमप्रं यस्य स एकाप्रः स चासौ चिन्तानिरोधश्चे-काप्रचिन्तानिरोधः एकस्मिन्नर्थे वर्तमानचिन्तानिरोधः एकमुखः सद्भवानं, अनेकत्राक्षसूत्रादौ अनेकमुख: सद्ध्यानं न भवति यथा प्रदीपशिखा अनिराबाधेन परिस्पन्दते तथा ऽनिराकुलतायां ध्यानं न स्यात् । गुप्ति-समितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रादिकं यत्संवरकारणं तदेव ध्यानका-रणिमति ज्ञातव्यं । आन्तर्मुहूर्तात् मुहूर्तमध्ये ध्यानं भवति । न चाधिकः कालो ध्यानस्यास्ति, कस्मात् ? चिन्तानां दुर्धरत्वात् अतिचप-एतावत्यपि काळे ज्वलदचलं ध्यानं कर्मध्वसाय भवति प्रलयकालमारुतवत् समुद्रजलशोषणवत् । तद्वयानं हेयमुयादेयं च। तत्र हेयमार्त्त रौद्रं च। उपादेयं धर्म्थ शुक्रं च। ऋतौ दुःखे भवमार्त । रुद्राः क्रूराशयः प्राणी तत्कर्म रौद्रं । धर्मो वस्तुस्वरूपं तस्मा-दनपेतं आश्रितं धर्म्थे । मलरहितात्मपरिणामोद्भवं ग्रुक्तं । तत्र धर्म्थ शुक्कं च द्वयं मोक्षकारणं । संसारकारणमन्यद्द्वयमार्त्तरौद्रामिति ज्ञातव्यं। आर्त्तममोनज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारो वारं वारं चिन्तनं। मनोज्ञस्य विपरीतं चितनं तद्विपरीतं वेदनाचिन्तनं तद्विपरीतं निदानस्य चिन्तनं । हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रं ध्यानमुत्पद्यते । आर्त्त अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतेषु संभवति । रौद्रं अविरतदेशविरतेषु संभवति । आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयेर्धर्म्यध्यानमुत्पद्यते । तत्पूर्व-

विदो मुनेः श्रेण्यारोहणालूर्वे भवति । श्रेण्योरपूर्वकरणाग्रुपशान्तान्तानां प्रथमं शुक्कं भवति । क्षीणकषायस्य द्वितीयं शुक्कं । तृतीयं शुक्कं च ुर्धं च शुक्तं केविलनां भवति । तत्र सयोगस्य तृतीयं, चतुर्थमयोगस्योते । पृथ-क्लवितर्कवीचारं प्रथमं शुक्कं। एकत्ववितर्कावीचारं तृतीयं शुक्कं। सूक्ष्म-कियाप्रातिपातिनामकं तृतीयं शुक्कं । व्युपरतिकयानिवर्तिनामधेयं चतुर्थ शुक्रं। तत्र पृथक्तवितर्भवीचारं त्रियोगस्य भवति मनावाकायावष्टमभै-रात्मप्रदेशपरिस्पन्दान् त्रीन् योगानवलम्बय अवष्टभ्य उत्पद्यते इत्यर्थः । एकत्ववितर्काविचारं त्रिषु योगेषु मध्ये एकस्य चलनद्वारेणात्मपरिस्पन्दे सति समुत्पद्यत इत्यर्थः । काययोगस्य केविलनः सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपाति शुक्कं भवति । अत्र कायावष्टम्भेनैवात्मनश्चलनं । अयोगकेविलनो व्युपर-तिक्रयानिवार्ते शुक्रध्यानं यतोऽत्र कायाद्यवष्टम्भेनात्मप्रदेशचलनं न भवति । पृथक्तववितर्भवीचारमेकत्ववितर्भवीचारं ध्यानद्वयं पुर्वेष्वधीतिन एव । वितर्कवीचारसहितं पूर्वे । द्वितीयं तु वीचाररहितं । वीचारः कि ? अर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिवीचारः परिवर्तनमित्यर्थः । अर्थसंक्रान्तिः का ? द्रव्यं विमुच्य पर्यायं गच्छति पर्यायं विहाय द्रव्यं समुपतीः यर्थसंक्रान्तिः। एकं वचनं त्यक्त्वा वचनान्तरमवलम्बते तद्यि त्यक्त्वा ऽन्यद्ववनमवल-म्बते इति व्यञ्जनसंक्रान्तिः । काययोगं त्यक्तवा योगःन्तरं गच्छति तदिप त्यक्त्वा काययोगं व्रजतीति योगसंक्रान्तिः। एवं श्रुतज्ञानेन वितक्यं समूह्य द्रव्यं तत्पर्याये पर्यायान् वितक्यं ततो द्रव्ये परिवर्तने वीचार सति पृथक्लेन भेदेन अर्थपर्याययोवचनयोभयोर्वा श्रुतज्ञान-पर्यालोचनेन संक्रान्तिः पृथक्तववितर्भवीचारः ग्रुक्रध्यानं भवति। यद्यप्य-र्थव्यञ्जनादिसंक्रान्तिरूपतया चलनं वर्तते तथापि इदं ध्यानं। कस्मात् ? एवं विधस्यैवास्य विविक्तित्वात् । विजातीयानेकविकल्परहितस्य अर्था-दिसंक्रमेण चिन्ताप्रबन्धस्यैव एतद्भ्यानत्वेनेष्टत्वात् । अथवा द्रव्यपर्या-

यात्मनो वस्तुन एकत्वात् सामान्यरूपतया व्यञ्जनस्य योगानां चैकीकर-णादेकार्थाचन्तानिरोधोऽपि घटते । द्रव्यात्पर्यायं व्यञ्जनाद्वयञ्जनान्तरं योगाद्योगान्तरं विहाय अन्यत्र चिन्तावृतौ अनेकार्थता न द्रव्यादेः पर्या-यादौ प्रवृत्तौ । तथा श्रुतज्ञानेन एकार्थे वितर्कयक्वविचित्तित्तः प्रवृत्तः क्षीणकषाय एकत्ववितर्कवान् भवति । वाङ्मनोयोगं बादरक-षीययोगं च परिहाप्य सूक्ष्मकषीययोगालम्बनोऽन्तर्भुहूर्तरोषायुर्वेद्यनाम-गोत्रः सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपातिभाष्भवति । यदा पुनरायुषोऽधिकं वेद्यादि-त्रितयं तदा दण्डकपाटादिकं चतुःसमयैः कृत्वा पुनस्तावत्समयैः समु-पहृत्य समीकृतकर्मचतुष्टयः सूक्ष्मित्रयाप्रतिपातिष्यानं ध्यायति । ततोऽ समुच्छिन्निकयानिवृत्तिव्युपरतिकयानिवृत्यपरनामकं ध्यानं भवति । तस्मिन् स्थाने स्थितस्य सर्वास्त्रवनिरोधात् सर्वशेषकर्मविध्वं-सनसमर्थे सम्पूर्णे यथाख्यातचारित्रं साक्षानमोक्षकारणं संजायते । अन्त्ये शुक्कध्यानद्वये चिन्तानिरोधाभावेऽपि ध्यानव्यवहारः ध्यानकार्यस्य योगा-पहारस्य अघातिघातस्य चोपचारनिमित्तस्य सद्भावात् । तथा साक्षात्क्र-तसमस्तवस्तावर्हति न किंचिद्धयेयमस्ति । ध्यानं तु तत्र असमानकर्मणां समानत्वकरणार्थे या चेष्टा, कर्मसाम्ये तत्क्षययोग्यसमया या अलौकिका मनीषा तदेव सौख्यं मोहक्षयाञ्ज्ञीनावरणदर्शनावरणक्षयाचात्मनो दर्शनं ज्ञानं च भवति । अन्तरायविनाशादनन्तवीर्यं जीवस्य स्यात् । आयुकर्मविध्वंसनाचेतनस्य जन्ममरणाभावो भवति । नामकर्मनिर्मूलना- . नरस्यामूर्तत्वं जायते । नीचोच्चगोत्रवित्रासनात्कुलद्वयविनाशो भवति । वेदनीयकर्मनिर्मूलकाषं कषणात् जीवस्येन्द्रियोत्पन्नसुखाभावः संजायते ।

१-२ पुस्तकद्वयेऽपि ईद्धगेव पाठः किन्तु कषायस्थाने कायेनेति पाठेन भवि-तच्यं आगमाविरुद्धत्वात् । कषायानां तत्राभावाच म तेषां हापनं सूक्ष्मीकरणस्वं च सयोगिगुणस्थाने घटते । ३ समीपकृत. क. । ४ ज्ञानावरणक्षयात्. ख. ।

एकस्मिनिष्टे वस्तुनि निश्चला मतिर्ध्यानं । आर्तरौद्रधर्मापेक्षया तु मति-श्वंचला अशुभा शुभा वा सा भावना कथ्यते, चित्तं चिन्तनं अनेकन-ययुक्तानुप्रेक्षणं ख्यापनं श्रुतज्ञानपदालोचनं व्या कथ्यते न तु ध्यानं । अत्र संहननलक्षणं यथा यदुदयादस्थिबन्धनविशेषस्तत्संहननं षट्प्रकारं। वज्राकारोभयास्थिमध्ये सवलयबन्धनं सनाराचं वज्रवृषभनाराचसंहननं । तदेव वलयरहितं वज्रनाराचसंहननं । वज्राकारवलयव्यपेतं सनाराचं नाराचसंहननं । एकमस्थि सनाराचं अपरमनाराचं अर्द्धनाराचसंहननं । उभयास्थिप्रान्ते सकीलकं कीलिकासंहननं । अन्तरप्राप्तपरस्परास्थिसन्धि-बहिःशिरास्नायुमांसवेष्टितं असंप्राप्तासृपाटिकासंहननं चेति । अष्टसप्तति-तम्यां गाथायां वारसविहतवयरणं इत्यस्य पादस्य व्याख्यानं समाप्तं । तेरसिकरियाओ भावि तिविहेण त्रयोदशिकया भावय त्वं त्रिविधेन त्रिकरणशुद्धया पंचनमस्काराः, षडावश्यकानि, चैत्यालयमध्ये प्रविशता निसिही निसिही निसिही इति वारत्रयं हृद्यचार्यते, जिनप्रतिमावन्द-नाभिक्त कृत्वा बहिर्निर्गच्छता भव्यजीवेन असिही असिही इति वारत्रयं हृद्युचार्यत इति त्रयोदशिक्रया हे भन्य! त्वं भावय। तथा चोक्तं—

निःसंगोऽहं जिनानां सदनमनुपमं त्रिःपरीत्येत्य भन्त्या स्थित्वा गत्वा निषिद्धश्रुचरणपरिणतोऽन्तः शनैर्हस्तयुग्मं। भास्ते संस्थाप्य बुद्ध्या मम दुरितहरं कीर्तये शक्रवन्द्यं निन्दादृरं सदाप्तं क्षयरहितममुं क्षानभानुं जिनेन्द्रं॥ १॥

अरे लैंका दुरात्मानो ! यदि भवद्भिर्जिनप्रतिमा चैत्यालयश्च न मान्यते तदेदं वृत्तं पूज्यपादैर्जिनवन्दनाविधिः कथमुक्तः । तेन दुराप्रहं विमुच्यास्तिकत्वं भावनीयं भवद्भिः । अथवा पंचमहाव्रतानि पंचसमितय-स्तिस्रो गुप्तयश्चेति त्रयोदशिक्रयास्त्रयोदशिवधं चारित्रं हे भव्यवरपुण्ड- रीकमुने ! त्वं भावय । धरिह मणमत्तदुरयं विषयकषायान् गच्छन्तं मनोमत्ताद्वरदं मत्तगजं त्वं धर रक्ष । णाणंकुसएण मुणिपवर ज्ञाना-ङ्कुशेन निष्ठुरमस्तकप्रहारेण हे मुनिप्रवर ! महामुनिमति कि ! इति शेषः ।

### पंचिवहचेलचायं खिदिसयणं दुविहसंजमं भिक्खू। भावं भाविय पुन्वं जिणिलंगं णिम्मलं सुद्धं॥ ७९॥

पञ्चविधचेलत्यागं क्षितिशयनं द्विविधसंयमं भिक्षो !। भावं भावयित्वा पूर्वं जिनलिङ्गं निर्मलं शुद्धम् ॥

पंचित्रचेलचायं पंचित्रधानि पंचप्रकाराणि चेलानि वस्त्राणि तेषां त्यागः परिहागे यस्मिन् जिनलिंगे जिनमुद्रायां तत्पंचित्रधचेलत्यागं। उक्तं च गौतमेन गणिना प्रतिक्रमणसूत्रे—

"अंडजं वा-कोशजं तसरिचीरं (१) वोंडजं वा कर्पासवस्त्रं (२) रोमजं वा ऊर्णामयं वस्त्रं एडकोष्ट्रादिरोमवस्त्रं (२) वक्कजं वा वलकं वृक्षादित्वरभंगादिछिछ्वस्त्रं तद्दादिकं चापि (४) चर्मजं वा मृगचर्मव्याघ्रचर्मचित्रकचर्मगजचर्मादिकं न परिधानीयं (५)"

विदिसयणं दुविहसंजमं भिक्ख् क्षितिशयनं भूभिशयनं तृण-काष्टशिलास्थंडिलशयनं, द्विविधः संयमो यस्मिन् जिनिलंगे तद्द्विविध-संयमं। इन्द्रियसयमः पंचेन्द्रियसंकोचो मनः संकोचश्चेति पड्विधः सं-यमः। प्राणसंयमः पृथिव्यतेजोवायुवनस्पतिलक्षणपंचस्थावररक्षणं दीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुन्निद्रयपंचेन्द्रियचतुःप्रकारत्रसजीवरक्षणलक्षणः प-द्विधः प्राणसंयमः। भिक्ख्—हे भिक्षो! अहो तपस्त्रिन्! अथवा

१ उत्तमं. घ. ।

भिक्षाभोजनं कुर्वन् उद्दण्डचर्यायां पर्यटन् भिक्षुर्जिनिलंगमुच्यते । साभिक्षा पंचिवधा—अक्षम्रक्षणं, गर्तापूरणं, भ्रामरी, गोचारी, उदराप्निविध्यापनं चेति । भावं भाविय पुठ्वं भावं आत्मरूपं भावियत्वा जिनसम्यक्त्वं च भावियत्वा पूर्वं जिनिलंगं भवित । जिणिलंगं णिम्मलं
सुद्धं जिनिलंगं नग्नरूपमहन्मुद्रामयूरिपच्छकमण्डलुसहितं निर्मछं
कथ्यते तद्द्रयरितं लिंगं कश्मलिस्युच्यते । अन्यत्र तीर्थकरपरमदेवात्तसर्द्धंविना अवधिज्ञानादते चेत्यर्थः, शुद्धं चर्गजलतैलघृतभूतनाशनास्वादरितमुद्दण्डचर्यमन्तरायमलरितं शुद्धमित्यभिप्रायः ।

जहरयणाणं पवरं वज्जं जह तरुगणाण गोसीरं। तह धम्माणं पवरं जिणधम्मं भावि भवमहणं॥८०॥

यथा रत्नानां प्रवरं वज्रं यथा तरुगणानां गोशीरम्। तथा धर्माणां प्रवरं जिनधर्म भावय भवमथनम्॥

जह रयणाणं पवरं यथा येन प्रकारेण रत्नानां मध्ये प्रवरं उत्तमं रतनं कि वज्रं हीरकं पट्कोणं मौक्तिकगोमेदपुष्परागपुलकप्रवालचन्द्रकानतरिवकान्तजलकान्तहंसगर्भमसारगर्भरुचकपद्मरागेन्द्रनीलमहानीलनीलमरकतवैडूर्यलञ्जनकर्केतनेत्यादीनां रत्नानां मध्ये वज्रं हीरकं हि
सर्वोत्तमं तस्य देवाधिष्ठितत्वात् । जह तरुगणाण गोसीरं तरुगणानां
मध्ये यथा गोशीर्षं तैलपणिकं परमोत्तमचन्दनं प्रवरं । तह धम्माणं
पवरं तथा धर्माणां मध्ये जिनधर्म प्रवरं । हे मुरे ! त्वं भावि
भवमहणं भावय रोचय भवमथनं संसारविच्छेदकम् ।

#### तं धम्मं केरिसं हवदि तं तहा---

स धर्मः कीदशो भवति तद्यथा-तमेव निरूपयन्ति श्रीकुन्द- कुन्दाचार्याः---

### पूर्यादिसु वयसहियं पुण्णं हि जिणेहि सासणे भणियं। मोहक्खोहविहीणो परिणामो अपणो धम्मो॥ ८१॥

पूजादिषु व्रतसहितं पुण्यं हि जिनैः शासने भणितम् । मोहक्षोभविहीनः परिणामः आत्मनो धर्मः ॥

प्यादिसु वयसहियं पूजािषु व्रतसहितं पूजा आदिर्भेपां कर्मणां तानि पूजािदीन तेषु पूजािदेषु व्रतसहितं श्रावकव्रतसहितं। पुण्णं हि जिणिहि सासणे भणियं पुण्यं स्वर्गसौग्वयदायकं कर्म जिनैरतीर्थकरपरमदेवैर-परकेवितिभिश्च हि स्फुटं शासने आईतमते उपासकाश्ययननाम्न्यक्रें भणितं कर्तृतया प्रतिपादितं—इदं कर्म कर्णायभित्यादिष्टं। तथा चोक्तं जिनसेनपादै:—

पुण्यं जिनेन्द्रचरणार्चनसाध्यमाद्यं पुण्यं सुपात्रगतदानसमुत्थमेतत् । पुण्यं व्रतानुचरणादुपवासयोगात् पुण्यार्थिनामिति चतुष्टयमर्जनीयम् ॥ १ ॥

तथा समन्तभद्रस्वाम्याचार्थेरप्यभिहितं-

देव।धिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं। कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादाहतो नित्यं॥१॥ अर्हचरणसपयां महानुभावं महात्मनामवदत्। भेकः प्रमोदमत्तः कुमुमनंकेन राजगृहे॥२॥

यदीदं सर्वज्ञवीतरागपूजालक्षणं तीर्थकरनामगात्रवन्धकारणं विशिष्टं निर्निदानं पुण्यं पारम्पर्येण मोक्षकारणं गृहस्थानां श्रीमिद्धिभीणतं तर्हि साक्षान्मोक्षहेतुभूतो धर्मः क इत्याह—मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो मोहः पुत्रकलत्रमित्रधनादिषु ममदिभिते भावः, क्षोभः परीषहोपसर्गनिपातं चित्तस्य चलनं ताम्यां विहीनो रहितः मोहक्षोभ- विहीन एवं गुणिविशिष्ट आत्मनः शुद्धबुद्धेकस्वभावस्य विच्चमत्कारख-क्षणिश्चदानन्दरूपः परिणामो धर्म इत्युच्यते। स परिणामो गृहस्थानां न भवति पंचसूनासहिनत्वात्। तथा चोक्तं—

#### खण्डनी पेपणी चुही उदकुंभः प्रमार्जनी। पंचसुना गृहस्थस्य तेन मोक्षं न गच्छति॥१॥

यदि मोक्षं न गच्छिति तदा जिनसम्यक्त्वपूर्वकं दानपूजादिलक्षणं विशि-ष्टगुणमुपार्जन् गृहस्थः स्वर्गे गच्छिति परंपरया जिनिलिगेन मोक्षमिप प्राप्तोति ।

इति पुण्यधर्मयोः स्वक्तपमुक्त्वेदानीं निर्विकल्पसमाधिळक्षणं कर्म-क्षयकारणं कथयन्ति भगवन्तः—

पूर्ण महहिद् य पनेदि य रोचेदि य नह पुणो वि फासेदि। पुण्णं भोयनिमित्तं ण हु सो कम्मक्खयनिमित्तं ॥ ८२ ॥

> श्रद्धाति च प्रत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्पृशति । पुग्यं भागनिमिन्नं न हु तत् कर्मक्षयनिमित्तम् ॥

सहहिद् य श्रद्धाति च तत्र विपरीताभिनिवेशरहितो भवति । पत्तेदि य प्रत्येति च मोक्षहेतुभूतत्वेन यथावत्तःप्रतिपद्यते । रोचेदि य रोचते च मोक्षकारणतया तत्रेत्र कींच करोति । तह पुणो वि फासेदि मोक्षार्थित्यात्तःसाधनतया स्वृशति अवगाहयति । पुण्णं भोयनिमित्तं एतत्यूजादिरुक्षणं पुण्यं मोक्षार्थितया क्रियमाणं साक्षाद्भोगकारणं स्वर्ग-स्वीणामार्थिगनादिकारणं तृतीयादिभवे मोक्षकारणं निप्रन्थिंगेन । ण हु सो कम्मक्खयनिमित्तं न भवति हु—स्कुटं निश्चयेन साक्षात्तद्भवे गृहस्थिंगेन कर्मक्षयनिमित्तं—तद्भवे केवल्जानपूर्वकमोक्षनिमित्तं पुण्यं न भवति ज्ञातव्यं ।

# अप्पा अप्पिम रओ रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो। संसारतरणहेदुं धम्मोत्ति जिणेहिं णिदिहं॥ ८३॥

आत्मा आत्मिन रतः रागादिषु सकलदोषपरित्यक्तः । संसारतरणहेतुः धर्म इति जिनेः निर्दिष्टः ॥

अप्पा अप्पिम रओ आत्मा अत सातत्यगमने अतत्यूर्धं व्रज्या-स्वभावेनोध्वमेव गच्छतीत्यात्मा द्युद्धवृद्धेकस्वभाव आत्मिन रतो निज-शुद्धबुद्धैकस्वभावे एकळोळीभावभृतः। रायादिमु सयलदोसपरिचत्ती रागादिषु रागादिभ्यः सकळदोपपरित्यक्तः रागद्धेपमोहलोभादिसकलदो-परहित इत्यर्थः। संसारतरणहेदुं संसारस्य तरणहेतुः कारणभूतः। धम्मोत्ति जिणेहि णिहिटं धमं इति जिनैनिर्दिष्टं प्रतिपादितं जिनपू-जादिकं पुण्यमिति दोपः। तेन कारणेन जिनपूजादिषु देपं। न कर्तव्यः। उक्तं च योगीन्द्रदेवैः—

> देवेहं सत्थहं मुणिवरहं जो विदेगु करेड । नियामें पाउ हवेइ तम्डु जें संसाक भमेड ॥ १ ॥

अस्य दोहकस्यायं भाव:—देवशाम्त्रगुरूणां प्रतिमामु निपेधिकादि-पुच पुष्पादिभिः पुजादिपु च लौका देपं कुर्यन्ति नेपां पापं भवति तेन पापेन ते नरकादौ पतन्तीति ज्ञातव्यं।

अह पुण अप्पा णिच्छिदि पुण्णाई करेदि निरवसेसाई । तह वि ण पाविद सिद्धिं संसारत्थो पुणी भणिदो ॥ ८४॥ अथ पुनः आत्मानं नेच्छिति पुण्यानि करोति निरवशेषाणि । तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनर्भणितः ॥

अह पुण अप्पा णिच्छिदि अथ पुनरात्मानं नेच्छिति न भावयति। पुण्णाइं करेदि निरवसेसाइं पुण्यानि करोति निरवशेपाणि पूजादाना-

१ देवेभ्यः शास्त्रभ्यः मुनिवरेभ्यः यो विद्वेपं करोति । नियमेन पापं भवति तस्य येन संसारे भ्राम्यति ॥ १ ॥

दीनि सर्वाणि भोगाकांक्षानिदान्छ्यातिषूज्ञालाभादिकमभिलापुकतया करोति विद्धाति परं जिनसम्यक्तंनान्तः शृन्यो निर्विषेकः बहिरात्मा जीवः । तह वि ण पावदि सिद्धिं तथापि नानापुण्यानि कुर्वन्निप जीवो न प्राप्नोति न लभते, कां ? सिद्धिं आत्मोपल्लिखलक्षणां मुक्ति-मिति—जिनसम्यक्त्वरहितो दूरभव्योऽभव्यो वा स ज्ञातव्य इत्यर्थः । यदि सिद्धिं न प्राप्नोति नर्हि कीदशो भवति ? संसारत्थो पुणो भणिदो संसारस्थोऽनन्तसंसारी पुनर्भणित आगमे प्रतिपादितः ।

एएण कारणेण य नं अप्पां सहहेह तिविहेण। जेण य लहेह मोक्खं तं जाणिज्ञह पयत्तेण॥ ८५॥

एतेन कारणेन च तमात्मानं श्रद्धन त्रिविधेन। येन च लभध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन॥

एएण कारणेण य एतेन कारणेन चात्मनो मोक्षदेतुत्वेन । तं अप्पा सहहेह तिविहेण तमात्मानं श्रद्धत्त तत्र विपरीतामिनिवेश-रिहता भवत यूयं त्रिविधेन मनोवचनकाययोगप्रकारेण । जेण य लहेह मोक्यं येन च कारणेनात्मश्रद्धानहेतुना लभक्षं मोक्षं सर्वकर्मप्रक्षय-लक्षणं मोक्षं प्राप्तृत यूयं । तं जाणिज्ञह पयत्तेण तमात्मानं जानीत ज्ञानगुणेन भेदज्ञानेन युध्यक्षं यूयं, प्रयत्नेन चारित्रगुणेनेकलोलीभाव-तया तत्र तिष्ठत यूयं।

मच्छो वि सालिसिन्थो असुद्धभावो गओ महानरयं। इय णाउं अप्पाणं भावह जिणभावणा णिचं॥ ८६॥

मत्स्योपि शालिसिक्थाऽशुद्धभावो गतः महानरकम् । इति शास्त्रा धात्मानं भावय जिनभावनां नित्यम् ॥

मच्छो वि सालिसित्थो मत्स्योऽपि मीनजातिरल्पजीवः तन्दुल-सिक्थप्रमाणशरीरत्वानाम्ना शालिसिक्थः । असुद्धभावो गओ महा- नरयं अशुद्धभावः सन् गतः प्राप्तः महानरकं सप्तमं नरकं गतः । इय णाउं अप्पाणं इति ज्ञात्वात्मानं शुद्धबुद्धैकस्वभावरूपं टंकार्क्काणं-स्फिटिकिविवेशपमं चिच्चमत्कारलक्षणं मुक्तिगतसिद्धसमानं शुद्धनिश्चयनयेन सिद्धं ज्ञायकेकस्वभावं हे जीव ! हे आत्मन् ! । भावहि जिण-भावणा णिचं भावय त्वं भावनाविषयं कुरु इयं जिनभावनित ज्ञात्वा, अथवा जिनभावना जीवादिसप्ततत्वश्रद्धानं च नित्यं सवकालं भावय रोचस्व तस्मादिति अपध्यानं परिहृत्य अन्तस्तत्वं बहिस्तत्वं चाश्रयेति भावार्थः । कि तदपद्यानं ?——

वधवन्धच्छेदादे रागाह्रेपाच परकलत्रादेः।
आध्यानमपध्यानं शासित जिनशासने विशदाः॥१॥
"पदस्थं मंत्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वास्मिचिन्तनं।
रूपस्थं सर्विचद्र्पं रूपातीतं निरंजनं॥"

इति पद्योक्तं चतुर्विधं ध्यानं भावय हे जीव !।

अथ शालिसिक्यैमस्यकथा यथा—श्रीपुष्पदन्तजिनजन्मभूमी काकन्दी-पुरे श्रावककुळजन्मा सौरसेनी राजा वसूत्र । सकळवर्मानुरोवेन मांमत्रतं जग्राह । पुनर्वेदवेद्यम्द्रमतमोहितमितः मांसभक्षणमितः संजातः, अङ्गी-कृतवस्तुनिर्वाहनकारणाळोकापवादाच मांसं जुगुष्ममानः मनोविश्राम-हेतुं कमित्रयनामकेतुं न्यूपकारं स्वाहूयेकान्ते निजामिळापं तमजिज्ञपत् । विलंचरं-स्थळचर-जळचरजीवानां मांसमानाययन्नपि अनेकराजकायी-कुळचित्तत्या मांसभक्षणावत्तरं न प्राप । कमित्रयोऽपि नृपादेशं अह-निशं कुर्वन्नेकदा सर्पवाळकेन दृष्टा मृतः स्वयंभूरमणसमुद्रे महामत्स्यो बभूत्व । भूपः सौरसेनोऽपि चिरकालेन मृत्वा मांसभक्षणाशयानुबन्धा-

<sup>🤋</sup> द्वेषाद्रागाचेति पाठान्तरमन्यत्र । २ क्त. टी. ।

त्तिसन्नेव समुद्रे तस्यैव महामत्स्यस्य कर्णविल्मलाशनशिलः शालिसिक्थप्रमाणशरीरो मत्स्यो बभूव । तदन्त्रेप पर्याप्तद्रव्यभावेन्द्रियः तस्य
महामत्स्यस्य मुखं व्यादाय निद्रायतो वेलानदीप्रवाहे इव गलगुहानेकजलचरसमृहं प्रविश्य निष्कामन्तं निरीक्ष्य शालिसिक्थिश्वन्तयित—अयं
पापकर्मा महामत्स्यो निर्भाग्यो यन्मुखे पतन्त्यिप यादांसि भक्षित्तुं न
शक्तोति । मम देवेनैतावच्छिरीरं यदि भवति तदा सकलमिप समुद्रं
सत्वसंचाररिहतं करोमीति चेतिश्वन्तावलात्श्वद्रमत्स्यो निष्वलनक्रचक्रभक्षणपापाच महामत्स्योऽपि द्रावि मृत्वा सप्तमनरके संजातो । ततस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमायुपा तो द्रावि परस्परमालापं चक्रतुः । अहो श्वद्रमत्स्य ! महापापकर्मणो ममात्रागमनं संगच्छत एव । त्वं तु मत्कर्णमलाजीवनः कथम्त्रागतः । शालिसिक्थचरनारकः प्राह-महामत्स्यचेिष्ठतादि दुरन्तदुःखं (ख) संबन्धनाददुर्भावनावशात् ।

इति श्रीभावप्राभृते शालिसिक्थमस्योपाख्यानं समाप्तं ।

बाहिरसंगचाओ गिरिमरिद्रिकंदराइ आवासो। सयलो णाणज्झयणो निरत्थओ भावरहियाणं॥८७॥

बाह्ययञ्जन्यागः गिरिसारेह्रीकन्दरादावासः । सकलं ज्ञानाध्ययनं निरत्यंकं भावरहितानाम् ॥

वाहिरसंगचाओ वाह्यसंगत्यागः निर्धक इति सम्बन्धः। गिरि-सरिद्दिकंदराइ आवामो गिस आवासः पर्वतोपिर आतापनयोगः पर्वतं स्थितिर्वा, सरित्—नदीतटे तपश्चरणं भगीरथवत्, दरी गुहाया-मावासः, कन्दरो गिर्यादिविवरं तत्रावासः, आदिशब्दात् रमशानीद्यानादौ आवासः स्थितिः। सयलो गाणज्ञयणो सकलं वाचनापृच्छनानुप्रेक्षा-म्नायधर्मीपदेशलक्षणं ज्ञानाध्ययनं शास्त्रपठनं। निरत्थओ भावरहि- याणं भावरहितानां जिनसम्यक्त्वविवर्जितानां निजशुद्धबुद्धैकस्वभावा-त्मभावनाऽप्रच्युतानां यतीनां (निरर्थकं)। उक्तं च—

बाह्यप्रन्थिवहीना दरिद्रमनुजाः स्वभावतः सन्ति। यः पुनरन्तःसंगत्यागी लोके स दुर्लभो जीवः॥१॥ भंजसु इंदियसेणं भंजसु मणमकडं पयत्तेण। मा जणरंजणकरणं वाहिरवयवेस तं कुणसु ॥८८॥

> भहिष्य इन्द्रियसेनां भङ्ग्धि मनोमर्कटं प्रयत्नेन । मा जनरजनकरणं बहिन्नैतवेष ! त्यं कार्याः ॥

भंजसु इंदियसेणं त्वं मंग्वि, कां ? इन्द्रियसेनां । भंजसु मणमकडं प्यत्तेण भंजमु-त्वं मंग्वि आमर्दय विपयकपायेभ्यो गच्छन्तं निरुणिद्ध, कं ? मणमकडं—मनोमर्कटं चपलस्वभावत्वान्मन एव मकर्टस्तं मनोवानरं प्रयत्नेन स्त्रीसंगपिरत्यागात् । मा जणरंजणकरणं मान्नेव जनानां लोकानां रंजनकरणं अनुरागोत्पादकं कार्य । हे वाहिरवयवेस बहिर्त्र-तवेप ! हे वाह्याकारदीक्षाचिद्धोद्दाहक !। तं त्वं । मा कुणसु मा कार्यी:।

णवणोकसायवग्गं मिच्छत्तं चयसु भावसुद्धीए। चेइयपवयणगुरुणं करेहिं भक्तिं जिणाणाए॥ ८९॥

नवनोकषायवर्गं मिध्यात्वं त्यज भावशुद्ध्या। चैत्यप्रवचनगुरूणां कुरु भक्ति जिनाज्ञया ॥

णवणोकसायवग्गं नवनोकपायवर्ग हास्यरत्यरितशोकभयजुगुष्ता-स्त्रीपुंनपुसंकवेदलक्षणान् नोकपायान् ईपत्कपायान् यथाएयातचारित्रधा-तकान् । चयमु त्यजीते संबन्धः । तथा मिच्छत्तं चयमु भावसुद्धीए मिथ्यात्वं पंचप्रकारं चयमु-त्यज—

#### प्यंत बुद्धदिसी विवरीओ वंभ तावसो विणओ। इंदो वि य संसयिदो मक्कडिओ चेव अण्णाणी॥१॥

एकान्तेन क्षणिकेकान्तेन मोक्षं बोद्धो बदित । विपरीतेन हिंसया मोक्षं बंभ-ब्राह्मणो बदित । तापसो विनयेन मोक्षं बदित । इन्द्र इन्द्रचन्द्रनागे-न्द्रगच्छः संशयेन मोक्षं मन्यते । अपिचशब्दाद्रोपुच्छिको द्राविडो यापनीयाभियो निष्पिच्छश्च संशयमोक्षो ज्ञातव्यः । मस्करपूरणो मार्क-टिको ऽज्ञानान्मोक्षं मन्यते । एतन्महापातकं मिध्यात्वपंचकं चयसु-त्यज है जीव ! त्यं । तथा च समन्तभदः प्राह—

#### न सम्यक्त्वसमं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनभृताम्॥१॥

मावसुद्धीए-तत्वार्यश्रद्धानलक्षणया भावगुद्धया जिनसम्यक्तेन लौकपापसंभापणसंगमपरिहारेण ग्रुद्धमुद्धैकस्यभावात्मरुचिपरिणामेनेति भावार्थः । चेह्यपवयणगुरुणं चैत्यानां अहित्सद्धप्रभृतिप्रतिमानां प्रवन्तस्य जिननाथमूत्रस्य तथेति मस्तकोपर्यारोपणेन सरस्वतीप्रतिमापू-जनेन गुरूणां निर्प्रत्यादगम्बराणां भव्यजीवभक्तजनिवनेयमातृपितृसद्दश-दितोपदेशकानां । करेदिं भित्तं जिणाणाए कुरु त्वं भिक्तं पंचामृत-जलेक्षुरसहैयंगवीनगोमहिपीक्षीरगन्धोदककलशस्नपनेन जलचन्द्रनाक्षत-पुष्पचरुद्दीपभूपक्रशर्धदानेन स्तवनेन जपेन ध्यानेन श्रुतदेवताराधनेन नित्यं प्रातरुखाय सर्वज्ञवीतरागप्रतिमासर्वाङ्गावलोकने भिक्तं कुरु, तथा श्रुतभिक्तं श्रुतोक्तप्रकारेण कुरु, तथा गुरूणां पादमर्दनेन वैयावृत्ययधा-संभवाहारदानश्रुतसमर्पणोपधप्रदानवसत्यर्पणाभयदानादिभिर्यथायोग्यं भ-कि कुरु । एतत्सर्व भिक्तलक्षणं कर्म जिनाज्ञया महापुराणश्रवणेन त्व कुरु हे जीव ! स्वर्गं मोक्षं च प्राप्यिस । लौकानां महापाताकिनां वचनं मा मानयस्य ।

#### तित्थयरभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं । भावहि अणुदिणु अतुलं विसुद्धभावेण सुयणाणं ॥ ९०॥

तीर्थंकरभाषितार्थं गणधरदेवैः प्रन्थितं सम्यक् । भावय अनुदिनं अतुलं विशुद्धभावेन श्रुतज्ञानम् ॥

तित्थयरभासियत्थं तीर्थकरेण श्रीमद्भगवदहृत्सर्वज्ञवीतरागेण भाचितः कथितोऽर्थो यस्य श्रुतज्ञानस्य तत्तीर्थकरभापितार्थं। गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं गणधरदेवैगौतमस्वाम्यादिभिर्ग्रन्थितं द्वादशाधिकशतकोठित्रयशीतिलक्षाष्टापंचाशत्सहस्त्रपंचाधिकपदेरानीतिमिति प्रन्थितं । चतुर्दशप्रकीर्णकरण्यानीतं श्रुतज्ञानं। सम्मं सम्यक्प्रकारेण
पूर्वापरविरोधरहितं। भाविह भावय। अणुदिणु अनुदिनमहिनशं।
अतुलं अनुपमं। विसुद्धभावेण सुयणाणं चलमलिनपरिणामरहिततया।
एकस्य पदस्य स्रोका यथा—५१०८८४६२१ अक्षर १६। उक्तं च
श्रुतस्कन्यशास्त्रे—

एकंविनकोडीओ लक्खा अहेव सहसचुलसीदी। सयछकं णायव्वं सड्ढाइगवीसपयगंथा॥१॥ पाऊण णाणसलिलं निम्महतिसडाहमोसउम्मुका। होति सिवालयवासी तिहुवणचुडामणी सिद्धा॥९१॥

प्राप्य ज्ञानसिललं निर्मेध्यनृषादाहशोपोनमुक्ताः । भवन्ति शिवालयवासिनः त्रिभुवनचूड्रामणयः गिद्धाः ॥

पाऊण णाणगितिलं प्राप्य लब्धा, कि ? ज्ञानसिक्तं सम्यक्तानपानीय सिद्धा भवन्तीति सम्बन्धः । कथंभूताः सिद्धाः, निम्महितमर्डा-हसोसउमुका निर्मथ्या मथ्येतुमशक्या स चासौ तृपा विषयाभिलापः दाहश्च शरीरपरिसन्तापः शोपश्च रसादिहानिः निर्मथतृपादाहशोपाः तैरु-

१ एकपंचाशकोट्यः लक्षा अष्टावेव सहस्रचतुरशानिः । शतपद्रकं ज्ञातव्यं सार्वेकविंशतिपद्रप्रन्थाः ॥ १ ॥

न्मुक्ताः परित्यक्ता निर्मथतृड्दाहशोपोन्मुक्ताः । निम्मलसुविसुद्धमा-वसंजुत्ता इति च कचित्पाठः तत्रायमर्थः—निर्मलो द्रव्यकर्मभावकर्मनो-कर्मरहितः योऽसौ सुविशुद्धभावः कर्ममलकलङ्करहितः क्षायिको भावः परिणामः निर्वेकेवल आत्मा वा तेन संयुक्ताः सहिता निर्मलमुविशुद्धभाव-संयुक्ताः । होति सिवालयवासी भवन्ति संजायन्ते, के ते ? आसन्नभ-व्यजीवाः, कीदशाः संजायन्ते ? शिवालयवासिन ईपत्प्राग्भारनाम्न्यां शिलायां वसन्तीति मुक्तिशिलोपरि तिष्ठन्तीत्येवं शीलाः शिवालयवासिनः, अथवा शिवानां सिद्धानामालयः शिवालयः पंचचत्वारिशलक्षयोजन-विस्तारमुक्तिशिलाया उपरि तनुवातनामवातवलये निराधारा आकाशे तिष्ठन्तीतिभावः । पुनः कथंभूताः सिद्धाः, तिहुवंणचूडामणी त्रेष्टो-क्यशिरोरत्नसदशाः ।

### दस दस दो सुपरीसह सहिह मुणी सयलकाल काएण। सुत्तेण अप्पमत्ता संजमघादं पमोत्तूण॥ ९२॥

दश दश द्वी सुपरीषहान् सहस्व मुने ! सकलकालं कायेन । सूत्रेण अप्रमत्ताः संयमघातं प्रमुच्य ॥

दस दस दो दश च पुनर्दश च हो च हाविंशतिरित्यर्थः। के ते,
सुपरीसह सुष्ठुअतिशयेन परिसमन्तात् सह्यन्ते ये ते सुपरीपहाः "मार्गाच्यवननिर्जरार्थे परिसोद्धव्याः परीषहाः" ते तु पूर्वोक्तवर्णना ज्ञातव्याः।
- सहिह सहस्य। ग्रुणी हे मुने! हंही तपस्विन्!। सयलकाल सकलकालं
सर्वकालं, कायेन-शरीरेण वाग्मनश्चात्मनि स्थाप्यते इति भावः। सुत्तेण
सूत्रेण जिनवचनेन कृत्वा। कि तिज्ञिनवचनं ?—

१ न केवल इति. ख. । २ य. टी.। ३ दस दस दो सुपरीसह सहंति. ख.।

४ इंके. क.।

षद० १६

''मार्गाच्यवननिर्जरार्थे परिसोढव्याः परीषहाः ''

इति । अप्पमत्ता अप्रमत्ताः प्रमादरिहताः इत्यर्थः । संजमघादं यमोत्तूण संयमस्य घातं प्रमुच्य ।

> जह पत्थरो ण भिज्जइ परिद्विओ दीहकालमुदएण। तह साहू ण विभिज्जइं उवसग्गपरीसहेहितो।। ९३॥

यथा प्रस्तरो न भिद्यते परिस्थितो दीर्घकालं उदकेन। तथा साधुर्न विभिद्यते उपसर्गपरीषहेभ्यः ॥

जह पत्थरो ण भिज्जइ यथा प्रस्तरः पात्राणो न विभिद्यते न परिणमित अन्तरार्द्रो न भवति । परिद्विओ दीहकाल प्रदर्ण पाषणः कथंभूतः, परिस्थितः बुडित उदके इति सौत्रसम्बन्धात् । कथं परिस्थितः, दीर्घकालं प्रचुरकालं, केन न विभिद्यते ? उदकेन वारिणा । तह साहू ण विभिज्जइ तथा साधुर्मुनी रवत्रयसाधकः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमण्डितो न विभिद्यते नान्तः श्चुभितो भवति । उवसग्गपरी सहेहितो देवमानवारिश्रमेवतनो पद्रवेश्य उपसर्गेश्यः परी-षहेश्यः श्चुधापिपासादिश्यो द्वाविंशतेरपि । "मुन्तो हिन्तो हि दु दो तो इसेः "इति प्राकृतव्याकरण सूत्रेण पंचमी बहुवचन श्यसः स्थाने हितो आदेशः । ङसिस्थाने च " छक्च हितो हि दु दो तो इसेः "इति सूत्रेण भवति । "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणं" इति परिभाषयाऽत्र बहुवचनस्य श्यसो हिन्तो आदेशो ज्ञावव्य-इति । ~

भावि अणुवेक्खाओ अवरे पणवीसभावणा भावि । भावरहिएण किं पुण बाहिरिलंगेण कायव्वं ॥ ९४॥

<sup>9 &</sup>quot; सीवूसहोऽङेऽसोः " इति शाकटायनीयेन " सोटः " इति जैनेन्द्रीयेण पाणिनीयेन च सूत्रेण षत्वनिषेधः ।

भावय अनुप्रेक्षा अपराः पञ्चविंशतिमावना भावय । भावरहितेन किं पुनः बहिर्लिक्षेन कार्यम् ॥

भावहि अणुवेक्खाओं भावय पुनः पुनिश्चन्तय अनुप्रेक्षा अनि-त्यादीः। अवरे पणवीसभावणा भावि अपराः पंचिवंशतिभावना भावय। भावरहिएण किं पुण भावरहितेन पुनः किं—न किमिप इत्याक्षेपः। बाहिरिलिंगेण काय व्यं वहिं हिंगेन नप्नवेषेण कि साध्यं कर्मक्षयश्च्यमिदं।

सन्वविरओ वि भाविह णवयपयत्थाई सत्ततचाई। जीवसमासाई मुणी चउदसगुणठाणणामाई॥ ९५॥

सर्वविरतोपि भावय नवकपदार्थान् सप्ततत्वानि । जीवसमासान् मुने ! चतुर्दशगुणस्थाननामानि ॥

सन्विरओ वि मानिह सर्विरतोऽपि हे जीव ! तं महात्रत्यिप सन् भावय । णवयपयत्थाई सत्तत्वाई नवपदार्थान् जीवाजीवा-स्ववन्धसंवरिनर्जरामोक्ष पुण्यपापपदार्थान् । चेतनाळक्षणो जीवः । पुद्र-ळघर्मावर्मकालाकाशा अजीवाः । आत्मप्रदेशेषु कर्मपरमाणव आगच्छन्ति स आस्रवो मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगरूपः । आत्मप्रदेशेषु आस्व-वानन्तरं द्वितीयसमये कर्मपरमाणवः श्लिष्यन्ति स बन्धः प्रकृतिस्थित्युनुः भागप्रदेशभेदाचतुर्विधः । आस्रवस्य निरोधः संवर उच्यते । स संवरः से गुप्तिसमितिदशधर्मानुप्रक्षापरीपहजयचिरित्रैर्भवति । तपसा निर्जरा च भवति संवरश्च भवति । सर्वकर्मक्षयो मोक्षः कथ्यते । ऐते नवपदार्थाः, एतेषां विस्तर आगमाद्वेदितव्यः । सप्तत्वानि पुण्यपापरहितानि ज्ञातव्यानि ।

१ पुस्तकद्वयेऽपि संशब्दो वर्तते ।

२ पुस्तकद्वयेऽपि पुण्यपापषोर्कक्षणं नास्ति तदनेन प्रकारेण शेयं। पुनात्याःमानं तःपुण्यं। पाति रक्षति श्रुभादात्मानं तत्पापं।

जीवसमासाइं ग्रुणी हे मुने ! जीवसमासान् चतुर्दशसंख्यान् त्वं भावय । अथ के ते चतुर्दशजीवसमासा इति चेत्?—

बोदरसुहमेगिदिय वितिच उरिदिय असाण्ण सण्णी य । पज्जत्त,पज्जत्ता भूदा इय चोहसा होति ॥ १॥ विस्तरभेदैर्जीवसमासा अष्टानवतिर्भवन्ति । तत्रेयं गाथा—

थावर वेयालीसा दो सुर दो नरय तिरिय चउतीसा। नव विउले नव मणुए अडणउदी जीवठाणाणि॥१॥

अस्या विवरणं—पृथ्वीकायिकसूक्ष्म बादर पर्यात-अपर्यात-लब्ध्यपर्यात ६। तथा अप् ६। तेज ६। वायु ६। एवं २४। वनस्पतिकायिकभेद २ प्रत्येक-साधारण। साधारणभेद १२ नित्यनिगोद सूक्ष्म-बादर-पर्यात-अपर्यात-अपर्यात-लब्ध्यपर्यात ६ तथा इतरिनगोद-सूक्ष्म-बादर-पर्यात-अपर्यात-लब्ध्यपर्यात ६ एवं १२। प्रत्येकभेद ६ सुप्रतिष्ठितप्रत्येक वाटिकादौ, अप्रतिष्ठिताः स्वयमेव ते च पर्यात-अपर्यात-लब्ध्यपर्यात। एवं थाव-रवयालीसा। सुरभेद २ पर्यात-अपर्यात। नारकभेद २ पर्यात-अप-वर्षात। पंचेन्द्रियतिर्यग्मेद ३४। जलचरभेद २ गर्भज-सन्मूर्च्छन। गर्भ-जमेद २ पर्यात-अपर्यात। सम्मूर्च्छनमेद पर्यात-अपर्यात लब्ध्य-पर्यात ५। तथा नमश्चर ५। स्थलचर ५। एवं १५ संक्षिमेदाः। तथा १५ असंक्षिमेदाः। भोगभूमिनतिर्यग्मेद ४ जलचर पर्यात-अपर्यात। नमश्चर पर्यात-अपर्यात। एवं ४। एवं पंचेन्द्रियतिर्यग्मेद ३४।विकलत्र-येमद ९। द्वीन्द्रियपर्यात-अपर्यात-लब्ध्यपर्यात, त्रीन्द्रियपर्यात अपर्यात-लब्ध्यपर्यात, चतुरिन्द्रियपर्यात-अपर्यात-लब्ध्यपर्यात। एवं ९। मनुष्य

१ बादरस्क्षेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासिज्ञसंज्ञिनः । पर्यासापर्यासा भूता इति चतुर्द्श भवन्ति ॥ १॥

२ विवरणमिदं पुस्तकानुसारि।

भेद ९ भोगभूमिजभेद २ पर्यात-अपर्यात, कुभोगभूमिजमनुष्य पर्यात—अपर्यात, म्लेच्छखण्डमनुष्य पर्यात—अपर्यात, आर्यखण्डमनुष्य पर्यात-अपर्यात, आर्यखण्डमनुष्य पर्यात-अपर्यात—लब्ध्यपर्यात। एवं भेद ९। एवं जीवसमासा अष्टानवतिः। चउदसगुणठाणामाई चतुर्दशगुणस्थाननामानि। यथा—

मिच्छा सासण मिस्सो अविरद्सम्मो य देसविरदो य । विरदा पमत्त इयरो अपुन्व आणियाट्ट सुहमो य ॥ १ ॥ उवसंत खीणमोहो सजोगकेविछिजिणो अजोगी य । चउदसगुणठाणाणि य कमेण सिद्धा मुणेअन्वा ॥ २ ॥

मिध्यात्वगुणस्थानं (१) सासादनगुणस्थानं (२) मिश्रगुण-स्थानं (३) अविरतसम्यग्दिष्टिगुणस्थानं (४) देशविरतगुणस्थानं (५) प्रमत्तसंयतगुणस्थानं (६) अप्रमत्तसंयतगुणस्थानं (७) अपूर्वकरणगुणस्थानं (८) अनिवृत्तिकरणगुणस्थानं (९) सूक्ष्म-सांपरायगुणस्थानं (१०) उपशान्तकपायगुणस्थानं (११) क्षीणकषायगुणस्थानं (१२) सयोगकेविष्टगुणस्थानं (१३) अयोगकेविष्टगुणस्थानं (१४) चेति । चतुर्दशगुणस्थानानां विवरणमागमाद्देदितव्यं। तानि व्वं हे जीव! भावय—रुचिमानय—श्रद्धानं कुर्विति ।

णवविहवंभं पयडिह अन्वंभं दसविहं पमोत्तूण। मेहुणसण्णासत्तो भिमओसि भवण्णवे भीमे॥ ९६॥

नवविधव्रम्हचर्यं प्रकटय अब्रह्म दशविधं प्रमुच्य । मैथुनसंज्ञासक्तः भ्रमितोसि भवार्णवे भीमे ॥

णविविह्यं भं पयडिह नविषयं नवप्रकारं ब्रह्मचर्ये हे जीव ! त्वं प्रकटय सर्वकालमात्मप्रत्यक्षं कुरु। मनावचनकायानां प्रत्येकं कृतकारि-तानुमतानि त्रीणि त्रीणीति नवविधं ब्रह्मोच्यते। अथवा—

१ अनयोः छाया पूर्व गता।

ईश्यिविसयाहिलासी अंगविमोक्खो य पणिद्रससेवा।
संसत्तद्व्वसेवा तिहेंदियालोयणं चेव॥१॥
सक्कारपुरक्कारो अतीदसुमरणमणागदहिलासो।
इहविसयसेवा वि य नवभेदिमदं अबंभं तु॥२॥
इति नवभेदमब्रह्म तद्वर्जनं नवभेदं ब्रह्मचर्यं ज्ञातव्यमित्यर्थः। अब्बंभं दसविहं पमोत्तूण अब्रह्मचर्यं दशविधं प्रमुच्य परिहृत्य। किं तद्दशविधमब्रह्मेति चेत् १——

चिन्ता दिरक्षा निःश्वासो ज्वरो दाहो रुचिस्तथा। मूर्च्छोन्मसोऽसुसन्देहो मरणं दशधा स्मरः॥१॥

मेहुणसण्णास्तो मैथुनस्य कमनीयकामिन्या आलिङ्गनचुम्बनचूप-णादिसंज्ञायामासक्तो लंपटो हे जीव !। भिमओिस भवण्णवे भीमे भिमतोऽसि भान्तोऽसि पर्यटितोऽसि च्छेदनभेदनादिदुःखानि मुंजानो भवार्णवे संसारसमुद्रे चतुर्गतिलक्षणे भीमे भयानके राद्रस्वभावे, अन-न्तकालं दुःखी बभूविधेति ।

> भावसहिदो य मुणिणो पावइ आराहणाचउक्कं च । भावरहिदो य मुणिवर भमइ चिरं दीहसंसारे ॥ ९७ ॥ भावसहितश्र मुनीनः प्राप्नोति अराधनाचतुष्कं च । भावरहितश्र मुनिवर ! स्रमति चिरं दीर्घसंसारे ॥

भावसहिदो य मुणिणो भावन जिनसम्यक्त्वलक्षणेन सहिदो-सहितः मंहितः संयुक्तः श्रीमद्भगवदहित्सर्वज्ञवीतरागचरणकमलचंचरीकः, अथवा भावः पूर्वोक्तलक्षणः स्वः शुद्धबुद्धैकस्वभाव आत्मा हितो यस्य

श्वीविषयाभिलापः अंगविमोक्षश्च प्रणीतरससेवा । संसक्तद्रव्यसेवा तथेन्द्रियालोकनं चैव ॥ १ ॥ सत्कारपुरस्कारः अतीतस्मरणं अनागताभिलापः । इष्टविषयसेवापि च नवभेदिमदमद्रम् तु ॥ २ ॥

यस्मै वा स भावस(स्व)हितः। चकारान्नै मुनिरन्येषामि भव्यजीवानां हितः त्रेटोक्यटोकतारणसमर्थत्वात्। यो भावसहितः स पुमान् मुणिणो—मुनीनामिनः स्वामी मुनीनः स मुनिर्मुनिचक्रवर्ती। पावइ आराहणाचउकं च प्राप्तोति लभते, किं तत् ? आराधनाचतुष्कं सम्यग्द्र्शनज्ञानचारित्रतपसामाराधकत्वं प्राप्तोति। भावरहिदो य मुणि-वर भावरहितश्च जिनसम्यक्त्वातीतो वेपधारी मुनिः हे मुनिवर! हे मुनिश्रेष्ट!। भमइ श्राम्यित पर्यटित। चिरं दीर्घकाटं अनन्तकाटं—याव-काटं सिद्धस्वामिना मुक्ता तिष्टन्ति तावत्पर्यन्तं स मिथ्यादिष्टिर्मुनि- र्भिति। क ? दीहसंसारे दीर्घसंसारेऽनन्तभवसंकटे संसारसमुदे मजनोमजनं करोतीति भावार्धः।

#### पावंति भावसवणा कछाणपरंपराइं सोक्खाइं । दुक्खाइं द्व्यसवणा नरतिरियकुदेवजोणीए ॥९८॥

प्राप्तुवन्ति भावश्रवणाः कल्याणपरम्पराणि मुखानि । दुःखानि द्रव्यश्रवणा नरतिर्यक्कदंवयोना ॥

पावंति भावसवणा प्राप्तवनित लभनते, के ते ? भावश्रवणाः सम्यग्रहण्यो दिगम्बराः । कल्लाणपरंपराइं सोक्खाइं कल्याणानां गर्भावतारजन्माभिषकिनिष्कमणज्ञाननिर्वाणलक्षणा (नां) परंपरा श्रीणिर्येषु सौख्येषु
तानि कल्याणपरंपराणि एवंविधानि सौख्यानि भावश्रवणाः प्राप्तवन्ति
तीर्थकरपरभदेवा भवन्ति । दुक्खाइं द्व्यस्वणा दुःखानि प्राप्तवन्ति,
के ते ! द्व्यसवणा—द्वयश्रवणा जिनसम्यक्त्वराहिता नग्नाः पशुसमानाः
दिगम्बरा इति भावार्थः । क दुःखानि द्वयश्रवणाः प्राप्तवन्तीति
चेत ! करतिरियकुदेवजोणीए नराश्च मनुष्याः, तिर्यचश्च पशवः, कुत्सिता देवाश्च भावनामरा व्यन्तरा ज्योतिष्काश्च तेषां योनौ उत्पत्तिस्थाने ।

१ चकारात् न गुनेर० इत्यादि. ख. पाठः। पुस्तकद्वयेऽपि नकारो वर्तते स च शल्यति।

#### छायालदोसदूसियमसणं गसिउं असुद्धभावेण। पत्तोसि महावसणं तिरियगईए अणप्पवसो॥ ९९॥

षद्चत्वारिंशहोषद्षितमशनं प्रसित्वाऽशुद्धभावेन । प्राप्तोसि महाम्बसनं तिथैग्गतौ अनात्मवशः ॥

छायालदोसद्सियं षट्चत्वारिंशदांषेद्वितं मिलनीकृतं। असणं गिसउं असुद्धभावेण अशनं पिण्डं प्रसित्वा अशुद्धभावेन मिथ्यादृष्टि-पिरणामेन ख्यातिष्वज्ञालाभकश्मिलना परिणामेन। पत्तोसि महावसणं प्राप्तोऽसि हे जीव! महान्यसनं महादुःखं। कस्यां ? तिरियगईए अणप्पवसो तिर्यगत्यामनात्मवशो जिन्होपस्थादिषडिन्द्रियपराधीन इति भावः।

अथ के ते पट्चत्वारिशदशनदोषा अशनस्येति चेत् ! पोडशसंख्या उद्गमदोषाः, तथा षोडशोत्पादनदोषाः, दशविधा एपणादोषाः, संयोजनाप्रमाणाङ्गारधूमदोषाश्चत्वार इति पट्चत्वारिशदशनदोषाः । प्राणिनः प्राणव्यपरोप आरम्भ उच्यते (१) प्राणिन उपद्रवणं उपद्रवः कथ्यते (२) प्राणिनोऽङ्गच्छेदादिर्विद्रावणमिभधीयते (३) प्राणिनः सन्तापकरणं परितापनं व्यान्हियते (४) एतेश्चतुर्भिदेपि- निष्पन्नमन्नमतिनिन्दितमधःकर्म प्रतिपाद्यते । तदधःकर्म मनोवचन-कायानां त्रयाणां प्रत्येकं कृतकारितानुमतभदैर्नवविधं भवति । तेनाधः-कर्मणा रहिता उद्गमाख्यषोडशदाषैर्विजता उत्पादनपोडशदोषैः परि-त्यक्ता एषणादशदाषैः परिद्वता संयोजनप्रमाणाङ्गारधूमनामभिश्चतुर्भि- देपिरुक्तिता ज्ञानाभ्यासध्यानधर्मोपदेशमोक्षप्राप्त्यादिकारणोपेता एष-णासमितिप्रोक्तकमप्राप्ताशनसेवा भिक्षाद्यद्विर्गुणसमृहरक्षादक्षा वेदि-तन्या । तस्यां उदिष्टादयः षोडशदोपा वर्जनीयाः । ते के ! तनामनिर्देशः

कियते । उद्दिप्टः (१) अध्यवधिः (२) पूति (३) मिश्रं (४) स्थापितं (५) बलिः (६) प्राभृतं (७) प्राविष्कृतं (८) क्रीतं (९) प्रामृष्यः (१०) परिवर्त्तः (११) अभिहतं (१२) उद्भिनं (१३) मालिकारोहणं (१४) आच्छेदं (१५) अनिसृष्टं (१६) चेति पोडशोद्रमदोपाः । अथोदिष्टादीनां षोडशानामर्थविशेष उच्यते— यदनं स्वमुद्दिश्य निष्पन्नं तदुदिष्टं, अथवा संयतानुदिश्य निष्पन्नं, अथवा पाषंडिन उद्दिश्य निष्पनं, अथवा दुर्बलानुद्दिश्य निष्पनं तदन्रमुद्दिष्ट-मुच्यते । प्रगता असवः प्राणा यस्मात्तत्प्रासुकं चर्मजलादिभिरस्पृष्ट-मप्यन्नमात्मार्थे कृतं तत्संयतैर्न सेव्यं । अत्र दृष्टान्तः-यथा मदनोदके मत्स्यनिमितं कृते मत्स्या एव माद्यान्ति न तु दुर्दुरा भेका माद्यान्ति तथा यतिरिप दोपसहितमन्नमुद्दिष्टं न सेवते (१) अथाध्यविधर्नाम दोषो द्वितीय उच्यते यतीनां-पाके क्रियमाणे आत्मन्यागते च सति तत्र पाके तन्दुला अम्बु चार्धिकं क्षिप्यते सो ऽध्यवधिर्दोप उच्यते, अथवा याव-त्कालं पाको न भवाति तावत्कालं तपास्विनां रोधः क्रियते सोऽ-ध्यविधरोप उत्पद्यते (२) अथ पूतिनाम तृतीयं दोषमाह— यत्प्रामुकं पात्रं कांस्यपात्रादिकं मिध्यादृष्टिप्रातिवेदे। मिध्यागुर्वर्धे दत्तं तत्पात्रस्थमनादिकं महामुनीनामयोग्यं पूत्युच्यते (३) यत्प्रासु-केन मिश्रं तिनमश्रं ( ४ ) पाकभाजनाद्गृहीःवा यदन्नं स्वगृहेऽन्यगृहे वा स्थापितं, अथवान्यस्मिन् भाजने भाण्डे ऽन्नादिकं निष्पन्नं द्वितीये कां-स्यपात्रादौ क्षिप्त्वा शोधनाद्यर्थं तृतीये भाजने मुच्यते तदनं मुनीनाम-योग्यं किन्तु भाण्डान्मुनिभोजनपात्रे एव मुच्यते तस्माद्गृहीत्वा मुनये दीयते, अन्यथा स्थापितं नाम दोषः ( ५ ) यक्षादीनां बिलदानोद्धतं अनं बिल्रिच्यते, अथवा संयतागमनार्थे बिल्करणं बिलः कथ्यते (६) अस्यां वेलायां दास्यामि, अस्मिन् दिवसे दास्यामि, अस्मिन् मासे

दास्यामि, अस्यामृतौ दास्यामि, अस्मिन् वर्षादौ दास्यामीति नियमेन यदनं मुनिभ्यो दीयते तत्प्राभृतं कथ्यते (७) भगविन्नदं मदीयं गृहं वर्तते यत्रैवं गृहप्रकाशकरणं भवति निजगृहस्य गृहिणा प्रकटनं क्रियते, अथवा भाजनादीनां संस्कार: भाजनादीनां स्थान।न्तरणं वा प्राविष्कृत-मुच्यते (८) विद्यया क्रीतं द्रव्यवस्त्रभाजनादिना वा यत्क्रीतं तत्क्रीतं कथ्यते ( ९ ) काळान्तरेणाव्याजेन वा स्तोकमृणं कृत्वा यतीनां दानार्थे यदर्जितं तत्प्रामृष्यं मृष्यते (१०) कस्यचिद्रहस्थस्य ब्रीहीन् दत्वा शालयो गृह्यन्ते, अथवा निजं कूरं दत्वा परकूरो गृह्यते निजाभ्यूपान् दत्वा परेषामभ्यूषा गृह्यन्ते एवं यत्परिवर्त्यते यतिभ्यो दीयते दास्यते वा स परिवर्तः कथ्यते ( ११ ) प्रामात् पाटकात् गृहान्तराद्यदायातं तद-भिहितं कथ्यते तद्योग्यं न भवति । कुतोऽप्यायातं योग्यं भवतीति चेत् ? भवति योग्यं यदि ऋज्त आसन्नादासप्ताद्रहादायातं तत् योग्यं । पंक्तिबद्धात् पष्टाद्रहायदायातं तत्करपते सप्तमाद्रहात् यदुपदौकितं तन्न कल्पते इत्यर्थः (१२) विमुदादिकं यदनादिकं भवति तदुद्भिनमु-च्यते—उद्घाटितं न भुज्यते इत्यर्थः ( १३ ) मालिकादिसमारोहणेन यदानीतं तन्माछिकारोहणमुच्यते—उपरितनभूमेर्यद्घृतादिकमधस्तनभूमौ समानीतं तन कल्पते इत्यर्थः ( १४ ) राजभयाचीरभयाद्यद्ययते तदा-च्छेचमुचते (१५) ईशानीशानभिमतेन स्वाम्यस्वाम्यनभिमतेन यदी-यते तदनिसृष्टं कथ्यते ( १६ ) इत्यते पोडशं।द्रमदोपा भवन्ति ।

अधोत्पादनदोपाः पोडश उच्यन्ते—तन्नामिनर्देशो यथा। धात्रीवृत्तिः (१) दृतःवं (२) मिपग्वृत्तिः (३) निमित्तं (४) इच्छाविभापणं (५) पूर्वस्तुतिः (६) पश्चात्स्तुतिः (७) क्रांधचतुष्कं (८-९-१०-११) वश्यकर्म (१२) स्वगुणस्तवनं (१३) विद्योपजीवनं (१४) मंत्रोपजीवनं (१५) चूर्णोपजीवनं (१६)। बाल्लालनशिक्षादि-

धीत्रीत्वं (१) दूरबन्धुजनानां वचनानां नयनमानयनं च दूतत्वं (२) गजिचकित्सा विषचिकित्सा जांगुल्यपरनामा बाछचिकित्सा तादशान्यचि-कित्साभिरशनार्जनं भिषग्वतिः (३) स्वरान्तरिक्षभौमाङ्गव्यञ्जनच्छिन-लक्षणस्त्रप्राष्टाङ्गनिमित्तेरशनार्जनं निमित्तं ( ४ ) कश्चित्पृच्छति हे मुने ! दीनहीनादीनामनादिदानेन पुण्यं भवेन वा भवेत् ? मुनिरनार्थं वदति पुण्यं भवेदवेत्यभ्युपगम इच्छाविभाषणमुच्यते (५) अहो जिनदत्त ! त्वं जगित विख्यातो दाता वर्तसे इत्यादिभिर्वचनैर्गृहस्थस्यानन्दजननं भुक्तेः पूर्वे तत्पूर्वस्तवनं (६) एवं भुक्तेः पश्चात् स्तवनविधानं पश्चात्स्तुतिः (७) क्रोधं कृत्वाऽन्नोपार्जनं क्रोधः (८) मानेनान्नार्जनं मानः (९) माययाऽ-नार्जनं माया (१०) टोभेनानार्जनं टोभ: (११) वशीकरणमंत्र-तंत्राद्यपदेशेन यदन्रोपार्जनं तद्रस्यकर्म (१२) स्वकीयतपःश्रुतजा-तिकुछ।दिवर्णनं स्वगुणस्तवनं (१३) सिद्धावेद्यासाधितविद्यादीनां प्रद-र्शनं विद्योपजीवनं ( १४ ) अङ्गगृङ्गारकारिणः पुरुपस्य पाठसिद्धादि-मंत्राणामुपदेशनं मंत्रोप नीवनं (१५) एवं चूर्णादेरपदेशनं चूर्णोप-जीवनं ( १६ ) एते पोडशोत्पादनदोपा वेदितव्याः ।

अश्रेपणादशदोपाः कथ्यन्ते । तेपामयं नामनिर्देशः । शंकितं (१) म्रक्षितं (२) निक्षितं (३) पिहितं (४) उज्ज्ञितं (५) व्यवहारः (६) दातृ (७) मिश्रं (८) अपकं (९) लिप्तं (१०) चेति । एतदन्नं सव्यमसेव्यं वेति शंकितं (१) सस्नेहहस्तपात्रादिना यद्तं तन्म्रक्षितं (२) सचित्तपद्मपत्रादे। यिक्षप्तं तिन्निक्षप्तं (३) सचित्तेन पद्मपत्रादिना यिपहितं तदन्नं पिहितं (४) युच्चूतफलादिकं बहु त्यक्त्वा-ल्पसेवनं तदुज्ज्ञितं,अथवा यत्पानादिकं दीयमानं बहुतरेण गलनेनाल्पसेवनं तदुज्ज्ञितं (५) यद्यतीनां संभ्रमादादरतया चेल्पात्रादेरसमीक्ष्याकर्पणं स

१ वेल० क.।

आगमे व्यवहार उच्यते (६) दातृदोषाः कथ्यन्ते—निर्वस्नः शौण्डः पिशाचः अन्धः पतितः मृतकानुगः तीत्ररोगी त्रणी लिंगी नीचस्थानस्थितः उच्चस्थानस्थित आसन्नगर्भणी कोऽर्थः ? निकटजनितापत्या वेश्या दासी काण्डपटादिनान्तरिता अशुचिः किमपि भक्षयन्ती इत्यादयो दोषा दातृगा ज्ञातव्याः (७) षड्जीवसम्मिश्रं मिश्रः (८) पावकादिद्रव्यैरपरित्यक्त-पूर्वस्वकीयवर्णगन्धरसमपकं (९) लित्तैर्दवीकराद्यैदीयमानमशनादिकं लिप्तं तथाऽप्रासुकजलमृत्तिकोल्मुकादिभिर्लितैर्यदीयते तिलितं (१०)।

स्वादिनिमित्तं यत्संयोजनं र्शाते उष्णं उष्णे शीतिमित्यादिमेलनं तदनेकरोगाणामसंयमस्य च कारणं ज्ञातव्यं (१) कुक्षेरधंमंशमन्नेन पूरयेत् तृतीयमंशं कुक्षेः पानेन पूरयेत् कुक्षेश्वतुर्धमंशं वायोः सुखप्रचा-रार्धमवशेपयेत् रिक्तं रक्षेत् अस्मात्प्रमाणादितरेकोऽधिकप्रहणं प्रमाण-दोषः। प्रमाणातिक्रमेण कि भवति १ ध्यानभंगः, अध्ययनिवनाशः, अर्त्धुत्पत्तिः, निद्रोत्पत्तिः, आलस्यादिकं च स्यात् (२) इष्टान्नपानादि-प्राप्तौ रागेण सेवनं अंगारदोपः (३) अनिष्टान्नपानादिप्राप्तौ द्वेपेण सेवा धूमदोपः (४)। अथ किमर्थमाहारो गृह्यते इति चेत् १ आहार-प्रहणे सुनीनां गुणाः सन्ति । उक्तं च वीरनंदिभद्यारकेण—

श्चुच्छान्त्यावश्यकप्राण-रक्षाधर्मयमा मुनेः वयावृत्यं च पड्रभुक्तेः कारणानीति यनमतम् ॥ १ ॥ ततः शरीरसंवृद्धधं तत्तेजोवलवृद्धये। स्वादार्थमायुसंवृद्धधं नैव भुंजीत संयतः ॥ २ ॥ व्याद्यार्थमायुसंवृद्धधं नैव भुंजीत संयतः ॥ २ ॥ व्याद्यार्थमातङ्काङ्गसन्यासाङ्गिद्धयातपो— महोपसर्गातङ्काङ्गसन्यासाङ्गिद्धयातपो— ब्रह्मचर्याणि भिक्षोः पद्कारणान्यशनोज्ञ्यने ॥ ३ ॥ पतद्दोषविद्दीनान्नभुक्तेरन्तरकारिणः । अन्तरायाः कियन्तोऽत्र वण्यन्ते वर्णिनामिमे ॥ ४ ॥

१ व्यपहार इति दोषनाम अन्यत्र।

रसपूर्यास्थिमांसासृक्चर्मामेध्यादिवीक्षणं। काकाद्यमेध्यपातोऽङ्गे वमनं स्वस्य रोधनं ॥ ५ ॥ अश्रुपातश्च दुःखेन पिडपातश्च हस्ततः। काकादिपिण्डहरणं पतनं त्यक्तसेवनम्॥६॥ पादान्तरालात्पंचाक्षजीतिपंचेन्द्रियात्ययः। स्वोद्रक्तिमिवण्मूत्ररक्तपूयादिनिर्गमः॥७॥ निष्ठीवनं सद्धूाद्गिदशनं चोपवेशनं। पाणिवक्त्रेऽत्र साङ्गास्थिनखरोमादिदर्शनम्॥८॥ प्रहारो ग्रामदाहोऽशुभोग्रबीभत्सवाक्छ्रतिः। उपसर्गः पतनं पात्रस्यायोग्यगृहवेदानम् ॥ ९ ॥ जानुदेहादधःस्पर्शश्चेत्येवं बहवो मताः। स्रोकसंयमवराग्यज्ञगुप्साभवभीतिजाः ॥ १० ॥ ॥ क्रात्वा योग्यमयोग्यं च द्रव्यं क्षेत्रत्रयाश्रयं। चरत्येवं प्रयत्नेन भिक्षाशुद्धियुतो यतिः ॥ ११ ॥ सिचत्रभत्तपाणं गिद्धी दप्पेणऽधी पश्चतूण । पत्तोसि तिव्वदुक्खं अणाइकालेण तं चित्त ॥ १००॥

सचित्तभक्तपानं गृद्धया दर्पेण अधीः प्रभुक्तवा । प्राप्तोसि तीबदुःखं अनादिकालेन त्वं चित्त ! ॥

सिन्तभत्तपाणं सिन्तभक्तपानमप्रासुकभोजनजलादिकं। गिद्धी द्रेपण गृद्धयातिकांक्षया दर्पेण उत्कटत्वेन । अधी बुद्धिहीनः । पश्चतूण प्रकर्पेण भुक्त्वा । पत्तोसि तिव्वदुक्खं प्राप्तोऽसि प्राप्तो भविस किं तत् ! तिव्वदुक्खं—तीत्रमसातं नरकादिदुःखिमत्यर्थः । कियत्पर्यन्तं दुःखं प्राप्तोऽसि ! अणाइकालेण अनादिकालेन आसंसारं यावत् । कः प्राप्तो दुःखं ! तं त्वं भवान् । हे चित्त हे आत्मन् ! । कंदं मूलं बीयं पुष्फं पत्तादि किंचि सिच्तं ।

असिऊण माणगव्वे भिमओसि अणंतसंसारे ॥ १०१॥

१ गतिः इत्यपि पाठान्तरमन्यत्र । जातिः इति क. पुस्तके ।

कन्दं मूलं बीजं पुष्पं पत्रादि किंचित् सचित्तम् । अज्ञित्वा मानगर्वे भ्रमितोसि अनन्तसंसारे ॥

कंदं स्रणं लशुनं पलाण्डु क्षुद्रवृहन्मुस्तां शालृकं उत्पलम्लं शृङ्ग-वेरं आईवरवर्णिनीं आईहरिदेत्यर्थः । मूलं हस्तिदन्तकं मूलकमित्यर्थः । नारंगकंटकं गाजरिभत्यर्थ । बीयं चणकादिकं । पुष्कं पुष्कं सेवत्रीपुष्पं करणबीजपूरपुष्पं । पत्तादि नागवल्लीदलं । किंचि सचित्तं किमिप ऐवीर्वादिकं । असिऊण माणगव्वे अशिल्वा भक्षयित्वा मानेन मान्य-तया गर्वे सिति। भिभिओसि अणंतसंसारे भ्रिमितस्त्वं हे जीव! अन-न्तसंसारे अपर्यन्तभवसंकटे इति भावः ।

> विणयं पंचपयारं पालिह मणवयणकायजोएण। अविणयणरा सुविहियं तत्तो मुत्तिं न पावंति ॥ १०२॥

विनयं पंचप्रकारं पालय मनोवचनकाययोगेन । अविनतनराः सुविहितां ततो मुक्ति न प्राप्नुवन्ति ॥

विणयं पंचपयारं विनयं यथायोग्यं करयोटन-पादपतन-अभ्युत्थान-स्वागत-भापणादिकं पंचप्रकारं ज्ञानस्य, दर्शनस्य, चारित्रस्य, तपसश्च विनयं विनीतत्वं, उपचारलक्षणं पंचमं विनयं। हे आत्मन्! हे मुने! हे जीव! हे आसन्नभव्य! सर्वोपकारिस्वं। पालहि प्रतिपालय कुर्विति। मणवयणकायजोएण मनोवचनकाययोगेन आत्मव्यापारेण। अविणय-णरा सुविहियं अविनयनरा अविनतनरा वा सुविहितां तीर्थकरनाम-कर्मपूर्वकवन्धविशिष्टां। तत्तो सुत्तिं न पावंति ततः कारणान्मुक्तिं सर्व-कर्मक्षयलक्षणोपलक्षितां न प्राप्नुवन्ति नेव लभन्ते।

> णियसत्तीए महाजस भत्तीराएण णिच्चकालम्मि। तं कुण जिणभत्तिपरं विज्ञावच्चं दसवियणं ॥ १०३॥

१ बालुका।

निजशक्तया महायशः ! भक्तिरागेण नित्यकाले । त्वं कुरु जिनभक्तिपरं वैयाष्ट्रत्यं दशविकल्पम् ॥

णियसत्तीए महाजस एकारस्योचारलाववादत्र पादे द्वादशैव मात्रा वेदितव्याः । अन्यथा त्रयोदशमात्रासद्भावाद्गाथाछन्दोभंगः स्यात् । तदुक्तं प्राकृतव्याकरणे—

'' उचारलघुत्वमेदोतोर्व्यजनस्थयोः''

निजशक्तया हे महायशः!। भत्तीराएण णिचकालिम भक्तिरागेण नित्यकाले। तं कुण त्वं कुरु। जिणभत्तिपरं जिनभक्तौ परमुत्कृष्टं। विज्ञावचं वैयावृत्यं। दमवियप्पं दशिवकल्पं दशभेदं आचार्यादीनां पूर्वोक्तानाम्।

> जं किंचि कयं दोसं मणवयकाएहिं असुहभावेणं। तं गरिह गुरुसयासे गारव मायं च मोत्तृण॥ १०४॥

यः कश्चित् कृतो दोषः मनवचनकायैः अशुभभावेन। तं गई गुरुशकासे गारवं मायां च मुक्तवा ॥

जं किचि कयं दोसं यः कश्चित्कृतो दोपः व्रतादिष्वतीचारः।
मणवयकाएहिं असुहभावेणं मनोवचनकायैरशुभभावेन रागद्वेपमोहादिदुष्परिणामेन। तं—दोपमतीचारादिकं, गई-प्रकाशय। गुरुसयासे गुरुशकासे गुरुपार्श्व आचार्यवालाचार्यपादमूले। गारव मायं च मोत्तूण
गारवं रसर्द्विशब्दसातगर्व मुक्त्वा, मायां च मुक्त्वा कपटं परिहृत्य।
आलोचनादशदोपान् भगवत्याराधनाकथितान् विहाय। तदुक्तं—

आकंपिय अणुमाणिय, जं दिष्टं बादरं च सुहमं च।
छन्नं सद्दाउलयं, बहुजणमन्वत्त तस्सेवी॥१॥
"तुमत्तुआणत्णाश्चतुष्कं क्त्वायाः"

१ इत्यनेन मोलूण इत्यन्न करवायाः त्णादेशः ।

#### दुज्जणवयणचडकं निहुरकड्यं सहंति सप्पुरिसा । कम्ममलणासणहं भावेण य णिम्ममा सवणा ॥ १०५॥

दुर्जनवचनचपेटां निष्ठुरकटुकं सहन्ते सत्रुरुपाः । कर्ममलनाशनार्थं भावेन च निर्ममाः श्रवणाः ॥

दुज्जणवयणचडकं दुर्जनानां गुरुदेवनिन्दकानां मिध्यादृष्टीनां नामश्रावकाणां च वचनमेव चपेटा तां । कथभूतां, निहुरकदुयं नि- ण्ठुरा-निर्दया, कटुका-कर्णशूलप्राया निष्ठुरकटुका तां निष्ठुरकटुकां । सहंति सप्पुरिसा सहन्ते सत्पुरुषा महामुनयो दिगम्बराः, सद्दृष्ट्यो गृहस्थाश्च । किमर्थ सहन्ते ? कम्ममलणासणदं कर्माणि-ज्ञानावरणा-दीनि, मलानि-अतिचाराश्च तेपां नाशनार्थं क्षयार्थं परमनिर्वाणप्राप्त्यर्थं च । भावेण य णिम्ममा सवणा भावेन जिनसम्यक्त्ववासनया निर्ममा ममत्यकारान्तमन्ययशब्दः, ममत्वरहिताः श्रवणा दिगम्बरा महा- मुनयः ।

#### पावं खवइ असेसं खमाए परिमंडिओ य मुणिपवरो। खेयरअमरनराणं पसंसणीओ धुवं होइ॥ १०६॥

पापं क्षिपति अशेषं क्षमया परिमण्डितश्च मुनिप्रवरः। खेचरामरनराणां प्रशंसनीयो धुवं भवति॥

पावं खवइ असेसं पापं त्रिपष्टिप्रकृतिलक्षणं क्षिपते, अशेषं द्वास-सितत्रयोदशप्रकृतिकृपमधातिकर्मलक्षणं च प्रकृतिसमुदायं च क्षिपते। कया, खमाए क्षमया पार्श्वनाथवत् उत्तमक्षमालक्षणपरिणामेन। परि-मंडिओ य परि समन्ताःमनोवचनकायप्रकारेण मंडितः शोभितश्च। मुणिपवरो मुनिप्रवरो मुनीनां श्रेष्टः। चकार उक्तसमुच्चयार्थः। तेना-न्योऽपि कांऽपि गृहस्थोऽपि क्षमापरिणामेन स्वर्गे गत्वा पारंपर्येण मोक्षं याति इति ज्ञातव्यं। खेयरअमरनराणं खेचराणां विद्याधराणां, अम- राणां भावनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनां कल्पातीतानां च, नराणां भूमिगोचरनृपादीनां च। पसंसणीओ प्रशंसनीयः स्तवनीयः स्तोतव्यः संस्कृत-प्राकृत-अपभंश-सौरसेनी-मागधी—पैशाची-चूळिकापैशाचीबद्धग- चपद्यानवद्यस्तुतिभिविशेषेणाभिवादनीयः । धुवं होइ ध्रुवं निश्चयेन भवति। अत्र संदेहो नास्ति। क्षमावान् मुनिस्तीर्थेकरो भवतीति भावार्थः।

## इय णाऊण खमागुण खमेहि तिविहेण सयलजीवाणं । चिरसंचियकोहिसिहिं वरखमसलिलेण सिंचेह ॥ १०७॥

इति ज्ञात्वा क्षमागुण !क्षमस्व त्रिविधेन सकलजीवान्। चिरसंचितकोधिशिखिनं वरक्षमासलिलेन सिख ॥

इय णाऊण इति पूर्वोक्ततीर्थंकरपदप्रापकं क्षमाफलं ज्ञात्वा विज्ञाय। समागुण हे क्षमागुण ! चतुरशीतिशतसहस्रगुणानां मध्ये प्रधानक्ष-मागुण हे मुने !। समिहि क्षमस्य । तिविहेण मनोवचनकायलक्षण-त्रिप्रकारेण । सयलजीवाणं सकलजीवान् एकेन्द्रियादिपंचेन्द्रियपर्यन्तान् । चिरसंचियकोहिसिहिं चिरं दीर्घकालं संचितः पुष्टितः पुष्टि नीतः क्रोध एव शिखी वैश्वानरः दाहसन्तापकारकत्वात् तं क्रोधिश- खिनं कोपाप्ति । वरसमसलिलेण सिंचेह वरा उत्तमा क्षमा सर्व-सहनधर्मः सेव सलिलं पानीयमुदकं आयुःस्थिरीकरणमनःप्रसादजनकन्त्वात् तेन वरक्षमासिललेन कृत्वा सिंच त्वं विध्यापय । उक्तं च—

आकृष्टोऽहं हतो नैव हतो वा न द्विधाकृतः।
मारितो न हतो धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना॥१॥
चित्तस्थमप्यनवयुद्ध्य हरेण जाड्यातकुद्र्ध्वा वहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्ध्या।
घोरामवाप स हि तेन कृतामवस्थां
कोधोद्याद्भवति कस्य न कार्यहानिः॥२॥

### दिक्खाकालाईयं भावहि अवियार दंसणविसुद्धो । उत्तमबोहिनिमित्तं असारसाराई मुणिऊण ॥ १०८॥

दीक्षाकालादीयं भावय अविचार ! दर्शनविशुद्धः । उत्तमबोधिनिमित्तं असारसाराणि ज्ञात्वा ॥

दिक्खाकालाईयं दीक्षाकाले खलु जीवस्य परमवैराग्यं भवति, दीक्षाकाल आदिर्यस्य रागोत्पत्तिप्रभृतिकालस्य स दीक्षाकालादिः दी- क्षाकालादो भवो दीक्षाकालादीयो भावस्तं दीक्षाकालादीयं निजपरिणा- मिविशेपं हे जीव आत्मन् ! हे चैतन्य ! हे मुने ! त्वं । भावहि—भावय तं परिणामं त्वं स्मर । यदहमद्यप्रभृति वनितामुखं न पश्यामि, वनि- तामु रक्तोऽहमनादिकाले संसार पर्यटताऽवाञ्छितमेव दुःखं प्राप्तः, अहर्निशमाकांक्षकपि मुखलेशं न लब्धवान् । तदुक्तं—

अजाक्रपाणीयमनुष्ठितं त्वया विकल्पमृढेन भवादितः पुरा। यदत्र किंचित्सुखलेशमाप्यते तदार्थ! विद्धयन्धकवर्तकीयकम्॥ १॥

अन्यच---

संसारं नरकादिषु स्मृतिपथंऽप्युद्धेगकारीण्यलं दुःखानि प्रतिसंवितानि भवता तान्यवमेवासताम्। तत्तोवत् स्मर्शस स्मरस्मितदितापाद्गे गनद्गायुर्धे-वीमानां हिमदम्धमुग्धतस्वद्यत्प्राप्तवाश्विधेनः॥१॥

आतङ्कपावकशिकाः सरसावलेखाः स्वस्थे मनाङ्गमनसि ते छघु विस्मरन्ति । तत्कालजातमतिविस्फुरितानि पश्चा-जीवान्यथा यदि भवन्ति कुतांश्रियं ते ॥ १ ॥

१ तत्तरमात्स्मरसस्मर इति पुस्तके पाठः ।

भावहि अवियार दंसणविसुद्धो दीक्षाकाले दारिद्रयकाले रोगा-दिकाले च ये भावास्त्रया भाविता धर्माश्रयणपरिणामास्तान् भावान् हे जीव! सदाकालमिप त्वं भावय, हे अवियार—हे अविचार निर्विवेक-जीव!। अथवा हे अविकार रागद्वेपमोहादिदुष्परिणामवर्जितजीव!। कथंभूतः सन् भावय, दंसणिवमुद्धो—सम्यक्त्वकौस्तुभशोभितनिर्मल्हद्यः सन् भावय। अथवा अवियारदंसणविसुद्धो इत्येकमेव पदं। तत्रा-यमर्थः—अविकारं पंचिवंशतिदोपरहितं यद्शंनं सम्यक्त्वरत्नं तेन विशुद्धोऽ-नन्तभवपापरहितः। किमर्थं भावय, उत्तमबोहिनिमित्तं उत्तमा गण-धरचक्रधरकुलिश्चरमध्यवरपुण्डर्शकेः पूज्यत्वात् उत्तमा चासो बोधिः तिन्नितं उत्तमबोधिनिमित्तं। असारमाराइं सुणिऊण असाराणि साराणि च सुनित्वा इात्वा। उक्तं च—

अधिरेण थिरांमलिणेण निम्मला निग्गुणेण गुणसारा। काएण जा विढण्पद सा किरिया किं न कायव्वा॥ १॥

अनालोचितं असारं, आलोचितं सारं। परिनन्दा असारं, निजनिन्दा सारं। आत्मदोपाणां गुरोरप्रेऽप्रकथनं असारं, गुर्वप्रे निजदोपकथनं सारं। अप्रतिक्रमणं असारं, प्रतिक्रमणं सारं। विराधनं असारं, आराधनं सारं। अज्ञानं असारं, सम्यग्ज्ञानं सारं। भिध्यादर्शनं असारं, सम्यग्दर्शनं सारं। कुचिरित्रं असारं, सचिरित्रं सारं। कुतपः असारं, सुतपः सारं। अकृत्यं असारं, कृत्यं सारं। प्राणातिपातोऽसारं, अभयदानं सारं। मृपावादोऽसारः, सत्यं सारं। अदत्तादानं असारं, दत्तं कल्पं च सारं। भेथुनं असारं, ब्रह्मचर्यं सारं। परिप्रहोऽसारं,

अस्थिरेण स्थिरमनसा निर्मेला निर्गुणेन गुणसारा ।
कायेन या विधीयते सा क्रिया किं न कर्तव्या ॥

२ थिरामणेण ख.।

नैर्प्रन्थ्यं सारं । रात्रिभोजनमसारं, दिवाभोजनमेकभक्तं प्रत्युत्पनं प्रासुकं सारं। आर्त्तरौद्रध्यानमसारं, धर्म्य शुक्रध्यानं सारं। कृष्णनीलकपो-तलेश्या असारं, तेज:पद्मशुक्कलेश्याः सारं। आरंभोऽसारं, अनारंभः सारं । असंयमोऽसारं, संयमः सारं । सप्रन्थोऽसारं, निप्रन्थः सारं । सचेलोऽसारं, निश्चेलः सारं। अलोचोऽसारं, लोचः सारं। स्नानं असारं, अस्नानं मलधारणं सारं। अभूमिशयनं असारं, भूमिशयनं सारं। 🔦 दन्तधावनं असारं, अदन्तघर्षणं सारं। उपविश्य भोजनं असारं, उद्भभो-जनं सारं। भाजने भोजनं असारं, पाणिपात्रे भोजनं सारं। क्रोधोऽसारं, क्षमा सारं । मानोऽसारं, मार्दवं सारं । मायाऽसारं, आर्जवं सारं । लोभोऽसारं, सन्तोपः सारं। अतपोऽसारं, द्वादशविधं तपः सारं। मिथ्यात्वं असारं, सम्यक्त्वं सारं । अशीलं असारं, शीलं सारं । सश-ल्योऽसारं, निशल्यः सारं। अविनयोऽसारं, विनयः सारं। अनाचाराऽ-सारं, आचारः सारं। उन्मार्गोऽसारं जिनमार्गः सारं। अक्षमा असारं, क्षमा सारं। अगुप्तिः असारं, गुप्तिः सारं। अमुक्तिः असारं, मुक्तिः सारं। असमाधिः असारं, समाधिः सारं। ममत्वं असारं, निर्ममत्वं सारं। यद्भावितं तदसारं, यन भावितं तत्सारं। इति सारासाराणि ज्ञातव्यानि ।

> सेवहि चउविहलिंगं अब्भंतरिलंगमुद्धिमावण्णो । बाहिरिलंगमकज्जं होइ फुडं भावरिहयाणं ॥ १०९॥

मेवस्व चतुर्विधि छ अभ्यंतरि छ छ दिमापनः । बाह्य छि इमकार्थे भवति स्फुटं भावरिहतानां ॥

सेविह चउिहिलिंगं सेवस्व हे मुने! चतुर्विधं छिंगं शिर:-केशमुखश्मश्रुलोचां ऽध:केशरक्षणं चतुर्विधिमदं िंगं पिच्छकुण्डी-द्वयप्रहः। अब्भंतरिलगसुद्धिमावण्णो अभ्यन्तरिलंगं जिनसम्यक्षत्रं तस्य शुद्धिमापन्नः प्राप्तः। बाहिरिलगमकर्जं बहिर्छिगं पूर्वोक्तं चतुर्विघिलगमकार्य मोक्षदायकं न भवति। होइ फुडं भावरिहयाणं अकार्य भवति स्फुटमिति निश्चयेन भावरिहतानां मिध्यादृष्टीनां दिगम्बराणां।

## आहारभयपरिग्गहमेहुणसण्णाहि मोहिओसि तुमं। भिमओ संसारवणे अणाइकालं अणप्पवसो।। ११०॥

आहारभयपरिप्रहमेंथुनसंज्ञाभिः मोहितोसि त्वम् । भ्रमितः संसारवने अनादिकालमनात्मवशः ॥

आहारभयपरिग्नहमेहुणसण्णाहि मोहिओसि तुमं आहार-भयपरिप्रहमेशुनसंज्ञाभिमोहित आत्मक्रपाचाछितः प्रचिछतः प्रच्युतः, असि-भवसि, तुमं-त्वं हे जीव !। भिभिओ संसारवणे श्रान्तः पर्यटीस्त्वं संसारवने नरकितर्यक्कुमनुष्यकुत्सितदेवगहने । अणाइकालं अनादि-कालं पूर्वकाले । अणप्पवसो अनात्मवद्यः, न आत्मा मनो वदो यस्य सोऽनात्मवदाः विपयकपायान्यायरंजितहृदय इत्यर्थः ।

#### बाहिरसयणत्तावणत्रुम्लाईणि उत्तरगुणाणि । पालिह भावविसुद्धो पूयालाहं नईहंतो ॥ १११ ॥

बहिःशयनातपनतरुमूलादीन् उत्तरगुणान् । पालय भावविशुद्धः पूजालाभं अनीहमानः ॥

वाहिरसयणत्तावणतरुमूलाईणि उत्तरगुणाणि वहिःशयनातप-नतरुमूलादीन् उत्तरगुणान् पालयेति सम्बन्धः। शीतकालेऽनावृतस्थाने स्थिति कुरु। उष्णकाले आतपनयोगं धर। वर्षाकाले तरुमूले तिष्ट। वृक्षपणीपिर पतित्वा यज्जलं यत्युपिर पतित तस्य प्रामुकत्वाद्विराधनाऽ-प्काथिकानां जीवानां न भवति द्विगुणं वर्षाकष्टं च भवर्तःति कारणान् वर्षाकाले तरुमृलस्थितरुपयोगः, अन्यथा कातरत्वप्रसक्तेः। एते त्रयोऽ। योगा उत्तरगुणाः कथ्यन्ते । पालिह भावित्युद्धो (पालय भावित-शुद्धः ) तत्वभावनानिर्मलमनाः सन्निति भावः । पूयालाहं नईहंतो पूजालाभस्यात्यादिकमनीहमानोऽनिच्छनिति शेषः ।

## भाविह पढमं तच्चं विदियं तिदयं चउत्थपंचमयं। तियरणसुद्धो अप्पं अणाइणिहणं तिवग्गहरं॥ ११२॥

भावय प्रथमं तत्वं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थपञ्चमकम् । त्रिकरणशुद्धः आत्मानं अनादिनिधनं त्रिवर्गहरम् ॥

भाविह पढमं तच्चं भावय हे जीव ! त्वं श्रद्रेहि, किं तत् ? प्रथमं तत्वं जीवतत्वं । विदियं द्वितीयं तत्वमजीवसं पुद्रत्थर्भाधर्मका- लाकाशलक्षणं । तदियं तृतीयं तत्वं आस्त्रवनामधेयं । चउत्थपंचमयं चतुर्थं बन्धनामधेयं, पंचमकं तत्वं संवगिभधानं, निर्जरा पष्टं तत्वं, मोक्षः सत्तमं तत्वं । तिरयणसुद्धो अप्पं त्रिकरणशुद्धः सन्नात्मानं भावय, अल्पं वा स्तोककालं अन्तर्मृहूर्तकालं । कथंभूतमात्मानं, अणा-इणिहणं अनार्टिन्धनं आद्यन्तरहितं । तिवरगहरं धर्मार्थकामवर्गत्रय-वर्जितं सर्वकर्मक्षयलक्षणमोक्षमहितं निश्चयात् ।

#### जाव ण भावइ तचं जाव ण चिंतेइ चिंतणीयाई। ताव ण पावइ जीवो जर्मरणविवज्जियं ठाणं ॥११३॥

यावन्न भावयति तत्वं यावन्न चिन्तयति चिन्तनीयानि । तावन्न प्राप्नोति जीवः जरामरणविवर्जितं स्थानम् ॥

जाव ण भावइ तच्चं यावत्कालं न भावयति, कि ? तत्वं सप्तसंख्यं जीवाजीवास्त्रववत्वसंवर्गनर्जग्रामोक्षलक्षणं,तत्मध्ये निजात्मतत्वं मोक्षकारणं अपरे जीवाः शुद्धबुद्धेकस्वभावा निजात्मा च । अजीवतत्वं पुद्धशे धर्मोऽ । धर्मः काल आकाशश्च । तत्रेष्टस्त्रग्वनितादिरूपः पुद्धलपर्यायो मोहोत्पादको

रागजनकः, शस्त्रविषकण्टकशत्रुप्रभृतिद्वेषकारकपुद्रलपर्यायः। सोऽप्या-स्रवनिमित्तः कर्मबन्धकारणं शुद्ध आहारादिर्गृहीतः शुद्धध्यानाध्ययनका-रणत्वात् संत्ररनिर्जराकारणत्वात् सो ऽपि मोक्षप्रत्ययः, अशुद्ध आहारो गृहीतः चर्मादिस्पृष्टतया दुर्ध्यानोत्पादकत्वादास्त्रवबन्धकारणं। इत्यादि पुद्गलस्य हेयोपादेययुक्तितया विचारो ज्ञातव्यः। अथवा पुद्गलद्रव्यमेव जीवस्य बन्धकारणत्वाहु:खकारणं परमार्थतया हेय एव । धर्मस्तु नरका-दिगतिसहायकारकत्वाद्भयः स्वर्गमोक्षगतिकारकत्वादुपादेयः। अधर्मस्तु स्वर्गमोक्षस्थानादौ मुनीनां ध्यानाध्ययनादिकाळे स्थितिहेतुत्वादुपादेयः । नरकनिकोतादिस्थितिकारणत्वे हेयः। कालस्तु स्वर्गमोक्षादो वर्तना-प्रत्ययत्वादुपादेयः, नरकाटिपर्यायवर्तनाकारणत्वाद्धेयः। आकाशः समवश-रणस्वर्गमोक्षादाववकाद्यदायकगुणव्वादुपादेयः । नरकानिगोदादिस्थानाव-काशदानदायकत्वाद्भयः। निर्निदानविशिष्टर्तार्थकरनामकर्मास्त्रव उपादेयो मोक्षहेतुत्वात् । नरकादिगर्तादिनिपातहेतुत्वादन्य आस्त्रवा हेयः । तीर्थ-करनामकर्महेतुश्चतुर्विघोऽपि बन्ध उपादेय:, संसारपर्यटनकारीतरो बन्धो हेयः । संवर उपादेयः । निर्जरा चौपादेया मुर्नानां सम्बन्धिनी । मोक्षः सवर्थाप्युपादेयोऽनन्तज्ञानादिचतुष्टयकारणःवादिति सप्ततःवानि यावन भावयति । जाव ण चितेइ चिंतणीयाई यावन चिन्तयति चिन्तनी-यानि धर्म्यशुक्षध्यानानि अनुप्रेक्षादीनि च । ताव ण पावइ जीवो तावन प्राप्तोति जीव आत्मा । जरमरणविवज्जियं ठाणं जरामरण-विवर्जितं स्थानं परमनिर्वाणपद्मिति द्यापः।

> पावं पर्यह असेसं पुष्णमसेसं च पयइ परिणामो । परिणामादो वंधो मुक्खो जिणसासणे दिहो ॥ ११४॥

१ हवइ इति पाठान्तरं क्रचित्स्थाने ।

पापं पचित अशेषं पुण्यमशेषं च पचित परिणामः। परिणामाद्वन्धः मोक्षो जिनशासने दृष्टः॥

पावं पयइ असेसं पापं पचित अशेषं, सर्वे पापं परिणामः पचिति निर्जाति निजातमपरिणामो भावना निःशेषं पापं दूरीकरोति । उक्तं च-—

नाममात्रकथया परात्मनो भूरिजन्मकृतपापसंक्षयः।
बोधवृत्तरुचयस्तु तद्गताः कुर्वते हि जगतां पति नरम्॥१॥
पुणामसेसं च पयइ परिणामो पुण्यं अशेषं सर्वे च सर्वमिप
पचिति विस्तारयति मेलयित, कोऽसौ १ परिणामः निजशुद्धबुद्धैकस्वभावात्मभावना जिनसम्यक्त्वं च । तथा चोक्तं—

एकापि समर्थेयं जिनभक्तिर्दुर्गातं निवारियतुम्। पुण्यानि च पूर्यितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः॥१॥

सद्देशशुभायुर्नामगोत्रत्रक्षणं तीर्थकरनामकर्मासाधारणपुण्यं परिणामे-नैवोपार्ज्यत इत्यर्थः । तथा चोक्तं—

परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुण्यपापयोर्निपुणाः। तस्मात्पुण्योपचयः पापापचयश्च सुविधेयः॥१॥

तथा च समयैसार:—

आत्मकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये। स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्रस्राः कर्मभावेन॥१॥

परिणामादो बंघो परिणामाद्वन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षण-श्वतुर्विधो बन्धः—पुण्यसम्बन्धी पापसम्बन्धी च बन्धः संजायते। उत्तं च—

पर्याहि दिअणुभागप्पदेसबंधा दु चतु विधो बंधो। जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदे। होति॥१॥

१ पुरुषार्थसिद्धयुपायस्यवतन्नामान्तरं ।

२ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धात्तु चतुर्विधो बन्धः । योगात् प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ कपायतो भवतः ॥

मुक्लो जिणसासणे दिहो मोक्षः सर्वकर्मप्रक्षयलक्षणोपलक्षितं पर-मनिर्वाणं जिनशासने श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वज्ञवीतरागमते दृष्टः प्रतिपादितः परिणामादेवेति निश्चयः, स मोक्षकारणभूतः परिणाम आत्मन्येकलोली-भाव इति भावार्थः।

> मिच्छत्त तह कसायाऽसंजमजोगेहि असुहलेसेहिं। बंधइ असुहं कम्मं जिणवयणपरम्मुहो जीवो।। ११५॥ मिध्यात्वं तथा कषया असंयमयोगरशुभलेश्यः। बन्नाति अशुभं कर्म जिनवचनपराङ्मुखो जीवः॥

मिच्छत्त तह कसाया मिध्यात्वं पंचिववं तथा तेनैव पंचप्रकार-मिध्यात्वप्रकारेण कषायाः पंचिव्दिशतिभेदाः । असंजमजोगेहि असुह-लेसेहिं असंयमो द्वादशिवधः, योगाः पंचदशभेदाः, एवं सप्तपंचाश-त्कर्मबन्धप्रत्ययाः कारणानि आम्बबभेदा भवन्तीति संक्षेपार्थः । कथं-भूतेरतेरास्त्रवैः, अशुभलेश्यैः कृष्णनीलकापोतलेश्याबलेन संजातैः । वंधइ असुहं कम्मं वध्नाति अशुभं कर्म । जिणवयणपरम्मुहो जीवो जिन-वचनपराङ्मुखा जीवो मिध्यादिष्टरात्मा ।

तं विवरीओ वंधइ सुहकम्मं भावसुद्धिमावण्णो। दुविहपयारं वंधइ संखेवेणेवं वंज्ञरियं॥ ११६॥

तद्विपरीतः बध्नाति शुभक्षमं भावशुद्धिमापन्नः। द्विविधप्रचारं बध्नाति संक्षेपेणैव कथितं ॥

तं विवरीओ वंधइ तस्माजिनवचनपराङ्मुखान्मिथ्यादृष्टिजीवादि-परीतः सम्यग्दृष्टिजीवः वध्नाति, किं ? शुभकर्म-पुण्यकर्म-सद्देद्यशुभायु-

१ संखेवेण जिणेण वजारियं. ग. पुस्तकं पाठः । संखेवें जिणेण वजारियं घ. पुस्तके पाठः । २ "कथेर्वज्ञर-पज्जर-सम्ब-सास-साह-चव-जप्प-पिसुण-बोलोब्बालाः ।" इत्यनेन एतेषु दशादेशेषु कथयतेर्वज्ञरादेशो जातः ।

नीमगोत्रलक्षणं तीर्थकरत्वं । कथंभूतो जीवः, भावसुद्धिमावण्णो भाव-शुद्धिमापनः परिणामशुद्धि प्राप्तः सद्दृष्टिजीव इत्यर्थः । दुविहपयारं बंधइ द्विविधप्रचारं द्वयोर्भेदयोः प्रचारं विस्तारं बध्नाति । संखे-वेणेव वज्जरियं संक्षेपेणैव कथितं प्रतिपादितम् ।

### णाणावरणादीहि य अट्टविकम्मेहि वेढिओ य अहं। डहिऊण इण्हि पयडमि अणंतणाणाइगुणचिंता॥११७॥

ज्ञानावरणादिभिश्च अष्टभिः कर्मभिः वेष्टितश्चाहम् ।
 दग्ध्वेदानीं प्रकटयामि अनन्तज्ञानादिगुणचेतनां ॥

णाणावरणादीहि य ज्ञानावरणादिभिश्व ज्ञानावरणमादियेंपां दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाणां तानि ज्ञानावरणादीनि तैर्ज्ञानावरणादिभिः । चकारादुत्तरप्रकृतिभिरष्टचत्वारिशदिवकशतप्रकृतिभिः। तथा उत्तरोत्तरप्रकृतिभिरषंख्याताभिरहं वेष्टित इति सम्बन्धः।
अहिवकममेहि वेढिओ य अहं अष्टभिरिप कर्मभिवेष्टितश्चाहं।
अपिचशब्दादनन्तानन्तकर्मभिरहं वेष्टितो वर्ते। दहिऊण इण्हि पयदिम दग्ध्वा भरमीकृत्य तानि कर्माणि इत्युपस्कारः। इण्हि-इदानीं,
प्रकटयामि । अणंतणाणाइगुणचिता अनन्तज्ञानादिगुणचेतनामिति
तात्पर्यम्।

सीलमहस्महारम चउरासीगुणगणाण लक्खाइं। भावहि अणुदिणु णिहिलं असप्पलावेण किं बहुणा ॥११८॥

> शीलसहस्राष्ट्रादश चतुरशीतिगुणगणानां लक्षाणि । भावय अनुदिनं निश्तिलं अमत्त्रलापेन किं बहुना ॥

<sup>9</sup> अहविह इति क. पुस्तके मूलगाथापाठः । ख. पुस्तके, क. ख. पुस्तकद्व-यस्य टीकायां च अहवि इति पाठः । ग. घ. पुस्तके तु अहहिं इति पाठः ।

सीलसहस्मद्वारम् शांखसहस्नाष्टादश शीलानां सहस्राणि अष्टादश भवन्ति तानि त्वं भावयेति सम्बन्धः। चतुरशीतिगुणगणानां लक्षाणि। भावहि अणुदिणु णिहिलं भावय अनुदिनं अहर्निशं निखिलं समग्रं। असप्पलावेण किं बहुणा असत्प्रलापेन मिथ्यानर्थकवचनेन बहुना बहुतरेण किं—न किमपि।

अष्टादशशीलसहस्राणां विवरणं यथा—अशुभमनोवचनकाययोगाः शुभेन मनसा हन्यन्तं इति त्रीणि शीलानि । अशुभमनोवचनकाययोगाः शुभेन वचसा हन्यन्ते इति पट् शीलानि । अशुभमनोवचनकाययोगाः शुभेन काययोगेन हन्यन्ते इति नव शीलानि । तानि चतसृभिः संज्ञा-भिर्गुणितानि पट्त्रिशच्छीलानि भवन्ति । तानि पंचभिरिन्द्रियजयैर्गुणि-तानि अशीत्यप्रशतं भवन्ति । पृथ्व्यप्तेजोवायुवनस्पतिद्वीन्द्रयत्रीन्द्रयचतु-रिन्द्रियपंचेन्द्रियमङ्यसंज्ञिद्याभिर्द्शभिर्गुणितानि अष्टादशशतानि भ-वन्ति । उत्तमक्षमादिभिर्दशभिर्गुणितानि अष्टादशसहस्राणि भवन्ति । अथवा अशीत्यप्रद्विशताधिकसप्तद्शसहस्राणि चैतन्यसम्बन्धीनि भ-वन्ति । विंशर्याधकसप्तशतानि अचेतनसम्बन्धानि भवन्ति । तत्रा-चेतनकृतभेदाः कथ्यन्ते-काष्ट-पापाण-छेप-कृताः स्त्रियो मनःकायकृत-गुणिताः पट् । कृतकारितानुमतगुणिता अष्टादश । स्पर्शादिपंचगुणिता नवति:। द्रव्यभावगुणिता अशीत्यग्रं शतं । कपायश्चतुर्भिगुणिता विंश-स्यिकानि सप्तरातानि । चैतन्यसम्बन्धीनि अशीत्यिषकिद्विशताप्रसप्त-दशसहस्राणि, तद्यथा-देवी-मानुपी-तिरश्री चेति स्त्रियस्तिस्रः कृतकारि-तानुमतगुणिता नव भवन्ति । मनोवचनकायगुणिताः सप्तविंशतिर्भ-वन्ति । स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दैर्गुणिताः पंचत्रिंशदिषकं शतं । द्रव्यभाव-

१ असप्पलावेहिं. ग. घ. पुस्तके पाठः ।

गुणिताः सप्तत्यधिकद्वेशते । आहारभयमैथुनपरिप्रहचतसृसंज्ञाभिर्गुणिता अशीत्यधिकं सहस्रं । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनचतु-ष्कषोडशकषायैर्गुणिता अशीत्यधिकद्विशताप्र सप्तदशसहस्राणि भवन्ती-ति चेतनसम्बन्धिभेदाः । ७२०+१७२८०=१८०००।

अथ चतुरशीतिलक्षगुणा विवित्यन्ते । तद्यथा—हिंसा, अनृतं, स्तेयं, मैथुनं, परिप्रहः, क्रोधः, मानः, माया, लोभः, जुगुप्साः भयं, अरातिः, रतिः, मनोदुष्टत्वं, वचनदुष्टत्वं, कायदुष्टत्वं, मिथ्यात्वं, प्रमादः पिशुनत्वं, अज्ञानं, इन्द्रियानिप्रहत्वं, एकविंशतिदोषा वर्जनीयाः । अतिक्रमन्यति-क्रमातिचारानाचारा एते चत्वारो दोषा वर्ज्यन्ते ।

अतिक्रमो मानसशुद्धहानिर्व्यतिक्रमो यो विषयाभिलापः। तथातिचारः करणालसत्वं भंगो ह्यनाचार:इह व्रतानां॥१॥

गुणानां चतुरशीतिर्भवति । सा चतुरशीतिर्दशकौयसंयमेर्गुणिता चतुरशीतिशतानि भवन्ति । ते दशशीळविराधनेर्गुणिताः चतुरशीतिसह-स्नाणि गुणा भवन्ति । कास्ताः शीळविराधनाः ? स्नांसंसर्गः ? सर-साहारः २ सुगन्धसंस्कारः ३ कोमळशयनासनं ४ शरीरमण्डनं ५ गीतवादित्रश्रवणं ६ अर्थप्रहणं ७ कुशीळसंसर्गः ८ राजसेवा ९ रात्रिसंचरणं १०। ते आकिम्पतादिदशाळोचनापरिहृतिभिर्दशिभर्गुणिताः चत्वारिशत्सहस्त्राधिकाष्टळक्षाणि भवन्ति । ते दशिभंधमेर्गुणिताश्चतुर-शीतिळक्षा गुणा भवन्ति । अथ दशकायसंयमाः के ? एकेन्द्रियादि— पंचेन्द्रियपर्यन्तानां जीवानां रक्षा प्राणसंयमः पंचिवधः । स्पर्शनादीनां

१ अष्टमनवमपृष्ठेऽपि गुणानां विवरणं आगतमस्ति ।

२ दशकायसंयमभेदेः पृथिष्यादिशतजीसमासैरित्यर्थः।

पंचानामिन्द्रियाणां प्रसरपरिहार इन्द्रियसंयमः पंचित्रिधः। एते दशकाय-संयमा ज्ञातव्याः। दशालोचनदोषा यथा—

आकंपिय अणुमाणिय जं दिहं बायरं च सुहमं च । छन्नं सद्दाउलयं बहुजणमञ्चत्त तस्सेवी ॥ १॥

अस्या अयमर्थः — आलोचनां कुर्वन् रारीरे कम्प उत्पद्यते भयं करीतीत्याकम्पितदोपः । अणुमाणिय — अनुमानेन दोपं कथयति यथोक्तं न
कथयतीत्यनुमानदोपः । जं दिष्टं — यत्पापं केनचिद्दष्टं तत्कथयित, अन्यजानन्निप न कथयतीति यद्दष्टदोपः । बायरं च — स्थृलं पापं प्रकाशयित
स्क्ष्मं न कथयतीति बादरदोपः । सुहमं च — सूक्ष्मं अल्पं पापं प्रकाशयति स्थूलं पापं न प्रकाशयतीति स्क्ष्मदोषः । छनं — यदा को ऽिप न
भवत्याचार्यसमीपे तदैकान्ते पापं प्रकाशयतीति छन्नदोपः । सद्दाउल्यंयदा वसतिकादौ कोलाहलो भवित तदा पापं प्रकाशयतीति शब्दाकुलदोपः । बहुजणं — यदा बहवः श्रावकादयो मिलिता भवन्ति तदा पापं
प्रकाशयतीति बहुजनदोपः । अन्वत्त — अन्यक्तं प्रकाशयित दोषं स्फुटं
न कथयतीत्यन्यक्तदोपः । तस्सेवी — यत्पापं गुर्वप्रे प्रकाशितं तत्सर्वथा
न मुंचित पुनरिप तदेव कुरुते स तत्सेवी कथ्यते । अथवा य आचार्यस्तं दोपं करोति तदप्रे पापं प्रकाशयित निर्दोपाचार्याप्रे पापं न प्रकाशयतीति तत्सेवी दोपः । दश धर्मास्तु प्रसिद्धा वर्तन्ते तेन न न्याख्याताः ।

झायहि धम्मं सुकं अह रउदं च झाण मुचूण। रुद्दृ झाइयाइं इमेण जीवेण चिरकालं ॥ ११९॥

ध्याय धर्म्य शुक्लं आर्त रोदं च ध्यानं मुक्त्वा । आर्तराद्रे ध्याते अनेन जीवेन चिरकालम् ॥

झायहि धम्मं सुक्कं ध्याय-एकाप्रेण चिन्तय। कि ? कर्मता-पत्नं धर्म्यं धर्मादनपतं धर्म्य । आज्ञापायित्रपाकसंस्थानलक्षणं चतुर्विधं धर्म्यं ध्यानिमत्युमास्वामिसूचेनात्। तथा श्रीगौतमस्वामिवचनाद्धर्म्यं ध्यानं दशिवधं। तद्यथा। अपायिवचयः १ उपायिवचयः २ विपाकिवचयः ३ विरागिवचयः ४ टोकिवचयः ५ भविवचयः ६ जीविवचयः ७ आज्ञाविचयः ८ संस्थानिवचयः ९ संसारिवचयश्चेति १०। तथा शुक्रध्यानं ध्याय पृथक्तविवर्त्वकीचारं १ एकत्विवर्त्वकीचारं २ सूक्ष्मिकियाप्रितिपाति ३ व्युपरितिकियानिर्वातं ४ चेति। अद रउदं च झाण मुत्तूण आर्त्ते रौद्रं च ध्यानद्वयं मुक्त्वा परित्यज्य । तत्रार्त्तध्यानं चतुर्विधं इष्टिवयोगः १ अनिष्टसंयोगः २ पीडा-चिन्तनं ३ निदानं चेति ४। रौद्रध्यानं चतुर्विधं हिसानन्दः १ अनुतानन्दः २ स्तयानन्दः ३ संरक्षणानन्दश्चेति ४। रहृदृ झाइयाइं रौद्रार्ते दे ध्याने ध्यातानि (ध्याते)। इमेण जीवेण चिरकालं इमेन प्रत्य-क्षीभूतेन जीवेनात्मना चिरकालं अनादिकालं। धर्म्य शुक्रं च ध्यानदृयं न ध्यातिमिति भावार्थः।

जे के वि दव्वसवणा इंदियसुहआउला ण छिंदंति। छिंदंति भावसवणा झाणकुढारेहिं भवरुकैंखं ॥१२०॥

ये केपि द्रव्यश्रवणा इन्द्रियसुखाकुला न छिन्दन्ति । छिन्दन्ति भावश्रवणा ध्यानकुठारेण भवत्रक्षम् ॥

जे के वि द्व्वस्वणा ये के ऽिप द्रव्यश्रवणाः शरीरमात्रेण दिग-म्वरा अन्तर्जिनसम्यक्त्वशृत्याः । इंदियसुहआउला ण छिदंति इन्द्रियाणां स्पर्शनरसन्द्राणचक्षुःश्रोत्रहक्षणानां विपयाणां सुखेषु आकुलाः । कदा उर्वोरुपिर विवक्षितवनितायाः पादा विन्यस्य स्तन-

१ '' आज्ञापायविपायकसंस्थानविचयाय धर्म्यं '' इति सूत्रसूचनात्। २ वच -नात् ख. पुस्तके पाठः । ३ भवदुक्खं. घ.।

कनककलशोपिर करपल्लवौ विधृत्य मुखचुम्बनमधरपानमहं करिष्या-मीति स्पर्शनेन्द्रियसुखलम्पटः, घृतपानपक्कान्नव्यञ्जनशाल्यन्नादिस्वादमहं प्रहीष्यामि, कर्षूरकस्तूरीचन्दनागुरुपुष्पादिपरिमलपानं विधास्यामि, स्तन-जघनवदनिवलोचनिवलोकनं प्रणेष्यामि, वीणावंशस्वरमण्डलनवयौवन-कामिनीगीतिमिश्रं रवं श्रोष्यामीति पंचेन्द्रियविपयमाकांक्षन् व्याकुलोऽयं जीवो भवति । तत्सर्वं पूर्वमनन्तशोऽनुभूतमेव संसारे, न किमपि दुर्लमं वर्तते अन्यत्रात्मस्वरूपंसमुत्पनसुखामृतपानात् । तथा चौक्तं—

अद्द कि किमस्पृष्टं किमनाघातमश्रुतं। किमनास्वादितं येन पुनर्नविमवेश्यते॥१॥ तथौ च—

अङ्गं यद्यपि योपितां प्रविलसत्तारुण्यलावण्यवद्भूषावत्तद्यि प्रमोदजनकं मुढात्मनां नो सताम्।
उच्छन्नेर्बहुभिः शवैरतितरां कीर्णं इमशानस्थलं
लब्ध्वा तुष्यति कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसवजः॥१॥

तथा च---

समसुखशीलितमनसामशनमि हेपमेति किमु कामाः।
स्थलमि दहित सपाणां किमङ्गः! पुनरङ्गमङ्गाराः॥१॥
इत्यमृतचन्द्रः। तथा च शुभचन्द्रभगवान्—
वरमालिङ्गिता कुद्धा चललोलात्र सर्पिणी।
न पुनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्धतिः॥१॥
तथा च शुभचन्द्रः—

मालतीव मृदुन्यासां विद्धि चाङ्गानि योषितां। दारियण्यन्ति मर्माणि विपाके शास्यसि स्वयं॥ १॥

१ तथा चोक्तं. क. । २ उच्छ्नैः ख. । ३ विद्धयङ्गानि च योषितांख. ।

काकः कृमिकुलाकीर्णे करक्के कुरुते रितम्।
यथा तद्वद्वराकोऽयं कामी स्त्रीगुद्यमन्थने॥२॥
तथा च सोमदेवस्वामी चूर्णिगदोन वैराग्यभावनामाह—

युवजनमृगाणां बन्धायानाय इव वनितासु कुन्तलकलापः ।
पुनर्भवमहीरुहारोहणोपाय इव भूलतोल्लासः । संसारसागरपरिम्रमाय नौयुग्मिव लोचनयुगलं । दुःखाटवीविनिपातकरिमव
वाचि माधुर्य । मृत्युगजप्रलोभनकवल इवायमधरपल्लवः ।
स्पर्शविषकन्दोद्धेद इव पयोधरिविनवेदाः । यमपादावष्टनिमव
भुजलतालिङ्गनं । उत्पत्तिजरामरणवर्त्मेव बलीनां त्रयं । ओलंभनकुण्डमिव नाभिमण्डलं । अखिलगुणिविलोपनखरेखेव रोमराजीविनिर्गमः । कालव्यालिनवासभूमिरिव मेखलास्थानं। व्यसनागमनतोरणिमवोद्दिनर्गणं । अपि च—

भूधनुर्द्रष्ट्यो बाणासिश्र्सं च बिलत्रयम्।
हृद्यं कर्तरी यासां ताः कथं नं नु चिण्डकाः ॥१॥
गुणग्रामविलोपेषु साक्षादुनीतयः स्त्रियः।
स्वर्गापवर्गमार्गस्य निसर्गाद्गीला इव ॥ २॥
गूथकीटो यथा गूथे रितं कुरुत एव हि।
तथा स्त्र्यमेध्यसंजातः कामी स्नीविद्रंतो भवेत् ॥ ३॥

एविमिन्द्रियमुखाकुला इन्द्रियमुखिवन्हला न छिन्दन्ति भवनृक्षिमिति सम्बन्धः । छिंदंति भावस्वणा छिन्दन्ति द्विधाकुर्वन्ति खण्डयन्ति भवनृक्षिमिति सम्बन्धः । के छिन्दन्ति ? भावश्रवणा जिनसम्यक्त्ररत-मण्डितहृदयस्थलाः । झाणकुढारेण भवरुक्वं ध्यानं धर्म्यध्यानं शुक्र-ध्यानं च तदेवकुठारः कुठान् यक्षान् इयितं गृह्णातीति कुठारः, ध्यानमेव कुठारो ध्यानकुठारः कर्मतरुक्कन्धविदारणन्वात् । भवनृक्षं संसारतन्ति रोषः ।

१ मारणकुण्डं । २ अत्र डलयोरमेदस्तेनलस्थाने इ. । ३ तु न ख. ४ विष्टारतः ।

## जह दीवो गव्भहरे मारुयवाहाविवज्जिओ जलइ। तह रायानिलरहिओ झाणपईवो वि पज्जलइ॥ १२१॥

यथा दीपः गर्भगृहे मारुतबाधाविवर्जितो उवलति । तथा रागानिलरहितो ध्यानप्रदीपोऽपि प्रज्वलति ॥

जह दीवो गब्भहरे यथा दीपो ज्योतिः गर्भगृहेऽपवरके स्थितः सन्। मारुयवाहाविविज्ञिओ जलइ मारुतस्य सम्बन्धिनी मारुतोत्पना वायोः संजाता, बाधा प्रचलिचिः करणलक्षणा पीडा तस्या विविज्ञितो ज्वलित ज्वलनिक्रयां कुर्वाण उद्योतं करोति । तह रायानिलरिह ओ तथा रागानिलरिह तो विनतालिंगनादिप्रीतिलक्षणरागानिलरिह तो रागझं- झावातिवविजितो मुनेध्यानप्रदीपः प्रज्वलित-उद्योतं करोति । उक्तं च-

जसुं हिरणच्छी हियवडइ तासु न बंभु वियारि। एक्कहि केम समंति वढ! वे खंडा पहियारि॥१॥

उक्तं च---

वृष्याकुलश्चण्डमरुज्झंझावातः प्रकीर्तितः ॥ ई॥ आयि पंच वि गुरवे मंगलचउसरणलोयपरियरिए। णरसुरखेयरमहिए आराहणणायगे वीरे॥ १२२॥

ध्याय पञ्चापि गुरून् मङ्गलचतुःशरणलोकपरिकरितान् । नरमुरखेचरमहितान् आराधनानायकान् ॥

श्रायित पंच वि गुरवे ध्याय त्वं हे मुने ! हे आत्मन् ! पंचापि भिंदिसद्भाचार्योपाध्यायसर्वसाधून् पंचपरमेष्टिनः । कथंभूतान् पंचापि गुरून्, मंगलचउसरणलोयपरियरिए मंगल्लोकोत्तमशरणभूतानि-त्यर्थः । मलं पापं गालयन्ति मूलादुन्मूलयन्ति निमूलकापं कपन्तीति मंगलं । अथवा मंगं सुखं परमानन्दलक्षणं लान्ति ददतीति मंगलं ।

१ इयं गाथा पूर्व एकोनचत्वारिंशत्तमे पृष्ठे आगता। तत्रैवास्याः छाया वर्तते।

एते पंचपरमेष्ठिनो मंगलिमत्युच्यन्ते । लोकेषु भूर्भुवः स्वर्रक्षणेषु उत्तमा उत्कृष्टा लोकोत्तमाः । एते पंचगुरवः सर्वेभ्योऽपि वर्या उच्यन्ते । तथा शरणं—अर्तिमधनसमर्था इमे पंचगुरवो जीवानां शरणं प्रतिपाद्यन्ते, चउसरणशब्देनामी, अर्हन्मंगलं अर्हलोकोत्तमाः अर्हच्छ-रणं । सिद्धमंगलं सिद्धलोकोत्तमा सिद्धशरणं । साधुमंगलं साधुलो-कोत्तमाः साधुशरणं । साधुशब्देनाचार्योपाध्यायसर्वसाधवो लभ्यन्ते । तथा केवलिप्रणीतधर्ममंगलं धर्मलोकोत्तमाः धर्मशरणं चेति द्वादशमंत्राः सूचिताः चतुःशब्देनेति ज्ञातव्यं । एते द्वादशमंत्राः प्रणवपूर्वमाया-बीजब्रह्मश्रुतबीजाक्षरपूर्वा ललाटपष्टे गोक्षीरवर्णा लिखिताश्चिन्त्यन्ते । तथा चोक्तं—

नेत्रद्वन्द्वे श्रवणयुगले नासिकाग्रे ललाटे वक्त्रे नाभौ शिरसि हृद्ये तालुनि भ्रयुगान्ते । ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीर्तितान्यत्र देहे तेष्वेकस्मिन् विगतविषयं चित्तमालम्बनीयम् ॥ १ ॥

छोयपरियरिए-छोकोत्तममंत्रसहितानित्यर्थः । तथा चानादिसिद्धमंत्रो गुरूपदेशान्मन्तव्यः । स्रिणा तु स्रिमंत्रः तिलकमंत्रो बृहल्रघुश्च निज-गुरूसमीपादुपदेशात् ध्यातव्य इति भावार्थः। णरसुरखेयरमहिए कथं भूतान् पंचगुरून् , नरसुरखेचरमहितान् नराणां नृपादीनां, सुराणां सौध-मेन्द्रादीनां, खेचराणां विद्याधरचक्रवर्तिनां, महितान् अष्टविधयूजाद्रव्यै-भावयूजाभिश्च पूजितान् । पुनः कथंभृतान् पंचगुरून् , आराद्रिणा-यगे आराधनाया नायकान् स्वामिन इत्यर्थः । वीरे वीरान् कर्मशत्रु-क्षयकरणसमर्थानिति भावार्थः ।

णाणमयविमलसीयलसलिलं पाऊण भविय भावेण । वाहिजरमरणवेयणडाहविम्रुका सिवा होति ॥ १२३॥ हानमयविमलशीतलसलिलं प्राप्य मन्या भावेन । व्याधिजरामरणवेदनादाहविमुक्ताः शिवा भवन्ति ॥

णाणमयविमलसीयलसिलं ज्ञानेन निर्वृत्तं ज्ञानमयं सम्यग्ज्ञान-मेव विमलं कर्ममलकलंकरितं द्यातलं परमाल्हादलक्षणमुखोत्पादकं एतिहरोपणत्रयविशिष्टं सिल्लं जलिति क्षपकं। पाऊण ज्ञानपानीयं प्राप्य लब्ध्वा। के ते, भविय रत्नत्रययोग्या भव्यजीवाः। भावेण भावेन जिनभक्त्या। उक्तं च—

> सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनकु । कुलभिव गुणभूपा कन्यका संपुनीता-जिनपतिपद्पद्मप्रेक्षिणी दृष्टिलश्मीः ॥ १ ॥

वाहिजरमरणवेयणडाहिविमुक्का सिवा होति व्याधिजरामरण-बेदनादाहिविमुक्ताः शिवा भवन्ति । ज्ञानजलं पीत्वा ज्ञानजलमाकर्ण्य तन्मध्ये ब्रुडित्वा तदवगाद्य परममंगलभूताः शिवाः सिद्धा भवन्ति । इति सम्यग्ज्ञानमाहात्म्यं भगवता श्रीकुन्दकुन्दाचार्येण सूरिणोद्भावितं भवतीति भावार्थः ।

जह बीयम्मि य दइढे ण वि रोहइ अंकुरो य महिवीढे। तह कम्मवीयदइढे भवंकुरो भावसवणाणं ॥ १२४॥

यथा बीजे दग्धे नैव रोहति अंकुरश्च महीपीठे। तथा कर्मबीजे दग्धे भवांकुरो भावश्रवणानां॥

जह बीयम्मि य द्र्हे यथा येनप्रकारेण बीजे दग्धे भस्मीकृते। ण वि रोहइ अंकुरो य महिवीटे नापि नैव रोहित प्रादुर्भवित। कोऽ-सौ ! अंकुर: अभिनव उद्भिजं उद्भिद्, महीपीठे भूमितले। चकार उक्त-समुचयार्थः, तेन रागदेषमोहादयो भावकर्मशाखादयोऽपि न रोहिने तह कम्मबीयद्इढे तथा कर्मबीजे दग्धे भस्मीकृते । भवंकुरो भाव-सवणाणं भवाङ्करः संसाराङ्करो जन्मलक्षणो नापि रोहति न प्रादुर्भ-वति । केषां, भावसवणाणं-सम्यग्दिष्टिनिरम्बराणां दुर्लक्ष्यपरमात्मभावना-भावितानां भेदज्ञानवतां । उक्तं च—

दुर्लक्ष्यं जयित परं ज्योतिर्वाचां गणः कवीन्द्राणां। जलिमव वज्रे यस्मिन्नलब्धमध्यो बहिर्लुठिति॥१॥ भावसवणो वि पावइ सुक्खाई दुहाई दृष्वसवणो य। इय णाउं गुणदोसे भावेण य संजुदो होह॥१२५॥

भावश्रवणोपि प्राप्नोति सुखानि दुःखानि द्रव्यश्रवणश्च । इति ज्ञात्वा गुणदोषान् भावेन च संयुतो भव ॥

भावसवणो वि पावइ भावश्रवणः सम्यग्दिष्टिदिगम्बरोऽपि निश्च-येन प्राप्नोति छभते । कानि प्राप्नोति, सुक्खाइं निजात्मोत्थपरमान-न्दछक्षणिनराकुछतासिहतपरमानन्तसौख्यानि । दुहाइं द्व्यसवणो य प्राप्नोतीति दीपकोद्योतात् दुःखानि शारीरमानसागन्तुकछक्षणोपछिक्षि-तान्यसातानि द्व्यश्रवणो मिध्यादिष्टिदिगम्बरः प्राप्नोति । चशब्दादृह-स्थोऽपि सावद्यसंयुक्तो दानपूजास्नपनरिहतः पर्वोपवासकातरः चछम-छिनाङ्गरिहतसम्यग्दर्शनदुर्विधा व्रतातिचारभन्नपुण्णपादा दूरभव्यतया गुरुचरणिनन्दक आत्मिहितो न भवति । छौंकस्तु महापापी जिनप्र-तिमोच्छेदको नारको भवति । तथा चोक्तं—

सर्वे धर्ममयं क्वित्किचिद्यि प्रायेण पापात्मकं काप्येतद्व्यवत् करोति चरितं प्रशाधनानामपि। तस्मादेतदिहान्धरः जुवलनं स्नानं गजस्याथवा मत्तोन्मत्तविचोष्टितं न हि हितो गहाश्रमः सर्वथा॥ १॥ इय णाउं गुणदोसे इति ज्ञात्या गुणदोषान्। भावेण य संजुदो होहे भावेन जिनभक्तिनिजात्मभावनापंचगुरुचरणरेणुरंजितभालस्थलः संयुतो भव। एवं सित दां मुखं तेन युक्तो भव हे मुने! हे जीवेति सम्बोधनं।

## तित्थयरगणहराइं अब्भुदयपरंपराइं मोक्खाट्टं। पावंति भावमहिया संखेवि जिणेहिं बज्जरियं ॥ १२६

तीर्थकरगणधरादीनि अभ्युदयपरम्पराणि सौख्यानि । प्राप्तुवन्ति भावसहिताः संक्षेपेन जिनैः कथितं ॥

तित्थयरगणहराई तीर्थकरगणधरादीनि सौख्यानीति सम्बन्धः। तीर्थंकराणां धर्मोपदेशकाले तीर्थंकराः कमलोपरि पादौ न्यस्यन्ति, अशो-कवृक्षच्छायायामुपविशंति, तेपामुपरि द्वादशयोजनमभिव्याप्य देवाः पुष्प-वर्पणं विरचयन्ति, तानि तु पुष्पाणि उपरि मुखानि अधोवृंतानि अव-तिष्टन्ते, जानुपर्यन्तं पतन्ति, मुनीनामागमने मुनिपुंगवा मार्गे लभन्ते, श्रमरपरीतानि कमलोत्पलकैरवेन्दीवरराजचंपकजातिमुक्तबन्धनादृहासवकु-लकेतकमंदारमुन्दरनमेरुपारिजातसन्तानककल्हारशुक्करक्तसेवत्रकमुचुकु-न्दवृन्दानि पतन्ति, पंचाशसृक्षद्वादशकोटिपटहा अपराणि च वादित्राणि वेणुवछिकिपणवमृदंगित्रिविलतालकाहलकम्बुप्रभृतीनि संख्यातीतानि अ-म्बरचरकुमारकरास्फलितानि समुर्बन्तरिक्षलक्षाणि ध्वनन्ति, सजलजल-धरगार्जितमिव स्वामिनो योजनैकं यावद्ध्वनिर्भव्यजनैराकण्यते, इंसांसो-<sup>उज्ब</sup>लानि चतुःपष्टिचामराणि पतन्त्युत्पतन्ति च, पंचशतधनुरुन्नतं सिंहविधरं भवति, योजनैकप्रमाणं सभामभिव्याप्य कोटिभास्करयुगप दुद्योतिशरीरतेजो भवति, तच शारदेन्दुपरिपूर्णमण्डलमिव लोचनानां प्रियतमं भवति, एकदण्डानि उपर्युपरि त्रीणि च्छत्राणि मस्तकोपरि संभ-

१ होइ ख.।

वन्ति, इत्यादीनि चतुिह्मशदितशयपंचकत्याणादीनि जिनोत्तमानां सु-खानि बाह्यानि भवन्ति, अनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखानि चाभ्यन्तरसुखानि भगवतां भवन्ति। तथा भावश्रवणा (नां) गणधरदेवानां तीर्थकरयुवराज्यसौख्यानि भवन्ति। अञ्युद्यपरंपराईं सोक्खाईं इन्द्र-पदतीर्थकरकल्याणत्रयद्धणानि कल्याणपरम्पराणि सौख्यानि भावश्र-वणा अञ्भ्यन्तरमहामुनयो भुज्जत इति भावार्थः। पावंति भावसिहया प्राप्नुवन्ति द्यभन्ते, के ते १ भावसिहताः सम्यक्त्वचिन्तामणिमण्डित-मनःस्थल्यः खलु दिगम्बराः। संखेवि जिणेहिं वज्जरियं संखेवि-समासेनोक्तिमिदं वचनं जिनैः कथितामिति भावार्थः।

# ते धण्णा ताण णमो दंसणवरणाणचरणसुद्धाणं । भावसहियाण णिच्चं तिविहेण पणद्वमायाणं ॥ १२७॥

ते धन्यास्तेभ्यो नमः दर्शनवरहानचरणशुद्धेभ्यः। भावसहितेभ्यो नित्यं त्रिविधेन प्रनष्टमायेभ्यः

ते घणा ताण णमो ते मुनिपुंगवा धन्याः पुण्यवन्तः तेभ्योऽस्माकं श्रीकुन्दकुन्दाचार्याणां नमां नमस्कारो भवतु नमोऽस्तु स्तात्।
दंसणवरणाणचरणसुद्धाणं सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चरणानि शुद्वानि निरितचाराणि येपां, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैर्वा ये शुद्धाः कर्ममलकलङ्करिता दर्शनवरज्ञानचरणशुद्धा ये मुनिपुंगवाः तेभ्यो नमः। कथंभूतेभ्यस्तेभ्यः, भावमहियाण भावन शुद्धात्मपरिणामेन जिनसम्यक्त्वेन च सिहतानां संयुक्तेभ्य इत्यर्थः। ननु नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवपड्योगे चतुर्थी भवति तत्कथमत्र पष्टीनिर्देशः १ सत्यं, संस्कृते
तद्योगे चतुर्थी प्रोक्ता, न तु प्राकृते। कथं १ नित्यं-सर्वकालं-नमोनमोस्तु इत्यस्य विशेषणिनदं। केन कृत्वा नमः, तिविहेण मनोवाका-

यलक्षणेन नमस्कारेण नमो न तु हास्येन । कथंभूतानां तेषां, पणदृमा-याणं प्रणष्टा विनाशं प्राप्ता माया परवंचना येषां ते प्रणष्टमायास्तेषां ।

> इड्डिमतुलं विउन्त्रिय किण्णरिकंपुरिसअमरखयरेहिं। तेहि विण जाइ मोहं जिणभावणभाविओ धीरो।।१२८॥

ऋदिमतुलां विकृतां किंनरिकम्पुरुषामरखचरैः। तैरिप न याति मोहं जिनभावनाभावितो धीरः॥

इड्डिमतुलं विउविय ऋदिः पूर्वोक्तलक्षणा, अतुला अनुपमा, विकृषिता विक्रियाकृता निजतद्भवान्यभवतपोमहिमसंजाता। तथां किण्ण-रिकंपुरिसअमरखयरेहिं किलरेः, किम्पुरुषेः, अमरेः कल्पवासिप्रभृति-भिश्र विहिता ऋदिः। तेहि विणं जाइ मोहं तैरि किलरिकम्पुरु-पामरखचरेरिप मोहं न याति लोभं न गच्छति। कोऽसो, जिणभावण-भाविओ धीरो जिनभावनया निर्मलसम्यक्त्वेन भाविता वासितो धीरो योगीश्वरः। ध्येयं प्रति ध्रियमीरयतीति धीरैः।

किं पुण गच्छइ मोहं णरसुरसुक्खाण अप्पसाराणं जाणंतो पस्संतो चिंतंतो मोक्ख:मुणिधवलो ॥१२९॥

कि पुनः गच्छति मोहं नरसुरसुखानामलपसाराणाम् । जानन् परयन् चिन्तयन् मोक्षं सुनिधवलः ॥

किं पुण गच्छइ मोहं कि पुनर्गच्छित मोहं छोमं। णरसुरसुक्खाण अप्पमाराणं नगणां नृपादीनां सम्बन्धिनां, सुराणामिन्द्रादीनां देवानां सम्बन्धिनां सौष्ट्यानां मोहं छोमं कि गच्छिति—अपि तु
न गच्छिति। कथंभूतानां सौष्ट्यानां, अल्पसाराणां स्तोकप्रशस्यानां
वा अल्पस्वादानामित्यर्थः। जाणंतो पस्संतो जानन्निप अनुभूय दृष्ट्रा

१ न. टी.। २ धीराः क.।

जाननिष, पस्तंतो—पश्यन् प्रत्यक्षं चक्षुभ्यी निरीक्षमाणोऽपि । चितंतो मोक्ख मुणिधवलो चिन्तयनिष विचारयनिष, कि ? मोक्षं सर्वकर्म-क्षयदक्षणं मोक्षं परमनिर्वाणसुखं अनन्तसौख्यदायकं परमनिर्वाणसुखं जाननिषीत्यादिसम्बन्धः, मुनिधवलः मुनीनां मुनिषु वा धवलो निर्मल-चारित्रभरोद्धरणधुरंधरो वृषभः श्रेष्ट इत्यर्थः।

उत्थरइ जा ण जरओ रोयग्गी जा ण डहइ देहउडिं। इंदियवलं न वियलइ ताव तुमं कुणहि अप्पहियं॥१३०॥

आक्रमते यावत्र जरा रोगामिः यावत्र दहति देहकुटिम् । इन्द्रियबलं न विगलति तावत् त्वं कुरु आत्महितम् ॥

उत्थरइ जा ण जरओ आक्रमते यावन जरा। "छुंदोत्थारीहावा आक्रमे: " इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण आक्रमधातोरुत्थार इत्यादेशः। तिहीं उत्थारइ इतीहशं रूपं स्यात् ? प्राकृते व्हस्वदीर्घी मिथः भवतः "अचामचः प्रायेण" इति सूत्रेण, तत्र नास्ति दोपः "आङो ज्योतिरुद्रमेः " इति रुचादिपाठादात्मने पदं। अथवा उत्थारइ जा ण जरा इति च किचित् पाठः। रोयग्गी जा ण उहइ देहउडिं रोगाप्रि-र्यावन दहति न भस्भीकरोति, कां ? देहकुटिं श्रीरपणशालां। इंदिय- बलं न वियलइ इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां बलं सामध्ये यावत्कालं न विगलति । इंदियबलं न वियलं इति पाठ इन्द्रियवलं याविहेकलं हीनं न भवति । ताव तुमं कुणिह अप्पहियं तावत्त्वं हे मुनिपुंगध ! कुरु विवेहि, किं ? आत्महितं मोक्षं साध्येत्यर्थः। उक्तं च—

पिछतच्छिलेन देहान्निगच्छिति द्युद्धिरेव तव बुद्धेः।
कथमिव परछाकार्थं जरी वराकस्तदा स्मरेसि॥१॥

१ स्मरति. पाठान्तरमन्यत्र ।

आतक्ष्वाोकभयभोगकछत्रपुत्रैयः खेदयेन्मनुजजन्म मनारथातं ।
नूनं स भस्मकृतधीरिह रत्नराशिमुद्द्रीपयेदतनुमोहमछीमसात्मा ॥ २ ॥
अश्रोत्रीच तिरस्कृता परितरस्कारश्रुतीनां श्रुतिश्रश्चर्वक्षितुमक्षमं तच दशां दृष्यामिवान्ध्यं गतं ।
भीत्येवाभिमुखान्तकादतितरां कायोऽप्ययं कंपते
निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तभवनेऽप्यासे जराजर्जरः ॥३॥
छजीवछडायदणं णिचं मणवयणकायजोएहिं ।
कुरु दय परिहर मुणिवर भावि अपुच्वं महासत्त ॥१३१॥

षट्जीवषडायतनानां नित्यं मनोव चनकाययोगः । कुरु दयां परिहर मुणिवर ! भावय अपूर्वं भहासत्व ! ॥

छज्जीवछडायदणं पइजीवानां दयां कुरु, पडायतनानि परिहर।
कथं, णिचं सर्वकाटं। मणवयणकायजोएहिं मनोवचनकाययांगैः।
कुरु दय परिहर् मुणिवर हे मुनिवर मुनीनां श्रेष्ट !। भावि अपुट्वं
महामत्त भावय अपूर्व आत्मभावनं हे महासत्व महाप्रसन्नधर्मपरिणाम !।

'' अभावियं भावेभि भावियं न भावेभि। '' इति श्रीगोतमोक्तवात्।

द्सविहपाणाहारो अणंतभवसायरे भमंतेण । भोयसुहकारणदं कदो य तिविहेण सयलजीवाणं ॥१३२॥

दशविधप्राणाहारः अनन्तभवसागरे भ्रमता । भोगसुखकारणार्थे कृतश्च त्रिविधेन सकलजीवानाम् ॥

द्मविह्पाणाहारो दशिधानां प्राणानामाहारः पंचेन्द्रियाणि मान-वानां तिरश्चां च त्वया कवितानि, मनोवचनकायलक्षणास्त्रयो बलप्रा-णास्त्वया हे जीव! भक्षिताः, उच्छ्वासप्राणोऽपि त्वया चर्वितः, आयुः-प्राणश्चोदराग्निभाजनं कृतः। अणंतभवसायरे भमंतेण अनन्तानन्त-

१ नि:शंक. स्त. । २ जर्जरे अन्यत्र ।

संसारसमुद्रे भ्रमता पर्यटता। भोयसुहकारणहं भोगसुखकारणार्थे जिन्होपस्थसंजातसुखहेतवे। कदो य तिविहेण सयलजीवाणं दश-प्राणानां त्वया आहारः कृतः त्रिविधेन मनसा वाचा वपुषा चेति सक-लजीवानां चातुर्गतिकप्राणिनां।

> पाणिवहेहि महाजस चउरासीलक्खजोणिमज्झम्मि। उप्पज्जंतमरंतो पत्तोसि निरंतरं दुक्खं ॥ १३३॥

प्राणिवधैः महायशः ! चतुरशीतिलक्षयोनिमध्ये । उत्पद्यमानिष्रयमाणः प्राप्तोसि निरन्तरं दुः हम् ॥

पाणिवहेहि महाजम प्राणिनां वधः कृत्वा हे महायदाः !। चउ-रासीलक्खजोणिमज्झिम चतुरद्यातिलक्षयोनीनां मध्ये। उपपज्जंत-मरंतो उत्पद्यमाना म्नियमाणध्य । पत्तीमि निरंतरं दुक्खं प्राप्तोऽसि लब्धवानिस निरन्तरमविच्छित्रं दुःखं द्यारीरमानसागन्तुकलक्षणं। चतु-रशीतिलक्षयोनीनां विवरणानिर्देशः पूर्वीक्त एव ज्ञातव्यः।

जीवाणमभयदाणं देह मुणी पाणभूदमत्ताणं। कञ्चाणसहनिमित्तं परंपरा तिविहसुद्धीए।। १३४॥ जीवानामनयदानं देहि मुने। प्राणभूतसत्वानाम्।

कल्याणमुखनिमिनं परम्परा त्रिविधशुद्धया ॥

जीवाणमभयद्गणं जीवानामभयदानं। देह मुणी पाणभूदमत्ताणं हे मुने! त्वं देहि प्रयच्छ न केवलं जीवानां अभयदानं देहि—अपि तु प्राणभूतसत्वानां। किमर्थमभयदानं देहि ! कल्लाणमुहिनिमित्तं तीर्थ- करनामकर्भवत्वनार्थं गर्भावतार जन्माभिषेकनिष्क्रमणज्ञानः निर्वाणपंचक- स्याणमुखपरंपरानिमित्तं मुखश्रेणिकारणं अभयदानिमत्यर्थः। तिविह- मुद्धीए त्रिविधशुद्धवा मनोवचनकायनिर्मलतया अभयदानं देहि। उक्तं च—

अभयदाणु भयभीरुहं जीवहं दिण्णु ण आसि। वारवारमरणहं डरहि केम्व चिराउ सुहोसि॥१॥ तथा चोक्तं—

एका जीवदयेकत्र परत्र सकलाः क्रियाः। परं फलं तु सर्वत्र कृषेश्चिन्तामणेरिव ॥ १ ॥ आयुष्मान् सुभगः श्रीमान् सुंरूपः कीर्तिमान्नरः। अहिसाम्रतमाहात्म्यादेकस्मादेव जायते॥ २ ॥

उक्तं च---

द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः प्राणा भूतास्ते तरवः स्मृताः। जीवाः पंचेन्द्रिया क्षेयाः रोषाः सत्वाः प्रकीर्तिताः॥१॥ असियसय किरियवाई अकिरियाणं च होइ चुलसीदी। सत्तद्वी अण्णाणी वेणया होति वत्तीसा॥१३५॥

अशीतिशतं कियावादिनामिकयाणां च भवति चतुरशीतिः । सप्तषष्टिरज्ञानिनां वैनियकानां भवन्ति द्वानिंशत् ॥

असियमय किरियवाई अद्यात्यप्रं शतं कियावादिनां श्राद्धादिकि-यामन्यमानानां ब्राह्मणानां भवति । अक्किरियाणं च होइ चुल-सीदी अकियावादिनां इन्द्रचन्द्रनागेन्द्रगच्छोत्पन्नानां तन्दुलोदककाथोद-कादिसमाचार्रासमाश्रियणां श्वेतपटानां प्रायः कपटानां मायाबाहुलानां चतुरशीतिः संशयिनां मिथ्यात्वभेदा भवन्ति । मत्तृ अण्णाणी सप्तप-ष्टिरज्ञानेन मोक्षं मन्वानानां मस्करपूरणमतानुसारिणां भवति । वेणैया होति बत्तीसा विनयात् मातृपितृनुपलोकादिविनयेन मोक्षेक्षेपिणां ताप-सानुसारिणां द्वात्रिंशन्मतानि भवन्ति । एवं त्रिपष्टयप्राणि त्रीणि शतानि

१ अभयदानं भयभीतानां जीवानां दत्तो नासि । वारवारमरणेन विभेसि कथं चिरायुः सुभवसि ॥

२ नरः पुण्यधनेश्वरः ख. । ३ द्विजानां ख. । ४ मा. टी. । ५ मोक्षापिणां ख. ।

मिथ्यावादिनां भवन्ति तानि त्याज्यानीत्यर्थः । १८०+८४+६७+ ३२=३६३<sup>१</sup>।

ण सुयइ पयिं अभव्वो सुद्धु वि आयिष्णिऊण जिणधम्मं।
गुडदुद्धं पि पिवंता ण पण्णया णिव्विसा होति ॥ १३६ ॥

न मुखति प्रकृतिमभन्यः सुष्ठु अपि आकर्ण्य जिनधर्मम् । गुडदुग्धमपि पिबन्तः न पन्नगा निर्विषा भवन्ति ॥

ण मुयइ पर्येडि अभव्वो न मुञ्जित प्रकृति मिध्यात्वं अभव्यो दूरभव्यो वा लोकादिमिध्यादृष्टिः पापिष्टः। सह वि आयण्णिऊण जिण-धम्मं सुष्ठु अपि आकर्ण्य श्रुत्वा जिनध्मं दिगम्बरशास्त्रं । गुडदुद्धं पि पिबंता गुडेन मिश्रं दुग्धं गुडदुग्धं पिबन्तोऽपि । ण पण्णया णिव्विसा होति न पन्नगाः सर्पा निर्विपा विपरहिता भवन्ति संजायन्ते । तथा चोक्तं—

वैहुसत्थइं जाणियइ धम्मु ण चरइ मुणेवि। दिणयर सउजइ उग्गमइ घूहडु अंधउ तो वि॥१॥ मिच्छत्तछण्णदिदी दुद्धी रागगहगहियचितेहि। धम्मं जिणपण्णत्त अभव्वजीवो ण रोचेदि ॥ १३७॥

मिथ्यात्वछन्नदृष्टिः दुर्द्धा रागग्रहगृहीतचित्तः । धर्म जिनप्रणीतं अभव्य जीवो न रोचयति ॥

मिच्छत्तछणादिही मिध्यात्वेन छना आवृता दृष्टिर्ज्ञानलोचनं यस्य स मिध्यात्वच्छन्नदृष्टिः अज्ञानां मिध्यादृष्टिः । दुद्धी दुष्टा धीर्बुद्धि-र्यस्य स दुर्धाः दुर्बुद्धिः । रागगहगहियचित्तेहि रागप्रहगृहीतिचित्तेः रागो दुर्मागिश्रिता प्रीतिः स एव प्रदः पिशाचः तेन गृहीतानि चित्तानि अभिप्राया रागप्रहगृहीतिचित्तानि ते रागप्रहगृहीतिचित्तेः करणभूतैः

१-१८०। ८४। ६७। ३२ एकत्रकृते ३६३.ख.। २ इ. टी.।३ तहु. क.।

नानानयदुष्टपरिणामैरित्यर्थः । धम्मं जिणपण्णत्तं धर्मे जिनेन केविलना प्रणीतं । अभव्यजीवो ण रोचेदि अभव्यजीवो रत्नत्रयायोग्यो जीव आत्मा न रोचयित न श्रद्धाति ।

कुच्छियधम्मम्मि रओ कुच्छियपासंडिभत्तिसंजुत्तो । कुच्छियतवं कुणंतो कुच्छियगइभायणो होइ ॥ १३८॥

कुत्सितधम्में रतः कुत्सितपाषण्डिभक्तिसंयुक्तः । कुत्सिततपः कुर्वन् कुत्सितगतिभाजनं भवति ॥

कुच्छियधम्मिम् रओ कुत्सितधर्मे हिंसाधर्मे रतस्तत्परोऽनुरागवान् । कुच्छियपासंडिभित्तसंजुत्तो कुत्सिता ऋपिपनीपादपक्षसंख्यमस्तका ये पापण्डिनो विश्वष्टद्वीसपाराशरयाज्ञवल्क्यजमद्गिविश्वामित्रभरद्वाज-गौतमगर्गभार्गवप्रभृतय उपनिपत्पान्ते उक्ताश्च अतीता वर्तमानाश्च तेपां पापंडिनां भक्तिसंयुक्ताः करयोटनपादपतनभोजनदानादित-त्परमनाः । कुच्छियतवं कुणंतो कुत्सितं तपः एकपादेनो द्वीभूतोर्ध्वहस्तजटाधारणित्रकालजलस्नानपंचाग्निसाधनादिकुत्सितं तपः कुर्वन् । कुच्छियगङ्भायणो होइ कुन्सितगतेर्नारकितिर्ययोनिमिलिनासुरव्यन्तरज्योतिष्किकित्यिकवाहनदेवादिगतेर्भाजनं स्थानं भवति—अनन्तसंसारी च स्यात् । "ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत" इत्यादि कुत्सितो धर्मो ज्ञातव्यः ।

इय मिच्छत्तावासे कुणयकुसत्थेहि मोहिओ जीवो । भमिओ अणाइकालं संसारे धीर चिंतेहि ॥ १३९ ॥

इति मिथ्यात्वावासे कुनयकुशास्त्रः मोहितो जीवः। श्रान्तः अनादिकालं संसारे धीर! चिन्तय॥

इय मिच्छत्तावासे इति अमुना प्रकारेण मिध्यात्वावासे मिध्यात्वा-स्पदे प्रायेण मिध्यात्वभृते संसारे इति सम्बन्धः। कुणयकुसत्थेहि मोहिओ जीवो कुनयैः कुत्सितनयैः सर्वधैकान्तरूपैः, कुशास्त्रैः चतु-र्वेदाष्टादशपुराणाष्टादशस्मृत्युभयमीमांसादिशास्त्रैः मोहितो भ्रान्ति प्राप्तो जीव आत्मा। भिमओ अणाइकालं भ्रान्तोऽयं पर्यटितो जीवोऽ-नादिकालं उत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालबहुलं। संसारे धीर चिंतेहि हे धीर! हे योगीश्वर! संसारे भवे भ्रान्त इति चिन्तय विचारय।

## पासंडी तिण्णि सया तिसिंहभेया उमग्ग मुत्तूण । रुंभहि मणु जिणमग्गे असप्पलावेण किं बहुणा ॥१४०॥

पाषण्डिनः त्रीणि शतानि त्रिषष्टिभेदा उन्मार्गं मुक्तवा । रुन्द्वि मनो जिनमार्गे असत्प्रलापेन कि बहुना ॥

पासंडी तिण्णि सया पापण्डिनस्त्रीणि शतानि। तिसिंहभेया उम्मग्ग मुत्तूण तथा त्रिपष्टिभेदा उन्मार्ग मुक्त्वा। रंभिह मणु जिण-मग्गे रुन्द्रि मनो जिनमार्गे जिनधर्भे त्वं स्थापय। असप्पलावेण किं बहुणा असत्प्रलापेनानर्थकेन वचसा बहुना प्रचुरतरेण किं ? न किम-पीत्याक्षेप:।

## जीवविमुको सवओ दंसणमुको य होइ चलसवओ। सवओ लोयअपुजो लोउत्तरयम्मि चलसवओ ॥१४१॥

जीवविमुक्तः शवः दर्शनमुक्तश्च भवति चलशवकः ॥ शवको लोकापूज्यः लोकोत्तरे चलशवकः ॥

जीवविमुको सवओ जीविमुक्तो जीवेन रहितः कायो छोके शवं उच्यते । दंमणमुक्तो य होइ चलसवओ दर्शनमुक्तः पुमान् सम्य-क्विहीनो जीवश्च भवित चलशवकः कुरिसतं मृतकं । सवओ लोयअ-पुज्जो जीवरहितः शवको छोकानामपूष्यः, अपूज्यत्वादेव भूमो निखन्यते, अम्रिना भस्मीकियते वा। लोउत्तरियम्मि चलसवओ छोकोत्तरे छोके

जैनलोके चलसवओ—सचेष्टितमृतकं मिथ्यादिष्टर्मुनिः लोकोत्तराणां सम्य-ग्दिष्टिलोकानां अपूज्योऽमाननीयो भवति । इति भावप्राभृतस्य गोप्य-तत्वं यत्सद्दिष्टिना जीवेन भवितव्यिमिति । लौकास्तु पापिष्टा मिथ्याद- ८ ष्ट्यो जिनस्नपनपूजनप्रतिवन्धकत्वात् तेपां संभापणं न कर्तव्यं तत्सं-भापणे महापापमुत्पद्यते । तथा चोक्तं कालिदासेन महाकविना—

निवार्यतामाछि ! किमप्ययं वदुः
पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः।
न केवलं यो महतां विभाषते
शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्॥ १॥

तेन जिनमुनिनिन्दका छैंकाः परिहर्तव्याः। तथा चोक्तं-

खलानां कण्टकानां च द्विधैव प्रतिक्रिया। उपानन्मुखभंगों वा दूरतः परिवर्जनम् ॥ १॥ जह तारयाण चंदो मयराओ मयउलाण स्व्वाणं। अहिओ तह सम्मत्तो रिसिसावयदुविहधम्माणं ॥१४२॥

यथा तारकाणां चन्द्रः मृगराजो मृगकुलानां सर्वेषाम् । अधिकः तथा सम्यक्तवं ऋषिश्रावकद्विविधधर्माणाम् ॥

जह तारयाण चंदो यथा तारकाणां ताराणां मध्ये चन्द्रोऽधिक इति सम्बन्धः । मयराओ मयउलाण सच्वाणं मृगराजः सिंहः मृग-कुलानां मध्ये सर्वेपामपि अधिकः प्रधानभूतः । अहिओ तह सम्मत्तो अधिकं तथा सम्यक्त्वं। केपां मध्ये सम्यक्त्वमधिकं, रिसिसावयदुवि-हधम्माणं ऋषीणां दिगम्बराणां श्रावकाणां च देशयतीनां द्विविधध-मीणां मध्ये सम्यक्त्वमधिकं प्रधानभूतिमत्यर्थः । अस्य पट्प्राभृतप्र-न्थस्य प्रारंभपिरसमासिपर्यन्तं सम्यक्त्वमेव प्रशंसितिमिति तात्पर्यार्थे ज्ञातब्य इति भावः ।

## जह फणिराओ रेहइ फणमणिमाणिक किरणविष्फुरिओ । तह विमलदंसणधरो जिणभत्तीपवयणो जीवो ॥ १४३॥

यथा फणिराजो राजते फणमणिमाणिक्यकिरणविस्फुरितः। तथा विमलदर्शनधरः जिनमक्तिप्रवचनो जीवः॥

जह फणिराओ रेहड् यथा फणिराजो घरणेन्द्रो राजते शोभते।
कथंभूतः सन् राजते, फणमणिमाणिक किरणविष्फुरिओ
फणानां सहस्रसंख्यफटानां सम्बन्धिनो ये मणयस्तेषु मध्ये यन्माणिक्यं
पद्मरागमणिः मध्यफणाया उपिर स्थितं यह्याखरत्नं तस्य सर्वोत्तमरत्नस्य
ये किरणा रक्ष्मयस्तैर्विस्फुरितो धरणेन्द्रः शेपनागनामा पद्मावतीदेवीप्राणवह्मभः पाताळस्वर्गळोकस्वामी यथा शोभते। तह विमलदंसणधरो तथा तेन प्रकारेण विमलदर्शनधरो निर्मलसम्यक्त्वमंडितो मुनिः
श्रावको वा। जिणभत्तीपवयणो जीवो जिनभक्तिरेव प्रवचनं गोप्यतत्वसिद्धान्तः, जीव आत्मा चातुर्गतिकोऽपि पंचेन्द्रियसिक् जीवः शोभते।
तथा चोक्तं—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमिष मातङ्गदेहजं। देवा देवं विदुर्भसमगुढाङ्गरान्तरोजसं॥१॥ जह तारायणसहियं समहर्गिवं खमंडले विमले। भाविय तह वयविमलं जिणलिंगं दंमणविसुद्धं॥१४४॥

यथा तारागणसहितं शशधरिबम्वं खमण्डले विमले। भावितं तथा व्रतविमलं जिनलिङ्गं दर्शनविशुद्धम्॥

जह तारायणमहियं यथा येन प्रकारेण तारागणसहितं। ससहर-विश्वं खमंडले विमले शशधरिवं चन्द्रमण्डलं खमण्डले गगनमण्डले। कथंभूते, विमलेऽभ्रपटलादिरहिते। भाविय तह वयविमलं तथा तेन प्रकारेण भावितव्रतं व्रतिमिण्डितं निरितचारव्रतसिहनं । जिणिलिंगं दंस-णिवसुद्धं जिनिलंगं निप्रन्थमुनिपुंगववेषः दर्शनेन सम्यक्त्वेन विशुद्धं निर्मलं जिनशासने शोभते इति शेषः।

## इय णाउं गुणदोसं दंसणरयणं घरेह भावेण । सारं गुणरयणाणं सोवाणं पढम मोक्खस्स ॥ १४५ ॥

इति ज्ञात्वा गुणदोषं दर्शनरत्नं धरत भावेन । सारं गुणरत्नानां सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥

इय णाउं गुणदोसं इत्यमुना प्रकारेण ज्ञात्वा सम्यग्विचार्य गुण-दोषं, सम्यक्तवगुणरत्नमण्डितः पुमान् गुणवान्-मिथ्यात्वेन दूषितो जीवो महापातकीति विज्ञाय। दंसणरयणं धरेह भावेण दर्शनरत्नं सम्य-क्त्वरत्नं धरत यूयं भावेन द्युद्धपरिणामेन कपटं परित्यज्येत्यर्थः। सारं गुणरयणाणं सारं उत्तमं गुणरत्नानां मध्ये व्रतसमितिगुप्त्यादीनां मध्ये दानपूजोपवासशीलव्रतादीनां च मध्ये सम्यक्त्वरत्नं सारं उत्तमं धरत य्यं हे भव्याः!। कथंभूतं, सोवाणं पढम मोक्खस्स सोपानं आरो-हणं पादारोपणस्थानं पढम-प्रथमं। कस्य, मोक्षस्य सर्वकर्मक्षयलक्षणोपल-क्षितस्य मोक्षप्रासादस्योपरितनभूम्युपरिगमने, सिद्धपर्यायप्रापणमित्यर्थः।

## कत्ता भोइ अमुत्तो सरीरमित्तो अणाइणिहणो य। दंसणणाणुवओगो णिहिटो जिणवरिंदेहि ॥ १४६॥

कर्ता भोगी अमूर्तः शरीरमात्रः अनादिनिधनश्च । दर्शनज्ञानोपयोगः निर्दिष्टो जिनवरेन्द्रैः ॥

कत्ता भोइ अमुत्तो जीवशब्दः पूर्वोक्त एव प्राह्यः । तेन जीव आत्मा कर्ता वर्तते । न केवलं कर्ता पुण्यस्य पापस्य च-अपि तु भोगी पुण्यस्य पापस्य च फलस्य भोक्ता आस्त्रादक इति ब्यवहारः, निश्चयेन तु केवल्ज्ञानस्य केवल्दर्शनस्य च कर्ता वर्तते । तथा अनन्तसुखस्य भोक्ता अनन्तवीर्यस्य च। अमूर्तो मूर्तेः रारीराद्रहित इति निश्चयः, व्यवहारण तु कर्मबन्धप्रबन्धात् रारीरसंयुक्तत्वाच मूर्त इत्युच्यते । शारीरिमक्ती अणाइणिहणो य रारीरमात्रः रारीरप्रमाण आत्मा वर्तत इति व्यवहारः तत्सुखदुःखाद्यावेदकत्वात , निश्चयेन तु असंख्यातप्रदेशत्वाल्लोकप्रमाणः । अनादिनिधनश्च जीवस्यादिनीस्ति निधनं विनाराश्च न वर्तते । दंस-णणाणुवओगो दर्शनज्ञानोपयोगः व्यवहारेण चत्वारि दर्शनानि अध-ज्ञानानि उभयाभ्यां द्विविधोपयोगः, निश्चयेन तु केवल्ज्ञानकेवल्दर्शनाभ्यां द्विविधोपयोगः परमनिश्चयेन तु आत्मा केवल्ज्ञानमेव तन्मय-त्वात् । णिदिहो जिणवरिदेहि निर्दिष्टः प्रतिपादितः कथित आत्मा जिनवरेन्द्रैः सर्वज्ञवीतरागैरिति तात्पर्यार्थः ।

## दंसणणाणावरणं मोहणियं अंतराइयं कम्मं। णिट्टवइ भवियजीवो सम्मं जिणभावणाजुत्तो ॥ १४७॥

दर्शनज्ञानावरणं मोहनीयमन्तरायं कम्मं । निष्ठापयति भव्यजीवः सम्यग्जिनभावनायुक्तः ॥

दंसणणाणावरणं दर्शनावरणं नविषयं, तत्र चक्षुर्दर्शनावरणं अविध्दर्शनावरणं केवदर्शनावरणं चेति चतुर्विधं दर्शनावरणं निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचलाप्रचला-स्त्यानगृद्धिश्चेति पंचविधानिद्रा एवं नविषयं दर्शनावरणं । मतिज्ञानावरणं श्रुतज्ञानावरणं अविधिज्ञानावरणं मनःपर्ययज्ञानावरणं केवलज्ञानावरणं चेति पंचविधं ज्ञानावरणं । मोहणियं अंतराइयं कम्मं मोहनीयं कर्म अष्टाविश्वतिभेदं, अन्तरायं कर्म यंचभेदं । तत्राष्टाविश्वतिभेदं मोहनीयं कर्म यथा—तत्र त्रिविधं दर्शनमोहनीयं सम्यक्तं मिध्यात्वं सम्यग्मिध्यात्वं चेति । चारि-

त्रमोहनीयं पंचिवंशतिभेदं, अकषायभेदा नव हास्यं रितः अरितः शोको भयं जुगुष्सा स्त्रीवेदः पुंवेदो नपुंसकवेदश्वेति नव नोकषाया अकषाया उच्यन्ते यथाख्यातचारित्रवातकत्वात्। पोडशकपायाः। तथाहि-अनन्तानु-बन्धी क्रोधोऽनन्तानुबन्धी मानोऽनन्तानुबन्धिनी मायाऽनन्तानुबन्धिनो लोमश्चेति चत्वारः कपायाः सम्यक्त्वघातकाः पूर्वोक्तं त्रिविधं दर्शन-मोहनीयं च। अप्रत्याख्यानक्रोधोऽप्रत्याख्यानमानोऽप्रत्याख्यानमायाऽ-प्रत्याख्यानलोभश्चेति चत्वारः कपायाः श्रावकत्रतघातकाः। प्रत्याख्यानन्त्रोधः प्रत्याख्यानमायाः प्रत्याख्यानमायाः प्रत्याख्यानमायाः प्रत्याख्यानमायाः प्रत्याख्याननायः संज्वलनमायः संज्वलनलोभश्चेति चत्वारः कपायाः यथाख्यातचारित्रघातकाः। अन्तर्यायः पंचित्रधो दानान्तरायो लाभान्तरायो भोगान्तराय उपभोगान्तरायो वीर्यान्तरायश्चेति। एतत्सर्वे कर्म णिदृवइ् भवियजीवो निष्टापयित क्षयं नयित, कोऽसौ १ भविकजीवो भव्यजनः। सममं जिणभावणा जुत्तो सम्यग्जनभावनायुक्तो जिनसम्यक्त्वाराधक इत्यैरः।

## वलसोक्खणाणदंसण चत्तारि वि पायडा गुणा होंति। णद्दे घाइचउके लोयालोयं पयासेदि॥ १४८॥

बलसीख्यज्ञान इशेनं चत्वारोपि प्रकटा गुणा भवन्ति । नष्टे घातिचतुष्के लोकालोकं प्रकाशयति ॥

- बलसोक्खणाणदंसण बलं चानन्तवीर्य केवलज्ञानदर्शनाभ्यामनः न्तानन्तद्रव्यपर्यायस्वरूपपरिच्छेदकत्वलक्षणा शक्तिरनन्तवीर्यमुच्यते न तु कस्यिचद्घातकरणे भगवान् बलं विदधाति सूक्ष्मगुणाभावप्रसक्तेः। तथा चोक्तमाशाधरेण महाकविना—

यद्याहंति न जातु किंचिदिप न व्याहन्यते केनचिद् यक्षिष्पीतसमस्तवस्त्विप सदा केनापि न स्पृद्यते। यत्सर्वश्वसमक्षमप्यविषयस्तस्यापि चार्थाद्विरां तद्वः सृक्ष्मतमं स्वतत्वमभवा भाव्यं भवोच्छित्तये ॥१॥ तथा अनन्तसौख्यं भगवतः सिद्धस्य भवति तद्य्यनन्तज्ञानगुण-सद्भावात् परमानन्दोत्पत्तिलक्षणं वस्तुस्वरूपपरिच्छेदकत्वमेव वेदितव्यं। तथा चोक्तं विमानपंक्युपाख्यानपर्यन्ते। तथा हि—

शास्त्र गास्त्राणि वा श्वात्वा तीवं तुष्यन्ति साधवः।
सवतत्वाथविश्वानान्न सिद्धाः सुखिनः कथं॥१॥
चिक्रिणां कुरुजातानां नागेन्द्राणां मरुत्वताम्।
अनन्तगुणितं सौख्यमुत्तरोत्तरवर्तिनां॥२॥
तिश्विकालभवात संख्यायनन्तगुणितं सुखं।
सिद्धानां तु क्षणार्थेन ते वो यच्छन्तु तिच्छवं॥३॥

तथा ज्ञानं केत्रल्ज्ञानं लोकालोकत्रस्तुपरिज्ञायकं, दर्शनं चानन्तदर्शनं ज्ञानक्षण एव वस्तुसत्तास्त्ररूपेण प्रहणलक्षणं वोद्धव्यं । चतारि वि पायडा गुणा होति चत्त्रारोऽपि गुणाः प्रकटा भवन्ति । कस्मिन् सित, णहे घाइचउके नष्टे विनाशं प्राप्ते घाइचउके नमोहज्ञानावरण-दर्शनावरणान्तरायात्मकेवल्ज्ञानसाम्राज्यविध्यंसकारके कर्मशत्रुचतृष्ट्ये । लोयालोयं पयासेदि लोकालोकं प्रकाशयति । लोक्यन्ते दश्यन्ते जीव-पुद्गलधर्माधमकालाकाशा यास्मिनिति लोकः । ते न लोक्यन्ते न दश्यन्ते यास्मिन् संसौर सर्वताऽनन्तानन्तजीवादयः पदार्थाश्वालोकः । लोक-श्वालोकश्च लोकालोकस्तं लोकालोकं प्रकाशयति जानाति पश्यति चेत्यर्थः ।

णाणी सिव परमेटी सन्वण्ह विण्हु चउग्रुहो बुद्धो । अप्पो वि य परमप्पो कम्मविग्नुको य होइ फुडं ॥ १४९ ॥

१ श्लोका इमे स्रश्लातितमे पृष्ठे उद्भवित्रिलोकसारगाथाह्यमनुवर्तन्ते ।

२ सुधिरे. ख.।

ज्ञानी चिवः परमेष्ठी सर्वज्ञो विष्णुः चतुर्मुखो बुद्धः । आत्मापि च परमात्मा कर्मविभुक्तश्च भवति स्फुटम् ॥

सम्यग्दर्शनप्रभावेणायं संसारी जीवः सिद्धो भवतीति-न केवलं सर्वज्ञो भवतीत्यिपशब्दस्यार्थः । स सिद्धः कथंभूतः तस्य नाममाळां प्रतिपादयन्नाह भगवान कुन्दकुन्दाचार्यः-णाणी सिव परमेटी ज्ञानी ज्ञानमनन्तकेवलज्ञानं विद्यते यस्य स भवति ज्ञानी। शिवः परम-कल्याणभूतः शिवति लोकाप्रे गच्छर्ताति शिवः। " नाम्युपधप्रीकृगृ-ज्ञां कः "। परमेष्टी परमे इन्द्रचन्द्रधरणेन्द्रवंदितं पदे तिष्टतीति परमेष्टी। औणादिको ऽयं प्रयोगः। सञ्बण्ह विण्ह चउमुहो बुद्धो सर्व लोकालोकं जानाति वेत्तीति सर्वज्ञ: । वेवेष्टि केवल्ज्ञानेन लोकालोकं न्याप्नोतीति विष्णु: "विषे: किच " इत्यनेन नुप्रत्ययः स च कित् कानुबन्ध-खान गुणः । चतुर्मुखः भूतपूर्वनयापेक्षया चतुर्मुखः चतुर्दिक्षुसर्व-सभ्यानां सन्मुखस्य दश्यमानत्वात् सिद्धावस्थायां तु सर्वत्रावलोकनशी-ल्वात् चतुर्भुखः । बुद्धयत सर्वे जानातीति बुद्धः । " ञ्यनुवन्धमित-बुद्धिपूजार्थेभ्यः क्तः " इत्यनेन सूत्रेण वर्तमानकाछे क्तप्रत्ययः । अणो वि य परमप्पो आत्मापि च संसारी जीवोऽपि च परमात्मा अईन् सिद्धश्च भवति । कथंभूतः सिद्धः, कम्मविमुक्को य होइ फुडं कर्मभ्यो विमुक्तो रहिता भवति संजायते स्फुटं निश्वयेनेति शेषः । एतत् सम्यग्दर्शनस्य महान् महिमा ज्ञातव्य इति भावार्थः।

> इय घाइकम्ममुको अद्वारहदोसवज्जिओ सयलो । तिहुवणभवणपईवो देउ मम उत्तमं बोहं ॥ १५०॥

इति घातिकर्मभुक्तः अष्टादशरोषवर्जितः सकलः। त्रिभुवनभवनप्रदीपः ददातु महामुक्तमं बोधम्॥

१ इत्यनेन नाम्युपधिषधातोः कप्रत्ययः।

इय घाइकम्ममुक्को इति पूर्वोक्तलक्षणघातिकर्मभ्यो मुक्तः। अहा-रहदोसविज्ञओ सयलो अष्टादशदोषवर्जितो रहितः, सकलः सह कल्या शरीरेण वर्तते इति सकलः तेन तस्य धर्मोपदेशोऽपि घटते शरीरसंयुक्तपरमाप्तत्वात्। एतेनेदं वचनं प्रत्युक्तं भवति—

#### अदेष्टवित्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्। नादेरूपं समुत्पन्नं शास्त्रं परमदुर्रुभं ॥ १ ॥

अशरीरस्य शास्त्रोत्पतिर्न संगच्छते कूर्मरोमवत् बंध्यास्तनन्धयवत् शशिवपाणवत् विष्णुपद्र तांतवत् मरुमरीचिकोदकवत् "अष्टो स्थानानि वर्णानां " इति शब्दानां करेंणकारणत्वात्। तिहुवणभवणपईवो त्रैलोन्यगृहस्य द्रापः प्रयोतकः त्रिभुवनभवनप्रदीपः। देउ मम उत्तमं बोहं ददातु मम मद्यं उत्तमं वोधं केवलज्ञानं। इतीष्टप्रार्थना श्रीकृन्दाकुन्दाचार्याणां शास्त्रकरणस्य पत्लाभिलापित्वात्। अथ के ते अष्टादश दोपा इति चेदुक्ता अप्युच्यन्ते—

#### श्चित्पिपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मयाः। न रागद्वेपमोहाश्च यस्यामः स प्रकीत्र्यते॥१॥

चकाराचिन्ताऽरितिनिद्राविपादस्वेद्रखेद्विस्मया गृह्यन्ते । निर्देशिपरमाप्त-विचारोऽष्टसहस्त्रीन्यायकुमुद्चन्द्रोद्यप्रभेयकमलमार्तण्डातपरीक्षातत्वार्थ-राजवातिकतत्वार्थश्लोकवातिकन्यायनिश्चयालङ्कारादिषु महाद्यास्त्रेषु वि-स्तरेण ज्ञातव्यः ।

## जिणवरचरणंबुरुहं णमंति जे परमभित्तराएण । ते जम्मवेछिमूलं खणंति वरभावमत्थेण ॥ १५१ ॥

१ नि. ख. । २ नादकपंकजच्छन्नं. ख. । ३ मलांतवत्. ख. । ४ करणशब्दो नास्ति ख. पुस्तके । ५ न्यायविनश्रयेति विश्वतिरन्यत्र ।

जिनवरचरणाम्बुहर्ः नमन्ति ये परमभक्तिरागेण । ते जन्मब्ह्रीमूलं खनन्ति वरभावशस्त्रेण ॥

जिणवरचरणंबुरुहं जिनोऽनेकविषमभवगहनन्यसनप्रापणहेत्न् कर्मारातीन् जयतीति जिनः "इण्जिक्किष्मियो नेक्"। जिनश्वासौ वरः श्रेष्टो जिनवरः। अथवा जिनानां गणधरदेवादीनां मध्ये वरः श्रेष-स्करो जिनवरस्तस्य चरणावेत्राम्बुरुहं जिनवरचरणाम्बुरुहं श्रीमद्भगवदर्ह-रस्विज्ञवीतरागपादपद्मं। णमंति जे परमभित्तराएण नमन्ति नमस्कु-वन्ति ये आसन्तभव्याः परमभित्तरागेण परमभक्त्यनुरागेणाक्वत्रिमस्नेहेन। ते जम्मवेछिमूलं ते पुरुषा जन्मवर्छीम्लं खनन्तीति सम्बन्धः, जन्मैव वर्छी संसारवीरुत् अनन्तानन्तप्रसार्वात् तस्या मृलं कन्दं खनंति उत्पाटयन्ति उद्धरन्ति समृलकापं कपन्तीत्वर्थः मोहस्य विच्छेदकत्वात्, संसारवर्लीम्लं मिध्यात्वमोहः तस्य मृलं खनन्ति सम्यग्द्ययो भवन्ति। उक्तं च श्रीभोजराजमहाराजेन—

सुप्तोतिथतेन सुमुखेन सुमंगछाय दृष्ट्यमस्ति यदि मंगळमेत्र वस्तु । अन्येन किं तदिह नाथ ! तत्रैव वक्त्रं त्रेळाक्यमंगछिनकतनमीक्षणीयं ॥ १ ॥

खणंति वरभावसत्थेण खनन्ति निम्लकापं कपन्ति, केन ऋत्वा ? वरभावशस्त्रेण विशिष्टभावनाकुदालेन दात्रादिना वा ।

जह सिललेण णै लिप्पइ कमिलिणिपत्तं सहावपयडीए। तह भावेण ण लिप्पइ कसायविसएहि सप्पुरिसो ॥ १५२॥

यथा सिलेलेन न लिप्यते कमिलनीपत्रं स्वभावप्रकृत्या । तथा भावेन न लिप्यते कषायविषयैः सत्युरुषः ॥

१ इत्यनेन जि जये इत्यस्य धातोर्नगादेशः क इत् कित्वान्नेङ् । २ न. मू. ।

जह सिललेण ण लिप्पइ यथा येन प्रकारेण (सिललेन) न लिप्पते न स्पृश्यते । किं तत्कर्मतापनं, कमिलिणिपत्तं सहावपयडीए कमिलनीपत्रं पिश्वनीच्छदः स्वभावप्रकृत्या निजस्वभावेन । तह भावेण ण लिप्पइ तथा तेन प्रकारेण भावेन जिनचरणकमलभिल्क्षणसम्य-क्लेन करणभूतेन कृत्वा । कैः कर्तृभूतैः न लिप्पतं, कसायविसएहि सप्पुरिसो कषायैः क्रोधमानमायालोभैः, विपयैः विपयमुखेः स्पर्शरस-गन्धवर्णशब्दैः सत्पुरुपः सम्यग्दष्टिजीवः । तथा चोत्तं—

धात्रीबालाऽसतीनाथर्पाद्मनीदलवारिवत्। दग्धरज्ज्ञवदाभासं भुअंन् राज्यं न पापभाक् ॥ १ ॥ ते चिय भणामिहं जे सयलकलासीलसंजमगुणेहिं। बहुदोसाणावामो सुमलिणचित्तो ण सावयसमो सो ॥१५३॥

> तानेव भणाम अहं ये सकलकलाशीलसंयमगुणः । बहुदोषाणामावासः सुमलिनचित्तः न श्रावकसमः सः ॥

ते चिय भणामिहं जे तानेव सत्पुरुपानहं कुन्दकुन्दाचार्यो भणामि कथयामि । तान् कान्, ये पुरुपाः सकलकलासीलसंजमगुणेहिं सकलकलाः पित्र्र्णकलनाः सम्यक्परीक्षादायिनः, कः ? शालसंयम-गुणैः शिलनिकपक्षमाः संयमनिकपक्षमा गुणिनकपक्षमा भवन्ति । तथा चौक्तं--

यथा चतुर्भिः वनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापता हैनः । तथेव धर्मा विदुषा पर्राक्ष्यते श्रुतन शिलेन तपोद्यागुणैः ॥१॥ तथा चोत्तं—

१ अस्मादमे अयं पाठोऽधिकः ख. पुस्तके । सांतरेन जरेन न लिप्पइ कमळिनीदल इति सम्बन्धः । २ भुंजानोऽपि न पापभाक् इस्थपि कचित्पाठः ।

#### संजमु सीलु सउच्चु तवु जसु सूरिहि गुरु सोइ। दाहछेदकसघायसमुं उत्तमु कंचणु होइं॥ १॥

बहुदोसाणावासो बहूनां दोषाणामतीचारादीनामावासो गृहं, अथवा वधूनां स्त्रीणां दोष्णां बाहूनां आवास आहिंगको मुनिः। समिलिणचित्तो ण सावयसमो सो मुष्टु अतीव मिलनिचित्तो राग-देषमोहकइमळचंता मुनिः मुनिर्न भवत्येव, तर्हि कि भवति ? ण सावयसमो सो-न श्रावकसमः श्रावकणापि गृहस्थेनापि समः सदशः स न भवति। तस्य दानपूजादिळाभसंयुक्तत्वादुत्तमत्वं। तथा चोक्तं—

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः। इवः स्नाकटाक्षलुंटाकलोप्यवैराग्यसम्पदः॥१॥

" चिअ चेअ अस्मर्ययस्यानस्थाणुम्कतृष्णीकदेवैकमृदुकसेवानख-नीडनिहितहूतव्याहृतकुत्हलस्थृलव्याकुलेपु वा " इत्यनेन प्राकृत-व्याकरणसूत्रेण चिऔ इत्यस्य वा द्वित्वं। चिअः इति कोऽर्थः "अवधा-रणे णई च चिअ चेऔं:।"

अन्यच---

ते शिक्षे धण्णा ने चिय साउरिसा ते जियांत जियलोप।
वोद्दहदहिम पडिया तरंति जे शिय लीलाए॥१॥
वोद्दह इति कोऽथीं योवनम् ।

१ संयमः शीलं शौचं तपः यस्य सूरेः गुरुः सः । दाहच्छेदकपद्यातक्षमं उत्तमं कंचनं भवति ॥

२ इ.मु. मूले. । इम्मु. ख. ।

३ य. क. ख. । ४ एते चःवारः शब्दा अवधारणार्थे वर्तन्त इःयर्थः ।

५ ते एव धन्याः ते एव सरपुरुषाः ते जीवन्ति जीवलोके । योवनद्रहे पतितास्तरन्ति ये चैव श्रीलया ॥

## ते धीरवीरपुरिसा खमदमखग्गेण विष्फुरंतेण । दुज्जयपबलबलुद्धरकसायभड णिज्जिया जेहिं ॥१५४॥

ते घोरवीरपुरुषाः क्षमादमखङ्गेन विस्फुरता। दुर्जयप्रबलवलोद्धरकषायभटा निर्जिता यः॥

ते धीरवीरपुरिसा ते पुरुपा धीरा अनिवर्तकाः संयमसंप्रामात् कर्मशत्रूणां घातमञ्चत्वा न पश्चाद्व्याघुटंति, वीरा विशिष्टां केवलज्ञान-साम्राज्यलक्ष्मी रान्ति स्वीकुर्वन्तीति वीराः। समदमस्वरमेण विष्फुरं-तेण क्षमा प्रञ्चप्रश्चमः, दमो जितेन्द्रियत्वं क्षमयोपलक्षितो दमः क्षमदमः स एव खड्गः कौक्षेयः करवालोऽसिनिह्निश्चाः घातिकर्मशत्रुसंघातघातक-त्वात् तेन क्षमादमखड्गेन। किं कुर्वता १ विस्फुरता अप्रतिहतव्यापार-तया चमत्कुर्वता। दुज्जयपवलवलुद्धर दुःखेन महता कप्टेन जेतुम-शक्या दुर्जयाः, प्रवलं प्रचुरं, वलं सामर्थ्य तेन उद्धरा उत्कटा ये कपायमटाः कोधमानमायालोभसुभटाः। कम्पायमड णिज्जिया जेहिं एवंविधाः कपायभटा यैनिर्जिता मारिता भूमो पातिताः।

धण्णा ते भयवंता दंसणणाणग्गपवरहत्थेहिं। विसयमयरहरपडिया भविया उत्तारिया जेहिं॥ १५५॥

धन्यास्ते भगवन्तो दर्शनज्ञानाग्रप्रवरहस्ताभ्याम्। विषयमकरधरपतिता भव्या उत्तारिता यः॥

धणा ते भयवंता धन्याः पुण्यवन्तः ते भगवन्त इन्द्रादिषूजिताः अथवा भयं वांतं त्यक्तं येस्ते भयवन्ता निर्भयाः सप्तभयरहिताः । दंसणणाणग्गपवरहत्थेहिं दर्शनज्ञांने एव प्रवने वलवत्तां हस्तां करौ दर्शनज्ञानप्रवराष्ठहस्तां ताभ्यां हाभ्यां हस्ताभ्यां करणभूताभ्यां । विस-

१ इत आरभ्य जेहिं पर्यन्तः पाठः पुस्तके एतादश एव । २ श्र ना मूलगाथापाठः । २ दर्शनज्ञातो (ना) प्रं एव. फ.।

यमयरहरपिडिया विषय एव मकरघरः समुद्रः तत्र पितता हिडिताः। भविया उत्तारिया जेहिं भव्यजीवा उत्तारिता हस्तावलम्बनं दत्वा उत्तारिताः संसारसुखक्षारसमुद्रस्य पारं नीताः, यैवीरवर्धमानश्रीगौतम-स्वाम्यादिभिरिति मंगलाभिप्रायः।

## मायावेछि असेसा मोहमहातरुवरम्मि आरूढा । विसयविसपुष्फफुछिय छुणंति मुणि णाणसत्थेहि ॥१५६॥

मायावलीमशेषां मोहमहातरुवरे आरढाम् । विषयविषपुष्पपुष्पितां छनन्ति मुनयः ज्ञानशक्तः ॥

मायावेहि असेमा माया परवंचनस्वभावा सैव वहीं प्रतानिनी तां मायावहीं, अशेषां अनन्तानुबन्धिप्रभृतिचनुर्भेदसमग्रां । मोहमहातरु-वरिम आरूढा गोह एव तरुवरः पुत्रकलत्रमित्रादिस्नेहमहावृक्षस्त-मारूढां चितां । विसयविसपुष्पपुृद्धिय विषया एव विषपुष्पाणि तैः पुष्पिता विषयविषपुष्पपुष्पिता तां । लुणंति मुणि णाणसत्थेहिं लुनन्ति च्छिन्दन्ति, के ते ? मुनयः सम्यग्ज्ञानसमुपेता दिगम्बरगुरव इत्यर्थः । केन, ज्ञानशस्त्रेण सम्यग्ज्ञानशस्त्रेण परशुना इति शेषः ।

## मोहमयगाग्वेहि य मुक्ता जे करुणभावसंजुत्ता। ते सव्वदुरियखंभं हणंति चारित्तखग्गेण॥ १५७॥

मोहमदगारवः च मुक्ता ये करणभावसंयुक्ताः। ते सर्वदुरितस्तंभं व्रन्ति चारित्रखड्गेन ॥

मोहमयगारवेहि य मोहः कलत्रपुत्रमित्रादिषु स्नेहः, मदो ज्ञाना-दिरप्रप्रकारो निजीलत्यं, गारवं शब्दगारवर्द्धिगारवसातगारवभेदेन त्रि-विधं। तत्र शब्दगारवं वर्णोच्चारगर्वः, ऋद्धिगारवं शिष्यपुस्तककमण्ड-लुपिच्छपद्दादिभिरात्मोद्भावनं, सातगारवं भोजनपानादिसमुत्पन्नसौख्यली-लामदस्तैर्मोहमदगारवैः। चकार उक्तसमुच्चयार्थस्तेन निजपक्षीयसधन- राजमान्यश्रावकादिभिरभिमानः । युक्का जे करुणभावसंजुत्ता पूर्वीतैमिंहादिभिर्ये मुक्ताः, करुणभावः कारुण्यं दयापरिणामस्तेन संयुक्ताः ।
ते सव्वदुरियखंभं ते मुनयः सर्वदुरितस्तंभं समस्तमलातिचारादिसमुत्पन्नं पापस्तंभं । हणंति चारित्तखग्गेण प्रन्ति चारित्रखंद्रेन
च्छिन्दान्त निजनिर्मलसद्वृत्तनिर्ह्मिशेनेति शेषः ।

## गुणगणमणिमालाए जिणमयगयणे णिसायरमुणिदो । तारावलिपरियरिओ पुण्णिमइंदुव्व पवणवहे ॥ १५८॥

गुणगणमणिमालया जिनमतगगने निशाकरमुनीन्द्रः । तारावलिपरिकलितः पूर्णिमेन्दुरिव पवनपथे ॥

गुणगणमणिमालाए गुणा अष्टाविशतिम्लगुणाः दश धर्माः तिस्रो गुप्तयः अष्टादशशीलसहस्राणि द्वाविशतिपरीपहाणां जय एते उत्तर-गुणाः, गुणानां गणाः सम्हा गुणगणास्त एव मणयो रत्नानि तेषां माला मुक्ताफलहारस्तया गुणगणमालया मुनिः शोभते इत्युपस्कारः । जिणमयगयणे णिसायरमुणिंदो जिनमतमाहतशासनं तदेव गगनं आकाशः पापलेपरहितत्वात् जिनमतगगनं तस्मिन् जिनमतगगने सर्वज्ञशासनाकाशे, निशाकरधन्द्रः निशां करोति उद्यातयति निशाकरो मुनीन्द्रः, तत्र मुनीन्द्रो दिगम्बरः निशाकरः पापान्धकारविष्ठेदकत्वात्। तारावलिपरियरिओ तारावलिपरिकलितो नक्षत्रमालापरिवेष्टितो नक्षन्तव्रलेपेतः । पुणिणमइंदुव्य प्रवणवहे पूणिमेन्द्रित पूणिमाचन्द्रव च्छोभते, प्रवनपथे गगनमार्ग इति शेषः।

चकहररामकेमवसुरवरजिणगणहराइसोक्खाइं। चारणमुणिरिद्धीओ विसुद्धभावा णरा पत्ता ॥ १५९॥

चक्रधररामकेशवपुरवरजिनगणधरादिसांख्यानि । चारणमुन्युद्धीः विशुद्धभावा नराः प्राप्ताः ॥ चक्कहररामकेसवसुरवरजिणगणहराइसोक्खाई चक्रधराश्च भर-तादयः सकलचक्रवर्तिनः, रागाश्च बलदेवाः, केशवाश्चार्धचक्रवर्तिनः, सुरवराश्च सौधर्मेन्द्राद्यच्युतेन्द्रपर्यन्ता अहमिन्द्रान्ताः, जिनाश्च वृषभादि-वीरान्ताः, गणधरादयश्च वृषभसेनादयः श्रीगौतमान्तास्तेषां सौख्यानि महापुराणादिशास्त्रवर्णितानि । चारणसुणिरिद्धीओ चारणसुनीनां आकाशगामिनामृषीणां ऋदीः अक्षीणमहानसालयप्रभृतीः। विशुद्धभावा नरा जीवाः प्राप्ता लभन्ते स्म ।

सिवमजरामरलिंगमणोवममुत्तंमपरमविमलमतुलं।

निवमजरामरलिङ्गमनुपननु

प्राप्ता वरसिद्धिमुखं जिनमावनाभाविता जावाः ग

शिवमजरामरिलंगं शिवं परमकत्याणं परममंगळभूतं कर्ममळकळं-करितत्वात्, अजरामरिलंगं जरामरणरिहतिचिन्हं । अणोवमं उपमा-रिहतं । उत्तमं परममुख्यं । परमविमलं द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मरिहतं । अतुलं अनन्तिमित्यर्थः । पत्ता वरिमिद्धिसुहं एतिद्विशेषणविशिष्टं वरं श्रेष्टं सिद्धिसुखं परमिर्वाणसौख्यं प्राप्ता लभन्त स्म । जिणभावण-भाविया जीवा जिवभावनया निर्मलसम्यक्त्वेन भाविता वासिता जीवा आसन्नभन्याः ।

ते मे तिहुवणमहिया सिद्धा सुद्धा णिरंजणा णिचा। दिंत वरभावसुद्धि दंग्णणाणे चरित्ते य ॥ १६१॥

ते मे त्रिभुवनमहिताः सिद्धाः शुद्धा निरंजना नित्याः । ददतु वरभावशुद्धिं दर्शनज्ञाने च रित्रे च ॥

ते मे तिहुवणमहिया ते जग प्रसिद्धाः, म मम श्रीवु न्दकु न्दा-चार्यस्य, त्रिभुवनमहितास्त्रेलेक्यपूजिताः। सिद्धा सुद्धा णिरंजणा णिचा। सिद्धा मुक्तिस्त्रीवल्लभाः, शुद्धाः कर्ममलकलंकरहिताः, निरंजना निरुपलेपाः, नित्याः शाधताः । दिंतु वरभावसुद्धिं ददतु प्रयच्छन्तु, वरभावशुद्धिं विशिष्टपरिणामशुद्धिं । कस्मिन्, दंसणणाणे चरित्ते य सम्यग्दर्शने सम्यग्नाने सम्यग्नारित्रे चेत्यर्थः ।

किं जंपिएण बहुणा अत्थो धम्मो य काममोक्खो य । अण्णे वि अ वावारा भावम्मि परिद्या सन्वे ॥ १६२ ॥

किं जिल्पतेन बहुना अर्थो धर्मश्र काममोक्षश्र । अन्येपि च व्यापारा भावे परिस्थिताः सर्वे ॥

किं जिपएण बहुणा बहुना पाना ने किंगा । किं न किमिप ।

द्रयमुखदायिनी इष्टवनिता तस्या भोगः, मोक्षः सर्वकर्म-क्षयलक्षणः। अण्णे वि अ वावारा अन्येऽपि च व्यापाग विद्यादेवता-साधनादयः। भाविम्म परिद्या सव्वे भावे द्युद्धपरिणामे परिस्थिता भावाधीना भवन्तीति भावार्थः। उक्तं च—

न देवां विद्यते काष्टे न पापाणं न मृन्मये।
भावेषु विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणं॥१॥
भावेवहण्ड जीव तुहं जद्द जिणु वहहि सिरेण।
पत्थिर कमलु कि निष्पजद जद्द सिचहि अमिएणं॥२॥
सीसु नमंतह कवणु गुणु भाउ कुसुद्धउ जाहं।
पारद्धीदृण्ड नमद दुकंतड हरिणाहं॥३॥
अध्रत्रांप भवेत् पापी निघ्नत्रांप न पापभाक्।
परिणामविद्यांपेण यथा धीवरकर्षकी॥४॥

अविविहीनः जीव ! १वं यदि जिनं वहित शिरमा । प्रस्तरे किं कमलं निष्पचते यदि सिंचेत् अमृतेन ॥

### इय भावपाहुडमिणं सव्वं बुद्धेहि देसियं सम्मं । जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ अविचलं ठाणं॥१६३॥

इति भावप्राभृतमिदं सर्वं बुद्धैः देशितं सम्यक् ।

यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति अविचलं स्थानम् ॥

इय भावपाहुडिमिणं इति-एवं प्रकारं, भावप्राभृतिमदं भावप्राभृतनाम शास्त्रं। सव्वं बुद्धेहि देसियं सम्मं सर्वं बुद्धेः सर्वज्ञैः, देशितं कथितं सम्यङ्निश्चयन। यथा मया कथितं सर्वं बुद्धरप्येवमेवोक्तमिति भावार्थः। जो पढइ सुणइ भावइ य आसन्नभव्यो जावः पठित गुर्वप्रेऽनुशिल्यिते अभ्यस्यति, सुणइ—एतदर्थमाकर्णयिति, भावइ—श्रुत्वा श्रद्दधाति। सो पावइ अविचलं ठाणं स आसन्नभव्यो मुनिपुंगवः, प्राप्नोति लभते, अविचलं निश्चलं, स्थानं मोक्षपदिमिति सिद्धम्।

इति श्रीपद्मनिद्कुन्दकुन्दाचार्यवक्रशीवाचार्येलाचार्यग्रध्नपिच्छान् चार्यनामपंचकविराजितेन श्रीसीमन्धरस्वामिसम्यग्बोधसंबोधितभग्यजनेन श्रीजिनचन्द्रस्रिभद्दारकपद्दाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षद्प्राभृतभान्वनाग्रन्थे सर्वमुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकालगौतमस्वामिना श्रीमिल्भिष्यणेन भद्दारकेणानुमतेन सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचकवर्तिना श्री-विद्यानिद्गुवन्तेवासिना श्रीदेवेन्द्रकीर्तिप्रशिष्येण स्रितरश्रीश्रुतसागरेण विरचिता भावप्राभृतदीका—

#### परिसमाप्ता ।



## मोक्षप्राभृतं ।

93:0:46

अथ देवेन्द्रयशोगुरुविद्यानन्दिश्वरस्य शिष्येण।
मुक्तिप्रियामुखाम्बुजदिद्दश्चुणा शिक्षितेन गुणे ॥१॥
श्रुतसागरेण कविना विनापि बुद्ध्या विर्च्यते रुविदा।
मोक्षप्रभृतिववृतिष्ठीकाऽलीकप्रमुक्तेन॥२॥
याचकजनकल्पतरुः स्वेरुरिप मिथ्यामतादिशृङ्गेषु।
भव्यजनजनकतुल्यो विवेकवान् मिह्मभूपणो जयति॥३॥
गीतिरार्या।

णाणमयं अप्पाणं उवलद्धं जेण झडियकम्मेण । चइऊण य परदव्वं णमो णमो तस्म देव्वस्स ॥ १ ॥

हानमय आत्मा उपलब्धो येन क्षरितकर्मणा। त्यक्तवा च परद्रव्यं नमो नमस्तरमे देवाय ॥

णाणमयं अप्पाणं ज्ञानमय आत्मा । उवलद्धं जेण झिडियकम्मेण उपलब्धो येन क्षरितकर्मणा । चइऊण य परद्दव्यं त्यक्त्वा च परद्रव्यं शरीरं कर्म च परित्यज्य नमो नमः—पुनः पुनर्नमः । तस्य देवस्य—तस्मै देवायेति भावार्थः ।

णमिऊण य तं देवं अणंतवरणाणदंमणं सुद्धं । वोचैछं परमप्पाणं परमपयं परमजोईणं ॥ २॥

नत्वा च तं देवं अनन्तवरज्ञानदर्शनं गुद्धम्। वक्ष्ये परमान्मानं परमपदं परमयोगिनाम्॥

इशिद्नी वज्रमस्री स्थात् कुलिशं भिदुरं पिथः ।
शतकोटिः स्वरः शम्बो दंभोलिरशनिद्वयोः ॥

२ अस्माद्ये ॐ नमः सिद्धेभ्यः इति पाटः । ख. पुस्तके तु नास्ति ।

३ वुच्छं. क्रचित्।

णमिऊण य तं देवं नत्वा च तं देवं सर्वज्ञवीतरागं। कथंभूतं देवं, अणंतवरणाणदंसणं सुद्धं अनन्तवरज्ञानदर्शनं शुद्धं अनन्तज्ञान-मनन्तदर्शनमनन्तवीर्थमनन्तसौ ख्यमित्यर्थः, शुद्धं घातिकर्मसंघातनेन निर्मलस्वरूपं अष्टादशदोषरिहतिमत्यर्थः । बोच्छं परमप्पाणं वक्ष्यामि कथिषण्यामि । कः कर्ता ? अहं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः, कं वक्ष्ये ? पर-मात्मानं शुद्धनयेन परमात्मानं अहित्सिद्धसमानं । कथंभूतं परमात्मानं, परमपयं परमपदं परमं उत्कृष्टं इन्द्रादिदेव-नरन्द्रादिमानव-गणधरादिमहा-मुनीश्वरसंयुक्तसमवशरणस्थानमण्डितं । अथ केपां परमात्मानं वक्ष्यामि ? परमजोईणं परमयोगिनां दिगम्बरगुरूणां । इत्यनेन मुनीनामेव परमा-त्मध्यानं घटते। तप्तछोहगोलकसमानगृहिणां परमात्मध्यानं न संगच्छते । तेषां दानपूजापर्वोपवाससम्यऋवप्रतिपाछनशाछवतरक्षणादिकं गृहस्थधर्म एवोपदिष्टं भवतीति भावार्थः । ये गृहस्था अपि सन्तो मनागात्मभाव-नामासाद्य वयं ध्यानिन इति ब्रुवते ते जिनधर्मविराधका मिथ्यादृष्टयो ज्ञातव्याः। अयत्याचारा गृहस्थधर्माद्पि पतिता उभयभ्रष्टा वेदितव्याः। ते होंकाः, तन्नामप्रहणं तन्मुखदर्शनं प्रभातकाले न कर्तव्यं इष्टवस्तुभो-जनादिविष्ठहेतुत्वात् । ते जिनस्नपनपूजादानादिसद्धर्मघातका ज्ञातव्याः ।

> जं जाणिऊण जोई जो अंत्थो जोइऊण अणवरमं । अन्वावाहमणंतं अणोवमं हवई णिन्वाणं ॥ ३॥

यद्ज्ञात्वा योगी यमर्थं दृष्ट्वाऽनवरतम् । अव्यावाधमनन्तं अनुपमं भवते निर्वाणम् ॥

जं जाणिऊण जोई यं अर्थ आत्मतत्वं ज्ञात्वा हे योगिन्! जो अत्थो जोइऊण अणवर्यं (यं) अर्थ तत्वं, जोइऊण-दृष्ट्वा ज्ञानेन

९ जोयत्थो ग.। योगस्थो ध्यानस्थ इत्यर्थः । २ लहइ. ग.। षद० २०

साक्षाद्वीक्ष्य योगी ध्यानवान् मुनिः। अञ्जावाहमणंतं अञ्याबाधं बाधा-रहितं, अनन्तमविनश्वरं। अणोवमं हवइ णिञ्वाणं अनुपमं उपमार-हितं, भवते प्राप्ताति। "भूप्राप्तावात्मनेपद्धं" इति वचनात्। कि ? निर्वाणं शुद्रसुखं मोक्षस्थानं। उक्तं च—

जन्मजराम्यमरणैः श्रीकेर्डुः खेभी श्रेश परिमुक्तं। निव णं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यं॥१॥ तिपयारो सो अप्पा परभितरबाहिरो दु हेर्डेणं। तत्थ परो झाइज्जइ अंतोवाएण चयहि बहिरप्पा ॥४॥

त्रिप्रकारः स आत्मा परभन्तो बहिः तु हित्वा । तत्र परं ध्यायते अन्तरुपायेन त्यज बहिरात्मानम् ॥

तिपयारो सो अप्पा त्रिप्रकारः स आत्मा त्रिविधः । परभित-रबाहिरो दु हेऊणं परमात्मा-अन्तरात्मा-बहिरात्मा चेति । तत्र बाहिरो दु हेऊणं-बहिरात्मानं हित्वा परित्यज्य । तत्थ परो झाइज्जइ तत्र परमात्मा ध्यायते । कथं परमात्मा ध्यायते ? अंतोबाएण अन्तरात्मोपा-येन भेदज्ञानबलेनेत्यर्थः । चयहि बहिर्णा त्यज्य परिहर त्वं हे मुने ! बहिर्णा-बहिरात्मानं—शर्रार्भेवात्मेति मतं मन्यते बहिरात्मा तमभिप्रायं त्वं त्यजेति तात्पर्यार्थः ।

अक्खाणि वाहिरप्पा अंतरअप्पा हु अप्पसंकप्पो । कम्मकलंकविमुको परमप्पा भण्णए देवो ॥ ५॥

अक्षाणि बहिरातमा अन्तरातमा रुफुटं आत्मसङ्कल्पः । कर्मकलङ्गविमुक्तः परमातमा भण्यते देवः ॥

अवस्वाणि बाहिरपा अक्षाणि इंद्रियाणि बहिरातमा भवति । अंतरअपा हु अप्पसंकप्पो अन्तरात्मा हु-स्फुटं आत्मसंकल्पः शरी-रकर्मरागद्वेपमोह।दिदुःखपरिणामरहितोऽयं ममात्मा वर्तते शरीरे तिष्ठ-

१ मंतर. घ। २ देहीण. घ. मु.।

नशुद्धनिश्चयनयेन शरीरं न रपृशित, कर्मयन्यनयद्धोऽपि सन् कर्मबन्धनै-बद्धो न भवति निल्नीदलिधतजलविदितीदशं भेदज्ञानं आत्मसंकल्प उच्यते स आत्मसंकल्पो यस्य जीवस्य वर्तते सोऽन्तराक्षा वेदितव्यः। कर्ममकलंकिविमुको परमप्पा भण्णए देवो कर्मकलङ्काविमुक्तो द्रव्य-कर्मभावकर्मनोकर्मरिहतः सिद्धपरमेश्वरो देवः परमात्मा भण्यते—अईन् परमेश्वरः सामान्यकेवली च परमात्मा कथ्यते तस्य जीवन्मुक्तत्वात्। उक्तं च—

आत्मन्नात्मविलोपनात्मचरितैरासि र्दुरात्मा चिरं
स्वात्मा स्याः परमात्मनीनचरितैरात्मि क्रिरेरात्मनः।
आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्मविद्यात्मकः
स्वात्मोत्थात्मसुखो निषीदसि लक्षण्यात्ममण्यात्मना॥१॥
मलरहिओ कलचैत्तो अणिदिओ केवलो विसुद्धपा।
परमेटी परमजिणो सिवंकरो सासओ सिद्धो ॥ ६ ॥

मलरहितः कलत्यक्तः अनिन्द्रियः केवला विशुद्धात्मा । परमेष्ठी परमजिनः शिवङ्करः शाश्वतः सिद्धः ॥

मलरहिओं कलचती मलरहितः कर्ममलकलंकरहितः, कल्या शरीरेण त्यक्तः कल्यकः । यौकारें। स्त्रीकृतौ न्हरवौ कचित् यथा इष्टकचितं इषीकतूलमिति । अणिदिओ केवलो विसुद्धप्पा अनि-दिय इन्द्रियज्ञानरहितः केवल्ज्ञानेन द्रव्यप्यीयस्वरूपं जानित्यर्थः । सक्तं च पुष्पदन्तेन महाकविना—

सर्वेह अणिदिओ णाणमओ जो मयमुद्ध न पत्तियह। सो णिदिओ पंचिदियनिरओ वहतरणिहि पाणिउ पियह॥१॥

१ चित्तो. मू. क. । २ ई+आ इति छेदोत्र झातत्र्यः।

३ सर्वज्ञः अनिन्द्रियः ज्ञानमयो यो मदमूरः न प्रत्येति । स निन्दकः पंचेन्द्रियनिरतः वैतरण्याः पानीयं पित्रति ॥

अथवा—अणिदिओ—अनिदित इन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रखगेन्द्रादीनां स्तुत्य इत्पर्थः । उक्तं च सुलोचनाकान्तेन—

शभिताखिलिविझसंस्तवस्त्विये तुच्छोऽप्युपयात्यतुच्छतां।
शुचिशुक्ति हुटेऽम्बुविधृतं नतु मुक्ताफलतां प्रपद्यते ॥ १ ॥
घटयन्ति न विझकोटयो निकटे त्वत्क्रमयोनिवासिनां।
पटवोऽपि पदं दवाझिभिर्भयमस्त्यम्बुधिमध्यवर्तिनां ॥ २ ॥
इदये त्विय सिक्रधापिते रिपवः केऽपि भयं विधित्सवः।
अमृताशिषु सत्सुं सन्ततं विषभेदार्पितविष्ठवः कुतः ॥ ३ ॥
उपयान्ति समस्तसम्पदे विपदो विच्युतिमामुवन्त्यलं।
वृषभं वृषमार्गदेशिनं झपकेतुद्विपमायुषां ॥ ४ ॥
इत्थं भवतमतिभिक्तिपथं निर्नाषोः, प्रागेवबन्धकलयः प्रलयं व्रजन्ति।
पश्चादनश्वरमयाचित्तमष्यवद्यं,संपत्स्यतेऽस्य विलसद्वृणभद्रभद्रं॥

केवलोऽसहायः केवलज्ञानमयो वां, के परब्रह्मणि निजद्यद्भवुद्धैकस्वभावे आत्मिन बल्मनन्तर्वार्धं यस्य स भवति केवलः, अथवा केवते
सेवते निजात्मिन एकलोर्लाभावेन तिष्ठतीति केवलः । विद्युद्धात्मा-विशेषेण द्युद्धः कर्ममल्कलंकरित आत्मा स्वभावो यस्य स विद्युद्धात्मा ।
परमेष्टी परमजिणो परमेष्टी परमजिनः, परमे इन्द्रभरणेन्द्रनरेन्द्रमुनीन्द्रादिवंतिते पदे तिष्ठतीति परमेष्टी पंचपरमेष्टिक्तपः, परमजिणो—परा
उत्कृष्टा प्रत्यक्षलक्षणोपलक्षिता मा प्रमाणं यस्येति परमः, अथवा परेपां
भव्यप्राणिनां उपकारिणी का लक्ष्मीः समवशरणविभूतिर्यस्येति परमः,
अनेकविषमभवगहनदुःखप्रापणहेत्न् कर्मारातीन् जयित समूलकापं कपतीति जिनः परमश्चासौ जिनः परमजिनः तीर्थकरपरमदेवः । सिवंकरो
शिवं परममंगलं करोति शिवंकरः, अथवा शिवं मोक्षं करोति भक्तभव्यजीवानां मोक्षं विद्धातीति शिवंकरः शिवतातिरपरपर्यायः। सासओ

१ अस्माद्ये तथाहि-इति पाठः 📆. पुस्तके ।

शश्च द्वाः शास्वतो ऽविनश्वरः । सासवी-इति च कि चित् पाठो दृश्यते तत्रायमर्थः—साशपः भक्तभव्यानां आशापूरणसमर्थ इत्यर्थः । सिद्धी सिद्धिः स्वात्मोपलिधिर्वद्यते यस्य स सिद्धः परमिनर्वाणपदमारूढ इत्यर्थः ।

तदुक्तं—तस्य त्रिविधस्यात्मनः स्वरूपं शास्त्रान्तरेऽपि प्रोक्तमस्तीति श्रीकुन्दकुन्दाचार्या निरूपयन्ति—

### आरुहिव अंतरप्पा बहिरप्पा छंडिऊण तिविहेण। झाइज्जइ परमप्पा उवइदं जिणवरिंदेहिं॥ ७॥

आरुह्य अन्तरात्मानं बहिरात्मानं त्यत्रत्वा त्रिविधेन। ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं जिनवरेन्द्रैः॥

आरुहिव अंतरपा आरुह्य प्रादुर्भाव्य आश्रित्येति, कि ? अंत-रपा-अन्तरात्मानं भेदज्ञानावलम्बनं कृत्वेत्यर्थः । बहिरपा छंडिऊण तिविहेण त्रिविधेन मनोवचनकायैर्बिहरात्मानं त्यक्त्वा । झाइज्जइ पर-मप्पा ध्यायतं अहर्निशं चित्यतं, को ऽसौ ? परमात्मा निश्चयनयेन कर्म-मलकलंकरहितः सिद्धस्वरूपः निजपरमात्मा ध्यायते अहित्सिद्धस्वरूपो ऽ-बलोक्यते द्विविधमभ्यासं कुर्वाणो मुनिः परमात्मानमेव प्राप्नोति—अई-तिसद्धसदशो भवति । तथा चोक्तं—

आतमा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्धया ध्यातो जिनेन्द्र! भवर्ताह भवत्प्रभावः। पानीयमप्यमृतमित्यनुचित्त्यमानं कि नामनो विषविकारमपाकरोति॥१॥

उवइदं जिणवरिंदेहिं उपदिष्टं प्रतिपादितं । कः, जिनवरेन्द्रेः श्री-मद्भगवदर्हत्सर्वज्ञवीतरागैरिति शेषः ।

# बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेण णियसरूवचुओ। णियदेहं अप्पाणं अज्झवसदि मृढदिटी ओ।। ८॥

बहिरत्थें स्फुरितमना इन्द्रियद्वारेण निजस्वरूपच्युतः । निजदेहं आत्मानमध्यवस्यति मूढदृष्टिस्तु ॥

बहिरतथे पुरियमणो बहिरथे इष्टवनितासुतस्वापतेयादौ स्फ्रितं चमत्कृतं मनो यस्य स इष्टार्थे स्फुरितमनाः । इंदियदारेण णियसरू-वचुओ इन्द्रियदारेण इन्द्रियेषु प्रविश्य, निजस्वरूपच्युत आत्मभावनायाः प्रभृष्टः । णियदेहं अप्पाणं निजदेहं स्वकीयशरीरं आत्मानमध्यवस्य-तीति सम्बन्धः—शरिमात्मानं जानातीत्यर्थः । अज्झवसदि मृददिष्टी जो अध्यवस्यति मृददिष्टित् ममायं काय आत्मेति जानाति मृददिष्टिन-हिरात्मेति भावार्थः ।

णियदेहमरिस्सं पिच्छिऊण परविग्गहं पयत्तेण। अचेयणं पि गहियं झाइज्जइ परमभाएण॥ ९॥

निजन्दसद्धं दृष्ट्वा परविष्रहं प्रयत्नेन । अचेतनमपि गृहातं ध्यायते परमभागेन ॥

णियदेहसरिएसं पिच्छिऊण निजदेहसदक्षं सदशं पिच्छिऊण-द्या। परिविग्गहं पयत्तेण परिविग्रहं इष्टवनितादिशरीरं, पयत्तेण-प्रय-लेन मलमूत्रद्युक्तरुधिरमांसकीकसचर्मरोमादिदुर्गन्धापितत्रादिपरिणामभा-वेन। अश्चेयणं पि गहियं अश्वेतनमपि आत्मना गृहीतं जीवेन स्वीकृतं। साइज्जइ परमभाएण ध्यायते शरीरस्वरूपं चिन्त्यते परमभागेन पृथक्तया भेदज्ञानेन-शर्गरं भिन्नं आत्मा भिन्नो वर्तते इति भेदं कृत्वे-त्यर्थः। तथा चं कं-

१ चआ. मूले. । २ मिच्छमावेण. ग. घ. अन्यत्र च ।

आतमा भित्रस्तद्तुगतिमत् कर्म भित्रं तयोथी प्रत्यासक्तेर्भवति विकातः सापि भिन्ना तथेव। कालक्षेत्रश्रमुखमपि यत्तच भिन्नं मतं मे भिन्नं भिन्नं निजगुणकलालङ्कतं सर्वमेतत्॥१॥ सपरज्ञवताएगं दहेसु य अविदिदत्थमप्पाणं। सुयदाराईविसए मणुयाणं वडूए मोहो॥१०॥

स्वपराध्यवसायेन देहेषु च अविदितार्थनात्मनम् । सुनदारादिविषये मनुजानां वर्धतं मोहः ॥

सपरज्ञवसाएणं स्वपराध्यवसायेन परवस्तु शरीरादिकं स्वमात्मानं मन्यते स्वपराध्यवसायः। केषु पदार्थेषु, देहेसु य शरीरेषु च, चकाराद्व-नितादिषु च, शरीरं विनतानुतस्वायतेयादिकं वस्तु खलु परकीयं वर्तते तत्र । अविदिद्रत्थं अविदितार्थं यथावत्स्वरूपपरिज्ञानरहितार्थं यथा भवत्येवं वर्तमान आत्मा । अप्पाणं इति जीवः आत्मानं जानीते तच्च देहादिकं वस्तु आत्मा न भवति । तेन विपरीताभिनिवेशेन सुयदा-राईविसए सुतदारादिविपये पुत्रकलत्रादिषु । मणुयाणं वडुए मोहो मनुजानां मानवानां वर्धते मोहः—स्तेहेनाज्ञानमूलं मोहो वैचित्त्यं वृद्धि याति, मोहेन परिणतो जीवो बहिरात्मा पुनः कर्माटी वध्नाति । उक्तं च—

जीधकृतं परिणामं निभित्तमात्रं प्रपद्म पुनरन्ये।
स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र उद्गलाः कर्मतावेन ॥ १ ॥
मिच्छाणाणेसु रओ मिच्छाभावेण भाविओ संतो।
मोहोदएण पुणरवि अंगं सं मण्णए मणुओ ॥ ११॥

मिथ्याज्ञानेषु रतः मिथ्याभावेन भावितः सन्। मोहोदयेन पुनःपि अङ्गं स्वं मन्यते मनुजः॥

मिच्छाणाणेसु रओ मिध्याज्ञानेषु रतोऽयं मनुजो जीवः। मिच्छा-भावेण भाविओ संतो मिध्यापरिणामेन कुगुरुकुदेवभत्तवा भावितो वासितः सन् । मोहोदएण पुणरिव मोहोदयेन भिष्यामोहस्य त्रिवि-धस्योदयेन विपाकेन, पुनरिप भूयोऽपि । अंगं सं मण्णए मणुओ अंगं शरीरं, स्वमात्मानं, मन्यते जानाति, मनुजो मनुष्यो मिष्यादिष्टि-जीव इत्यर्थः ।

जो देहे णिरवेक्को णिँइंदो निम्ममो निरारम्भो । आदसहावे सुरओ जोई सो लहइ णिव्वाणं ॥ १२ ॥

यो देहे निरपेक्षः निर्द्वन्द्वः निर्ममः निरारभ्भः । आत्मस्वभावे सुरतः योगी स लभते निर्वाणम् ॥

जो देहे णिरवेक्खो यो योगी देहे शरीरे निरमेक्ष उदासीनो ममत्वेन च्युतः। णिइंदो निम्ममो निरारंभो निर्दृत्दो निष्कल्हः केनापि सह कलहरहितः। अथवा निर्दृत्दो निर्युग्मः स्त्रीभोगरहितः ''इन्द्रं कलहयुग्मयोः" इति वचनात्। निर्ममो ममत्व रहितः, ममेति अदन्तोऽव्ययशब्दः निर्गतं ममेति परिणामो यस्योति निर्ममः। उक्तं च---

अकिंचनांऽहमित्यास्व त्रिलोक्याधिपतिर्भवः। योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परभातमनः॥१॥

निरारंभः सेवाक्वपिव किञ्चादिकमंगहितः। उक्तं च-

अस्मि णिरिय दया महिलासंगएण णासए वंभं। संकाए सम्भन्नं पन्यज्ञा अस्थगहणेण ॥ १॥

आद्सहावे सुरओ अत्मस्यमाये टंकोत्कीर्णज्ञायकेकस्यभाविश्व-मत्कारलक्षणनिज्ञ सुद्धेकपिणामे जीवतत्वे मुष्टु-अतिशयन रत एक-

१ नि. मृ. । २ नि. मू. । ३ आस्त्व इत्यत्प कावाबाटः ।

४ आरंभे नास्ति द्या महिलासंगेन नादायति प्रह्म । दांकया सम्यक्ष्वं प्रवज्या अर्थप्रहणेन ॥

५ ए. टी.।

लोलीभाव: । जोई सो लहइ णिव्वाणं य एवंविधो योगी शुद्धो-पयोगरतो मुनि: स लभते निर्वाणं, सर्वकर्मक्षयलक्षणोपलिक्षतं मोक्षं लभते प्राप्ताति । अथवा जोईसो—योगो ध्यानं विद्यते यस्य स योगी योगिनामीशो योगीश इत्यनेन गृहस्थस्य स्त्रिया: परालिंगे च मुक्तिन भव-ताति सूचितं ज्ञातव्यं । उक्तं च—

साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चिन्तानिरोधनम्। शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः॥१॥ कथं गृहस्थस्य मुक्तिनं भवतीति चेत् ?—

खण्डनी पेपणी चुली उदकुंभः प्रमार्जनी । पंच सुना गृहस्थस्य तेन मोक्षं न गरुछिति ॥ १ ॥

तथा स्त्रीणःमिप मुक्तिर्न भवति महाव्रताभावात् । तदिष कस्मान्न भवति ? कक्षयोः स्तनयोरन्तरे नाभौ योनौ च जीवानामुत्पत्ति-विनाशस्त्रणाहिसासङ्गावात् , निःशंकत्वाभावात् , वस्त्रपरिष्रहात्यजनात् , अहिमन्द्रपदमिप न स्मन्ते कथं निर्वाणाभिति हेतोश्च । यदि च स्त्रियो मुक्ता भवन्ति तहि तत्पर्यायमूर्तयः कथं न पूच्यन्ते । सर्वधा दुर्मतं विहाय पुरुपस्येव मुक्तिर्मन्तव्येति भावः । परिस्ते च मुक्तिर्म भवति मिथ्यात्वदृपितत्वात् , दण्डकमण्डस्पृगचर्मकर्माशर्मकारणात् । तद्विस्तरेण प्रमेयकमस्मार्तण्डादिषु शास्त्रेषु ज्ञातव्यं । सज्जातिज्ञापनार्धे स्त्रीणां महाव्रतान्यप्रचर्यन्ते न परमार्थतस्तासां महाव्रतानि सन्ति तेन मुनिजनस्य स्त्रियाश्च परस्परं वन्दनापि न युक्ता । यदि ता वन्दन्ते तदा मुनिजनस्य स्त्रियाश्च परस्परं वन्दनापि न युक्ता । यदि ता वन्दन्ते तदा मुनिजनस्य स्त्रियाश्च परस्परं वन्दनापि न युक्ता । यदि ता वन्दन्ते तदा मुनिजनिमोऽस्थिति न वक्तव्यं , किं तिर्हे वक्तव्यं ! समाधिकर्मक्षयोऽस्वित । ये तु परस्परं मन्थएण वदामीति आर्थाः प्रतिवन्दन्ति तेऽप्यसंयभिनो ज्ञातव्याः । दिगम्बराणां मते या नीतिः कृता सा प्रमाणमिति मन्तव्यं । उक्तं च –

विरित्तंसयदिक्षिवयाए अज्ञाए अज्ञादिक्षिवओ साहु। अभिगमण वंदण नमंसणेण विणएण सो पुज्ञो॥ १॥ इति गाथा अप्रमाणं भवति यदि स्त्रीणां मुक्तिः स्यात्।

परदव्वरओ बज्झइ विरओ मुचेइ विविहकम्मेहि । एसो जिणउवएसो समासओ बंधमोक्खस्स ॥ १३॥

परद्रव्यरतः बध्यते विरतः मुखति विविधकर्मभिः ।

एष जिनोपदेशः समासतः बन्धमोक्षस्य ॥

परद्व्यरओ बज्झइ परद्रव्यं शरीरादिकं तत्र रतो बध्यते बन्धनं प्राप्नोति चौरवत्, यथा चौरः परद्रव्यं चौरयन् पुमान् राजलंकैर्वध्यते पो न परद्रव्यं चौरयित स न बध्यते । विरओ मुच्चेइ विविद्दकः मोहि विरतः परद्रव्यपरान्मुखः पुमान् मुच्यतं-मुक्तो भवति विविधेनी-नाप्रकारैः कर्मभिर्ज्ञानावरणादिभिः । एसो जिणउवएसो ऐप जिनो-पदेशः । समासओ वंधमोक्खस्म समासतः संकेपात्, बन्धमोक्षस्य बन्धेनोपलक्षितो मोक्षो बन्धमोक्षः तस्य बन्धमोक्षस्य । अथवा बन्धस्य मोक्षश्च बन्धमोक्षं समाहारद्वन्द्वस्तस्य ।

सद्वरओ सवणो सम्माइटी हवेइ णियमेण । सम्मत्तपरिणदो उण खवेड दुटटकम्माणि ॥ १४ ॥

स्वद्रव्यरतः श्रमणः सम्यग्रहिभेवति नियमेन। सम्यक्ष्वपारणतः पुनः क्षिपते दुष्टश्रमणि॥

१ वर्षशतदं क्षितया आर्थया अद्य दीक्षितः साधुः । अभिगमनेन वन्दनया नमस्कारेण विनयेन स पूज्यः॥

२ अस्य स्थाने एपो जिनोपदेश इति क. पुस्तके । ख. पुस्त हे तु एष जिनो-पदेश इति । अनेनव पाठेन भवितव्यं लक्षणशास्त्राविहद्वत्वात् ।

सद्वरओ सवणो स्वद्रव्यरतः श्रवण आत्मस्वरूपे तन्मयभूतो दिगम्बरः । सम्माइष्टी हवेड् णियमेण सम्यग्दिष्टर्भवति नियमेन निश्चयेन, अत्र सन्देहो नास्ति । सम्यग्दर्शनस्य आत्मपरिणामःवेन सूक्षमत्वात् , चक्षुगः निद्रयाणामगोचरत्वात् । सम्मत्तपरिणदो उण सम्यन्वत्वपरिणतः पुनः । खवेड् दुट्टकम्माणि क्षिपते दुष्टानि अष्टकम्माणि ज्ञानावरणादीनि ।

जो पुण परदन्वरओ मिच्छादिद्दी हवेइ सो साहू। मिच्छत्तपरिणदो उण वज्झदि दुदृदृकम्मेहिं॥ १५॥

यः पुनः परद्रव्यरतः मिथ्याद्धिर्भवति स साधुः । मिथ्यात्वपरिणतः पुनः बध्यत दुष्टाष्टकर्मभिः ॥

जो पुण परद्वारओ यः पुनः साधुः परद्रव्यस्त इष्टत्रनितादि-रतः स्तनज्ञानवद्वत्रकोचनादिकायादिविलोकनादिलम्पटः। मिच्छाः दिटी हवेइ सो साह मिध्याद्यप्रिभवति संजायते साधुः जिनलिंगोप-जीवी। मिच्छत्तपरिणदो उण मिध्यात्वपरिणतः पुनः मिथ्यादर्शनेने बासितो मुनिः। बज्झदि दृष्टदकम्मेहिं वध्यते दुष्टाष्टकर्मभिः। उक्तं च—

करमई दिढघणिक्षणई गरुयई वज्जसमाई। णाणवियक्ष्वणजीवडउ उपादि पाडिहि ताई॥१॥ इति काग्णात् कर्नाणि दुरुविशेषणविशिष्टखं छभन्ते।

परदन्त्रादो दुगई सहन्त्रादो हु सुग्गई हवड़। इय णाऊण सदन्त्रे कुणह रई तिरइ इयरम्मि ॥ १६॥

परद्रव्यात् दुर्गतिः स्वद्रव्यात् स्कुटं सुगतिः भवति । इति ज्ञात्वा स्वद्रव्ये कुरुत राति विरितिमितरिसमन् ॥

१ नि. टी.।

२ कर्माण रहचनचिक्कणानि गुरुकाणि वज्रसमानानि । ज्ञानविचक्षणं जीव उत्पये पातयति तानि ॥

परदन्तादो दुगई परद्रन्याहुर्गातिः परमात्मध्यानं परिदृत्य परदन्ये परिणमनान्नरकादिषु चतसृषु गतिषु पतनं हे जीव! तव भवति। सद्व्वादो सुग्गई हवइ स्वद्रन्यादात्मद्रन्ये एकलोलीभावात् सम्य-क्श्रद्धानज्ञानानुचरणात् सुगतिभीवति मुक्तिभीवति। इय णाऊण सद्वे इति ज्ञात्वा ईहरामधी परिज्ञाय स्वद्रन्ये आत्मतत्वे। कुणह रई विरइ इयरम्मि कुरुत यूयं रितं भावनां, विरितं विरमणं, इतरिसमन् परद्रव्ये, मा रज्यत यूयिमिति।

#### तं परदव्वं सद्व्वं च केरिसं हवदि । तं जहा-

तत्परद्रव्यं स्वद्रव्यं च कीटशं भवति । तद्यथा-तदेव निरूपयंत्या-

#### आदसहावादण्णं सचिताचित्तामिस्सियं हवदि। तं परदव्वं भणियं अवितत्थं सव्वदरसीहिं॥१७॥

आत्मम्बभादन्यत् सचिताचित्तमिश्रितं भवति । तत् परद्रव्यं भणितं-अवितथं सर्वद्शिंमिः ॥

आदसहावादणं आत्मस्वभावादन्यत् पुद्गलादिद्रव्यं । सिचता-चित्तमिस्सियं हवदि सिचतं विद्यमानचेतनं इष्टविनतादिकं, अचित्तं अचेतनं धनकनक्षवसनादिकं, मिश्रितं आभाणवस्त्रादिसंयुक्तं कलत्रा-दिकं भवति । तं परद्व्वं भणियं तत्परद्रव्यं भणितं—आगमे प्रति-पादितं । अवितत्यं सव्वद्रिसीहिं अवितथं सत्यक्षपं सर्वदर्शिभिः अभिद्भगवदर्हत्सवंज्ञवं।तरागैरिति शेपः !

> दुदृहकम्मरिहयं अणोवमं णाणविग्गहं णिच्चं। सुद्धं जिणेहि कहियं अप्पाणं हेवदि सद्दवं॥ १८॥

१ भवदि मूलगाथा पाठः । हवइ अन्यत्र ।

दुष्टाष्टकमेरहितं अनुपमं ज्ञानविद्यहं नित्यम् । शुद्धं जिनैः कथितं आत्मा भवति स्वद्रव्यम् ॥

दुट्टकम्मरहियं दुप्राप्टकर्भरहितं दुप्रानि पापिष्ठानि यानि अप्टकर्माणि दुर्गतिसंप तहेतुत्वात् ते रहितं वर्जितं । अणोवमं णाणिवग्गहं णिचं अनुपमं उपमारहितं, ज्ञानिविग्रहं ज्ञानशरीरं केवल्ज्ञानमयं, नित्यं शाश्वतं अविनश्वरं । सुद्धं जिणिहि कहियं शुद्धं निष्केवलं कर्ममलक-लङ्करहितं रागद्देपमोहादिविभावपरिणामिववर्जितं, जिनैः सर्वज्ञवीतरागैः, कथितं—आगमे प्रतिपादितं । अप्पाणं हवदि सह्वं आत्मा भवति स्वद्रव्यं आत्मरूपं स्वद्रव्यं निजद्रव्यं ज्ञातव्यिमिति ।

जे झायंति सद्व्वं परद्व्वपरम्ष्रहा दु सुचरित्ता । ते जिणवराण मग्गं अणुलग्गा लहदि णिव्वाणं ॥ १९॥

ये ध्यायन्ति स्वद्रव्यं परद्रव्यपराञ्जुखास्तु सुचरित्राः ।

ते जिनवराणां मार्गमनुलग्ना लभन्ते निवाणम् ॥

जे झायंति सद्व्वं ये मुनयो ध्यायन्ति चिन्तयन्ति स्वद्रव्यं आत्म-तत्वं । परद्व्यपरम्मुहा दु सुचरित्ता परद्रव्यात् परान्मुखाः परद्रव्ये शरीरादौ रागरहिताः, तु पुनः, सुचिरत्राः शोभनं चारित्रं अनितचार-चारित्रसहिताः । ते जिणवराण मग्गं अणुलग्गा ते मुनयो, जिनव-राणां सर्वज्ञवीतरागाणां, मार्गे रन्नत्रयदृक्षणं, अनुदृगाः पृष्टतो ह्याः -भवन्ति—जिनमार्गाराधका भवन्ति । लहदि णिव्वाणं निर्वाणमनन्तसुखं परममोक्षं हुभन्ते प्राप्नुवन्ति ।

> जिणवरमएण जोई झाणे झाएइ सुद्धमप्पाणं । जेण लहइ णिव्वाणं ण लहइ किं तेण सुरलोयं ॥२०॥

१ हि. टी. ।

जिनवरमतेन योगी ध्याने ध्यायति शुद्धमात्मानम् । येन लभते निर्वाणं न लभते किं तेन सुरहोकम् ॥

जिणवरमएण जोई जिनवरमतेन जिनशासनेन सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभवनलक्षणेन रत्नत्रयेण योगी दिगंबरी मुनिः । झाणे झाएइ सुद्धमप्पाणं ध्याने एकाप्रचिन्तानिरोधलक्षणे, ध्यायित चितयित, शुद्धं रागदेषमोहादिरहितं कर्ममलकलंकरहितं टंकोत्कीर्णस्कृटिकमणिविबसदशं
ज्ञायकैकस्वभावं चिच्चमत्कारस्वकृषं, आत्मानं निजात्मतत्वं । जेण लहइ
णिव्वाणं येनात्मध्यानेन लभते निर्वाणं सर्वकर्मक्षयलक्षणमोक्षमनन्तसौख्यं । ण लहइ किं तेण सुरलोयं तेनात्मध्यानेन न लभते किं न
प्राप्तीति सुरलोकं स्वर्गभोगं । तथा चोक्तं—

तृष्णा भोगेषु चेद्धिक्षो ! सहस्वाल्पं स्वरेव ते । प्रतीक्ष्य पाकं कि पीत्वा पेयां भुक्ति विनाशयेः ॥ १ ॥ जो जाइ जोयणसयं दियहेणेकेण लेवि गुरुभारं । सो कि कोसद्धं पि हु ण सक्षए जाहु भुवणयले ॥ २१ ॥ यो याति योजनशतं दिनेनंकेन लात्वा गुरुभारम् । स किं कोशार्थमपि हु न शक्यते यातुं भुवनतले ॥

जो जाइ जोयणसयं यो याति यः पुमान् याति गच्छित, कि ? योजनशतं सहस्रयोजनदशमभागं। दियहेणेकेण लेवि गुरुभारं दिव-सेनैकेन छेवि-छात्वा गृहीत्वा, कं ? गुरुभारं महाभारं। सो किं कोसदं पि हु स पुमान् (कि) क्रोशार्धमपि हु—स्फुटं। ण सकए जाहु भ्रवणयले न शकोति न समर्थों भवति यातुं भुवनतछे पृथिवीमण्डछे भिष तु गन्यूतिचतुर्थमंशं यातुं शकोत्येव।

१ पेयं पाठान्तरं। २ न. टी.।

#### जो कोडिए ण जिप्पइ सुहडो संगामएहिं सन्वेहिं। सो किं जिप्पइ हिंक णरेण संगामए सुइडो ॥ २२॥

यः कोट्या न जंग्यते सुनटः संप्रामकः सर्वैः। स कि जीयने एकेन नरेण संप्रामे सुभटः॥

जो कोडिए ण जिप्पइ यः मुभटः मुभटानां कोट्या न जीयते न पराभूयते । सुहडो संगामएहिं सव्वेहिं सुभटः संप्रामकैः सर्वेरि । सो किं जिप्पइ इंकिं स सुभटः किं जीयते एकेन सुभटेन-अपि तु न जीयते । णैरेण संगामए सुहडो नरेण एकेन पुरुपेण संप्रामके एकिस्मन् संप्रामे ।

सग्गं तवेग सन्त्रो वि पात्रए तिह वि झाणजोएण। जो पात्रइ सो पात्रइ परलोए सासयं सोक्खं ॥ २३॥ स्वर्गं तत्रमा सर्वेऽपे प्राप्तोति तत्रापि ध्यानयोगेन।

यः प्राप्नोति स प्राप्नोति परलोके शाइवतं सौंख्यम् ॥

सगं तवेण सच्यो वि पावए स्वर्ग तपसा कृत्वा उपवासादिना कायक्रेशेन सर्वो ऽपि भव्य जीवोऽभव्य जीवो ऽपि प्राप्तोति लभते। तिह वि झाणजोएण तत्रापि सर्वेष्वपि जीवेषु मध्ये ध्यानयोगेन कृत्वा। जो पावइ सो पावइ यः प्राप्तोति स्वर्ग स पुमान् प्राप्तोति। परलोए सासयं सोक्यं परलोके आगामिनि भवे शाश्वतमाविनश्वरं सौख्यं परमनिर्वाणामिति शेषः। परभावे इति च किचित्पाठः तत्रायमर्थः— परभावे भवनं भावो जन्मोच्यते तिसमन् परभावे परजन्मनीत्यर्थः।

अइसोहणजोएणं सुद्धं हेमं हवेइ जह तह य। कालाईलद्धीए अप्पा परमप्पओ हवदि ॥ २४ ॥ अतिशोमनयोगेन शुद्धं हेमं भवति यथा तथा च। कालादिलब्ध्या आत्मा परमात्मा भवति ॥

१ एक्कें. टी. । २ न. टी.।

अइसोहणजोएणं अतिशोभनयोगेन सामप्रया अनन्धपाषाणादिकं अग्निमध्ये पचितं गुरूपिद्धौषधयोगेन । सुद्धं हेमं हवेइ जह तह य शुद्धं षोडशवर्णिकं हेमं सुवर्ण भवित यथा तह य—तथा च तथेत्र च कालाईलद्धीए कालादिल्ब्ध्या कृत्वा कालादिल्ब्ध्यां सत्यां वा । अप्पा परमप्यओ हविद आत्मा संसारी जीव: परमात्मा भवित—अईन् सिद्ध संजायते । उक्तं च—

नागफणीए मूलं नागि ितोएण गब्भणाएण।
नागं होइ सुवण्णं धम्मंतंह पुण्णजोएण॥१॥

अस्या अयमर्थः—नागफणीए मृहं—नागीपितः। नागिणितीएण— हिस्तिनीमूत्रेण पिट्टा। गव्भणीएण—गर्भे नागः सीमको यस्य स गर्भनागः सिन्दूरः सो ऽपि मध्ये क्षिपवा मर्दते। नागं होइ मुवण्णं—नागः सीसकः। एतत्सर्वे मृत्तिकाभाजने क्षिपवा अधोऽग्निः क्रियते खदिराङ्गारेध्मायते सुवर्णे भवति। पुण्ययोगेन पुण्ययोगं विना मुवर्णे न भवति ब्रह्मादिश्रष्ट-स्योति भावः तथायं आत्मा कालादिल्यव्य प्राप्य सिद्धपरभेष्टी भवतीति भावार्थः।

> वर वयतवेहि सग्गो मा दुक्खं होउ निरईं इयरेहिं। छायानविदयाणं पडिवालं ताण गुरुभेयं॥ २५॥

वरं व्रततपोभिः स्वर्गः मा दुःखं भवतु गरकं इतरः । छायातपस्थितानां प्रतिपालयतां गुरुभेदः ॥

वर वयतवेहि सग्गो वरं ईपट्टचें। वरं श्रेष्ठं ब्रेनेस्तपोभिश्व स्वर्गो भवति तचारु । मा दुक्खं होउ निरइ इयरहिं मा दुःखं भवतु निरइ—नरकावासे, इतरेरबतैरतपोभिश्व । छाया तबहियाणं छायातप-

१ मागेण. टी. । २ धमतां । ३ ए. मूलगाथा पाठः ।

स्थितानां ये छायायां स्थिता अनातपे वर्तन्ते ते मुखेन तिष्ठन्ति, ये आतपे घमें स्थिता वर्तन्ते ते दुःखेन तिष्ठन्ति । पिडवालं ताण गुरु-मेयं प्रतिपालयतां व्रतानि अनुतिष्ठतां स्वर्गी भवति तद्वरं संसारित्वे-नापि ते मुखिनः । अव्रतानि प्रतिपालयतां नरके दुःखमन्भवतां अति-निन्दितमिति महान् भेदो वर्तते । तथा चोक्तं पूज्यपादेनेष्टं पदेशप्रन्थे—

वरं व्रतः पदं दैवं नाव्रतेर्वत नारकं । छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥ १ ॥

जो इच्छइ निस्सरिदुं संसारमहण्णवस्स रुंद्रस्स । कम्मिधणाण डहणं सो झायइ अप्पयं सुद्धं ॥ २६ ॥ तिलो ६

य इच्छिति निस्सरितुं संसारमहार्णवस्य हंद्रस्य। कर्मेन्धनानां दहनं स ध्यायति आत्मानं शुद्धम् ॥

जो इच्छइ निस्सरिदुं यो मुनिवर इच्छित अभिल्षित, किं कर्तुं ? निःसरितुं पारं यातुं । कस्य, संसारमहण्णवस्स हंदस्स संसारमहार्ण-वस्य संसारमहासमुद्रस्य । कथंभूतस्य, हन्द्रस्य अतिविस्तीर्णस्य । किंमधणाण उहणं कर्भेन्धनानां दहनं कर्मकाष्टानां भस्मीकरणं । सो झायइ अप्पयं सुद्धं स मुनिध्यायिति चिन्तयित, आत्मानं शुद्धं कर्ममळ-कलंकरितं रागद्वेपमोहादिविभाववर्जितिमिति शेषः ।

सन्वे कसाय मोत्तुं गारवमयरायदोसवामोहं। लोयववहारविरदो अप्पा झाएइ झाणत्थो।। २७॥

सर्वान् कषायान् मुक्तवा गारवमदरागद्वेषव्यामोहम्।
लोकव्यवहारविरत आत्मानं ध्यायति ध्यानस्थः।

सब्वे कसाय मोत्तुं सर्वान् कषायान् क्रोधमानमाथालोभान् मुक्तवा परित्यज्य क्षीणकषायो मुनिर्भूत्वा । गारवमयरायदोसवामोहं षद् २१

गारवं च शब्दगारवं अहं वर्णोचारं रुचिरं जानामि न त्वेते यतयः, ऋद्विगारवं-शिष्यादिसामग्री नम बव्ही वर्तते न त्वमीषां यतीनां, सात-गारवं अहं यतिरिप सन् इन्द्रत्वसुखं चिक्रसुखं तीर्थकरसुखं भुंजानो वर्ते न त्विमे यतयस्तपस्विनो वराकाः। मदा अष्ट—अहं ज्ञानवान् सकल-शास्त्रज्ञो वर्ते, अहं मान्यो महामंडलेश्वरा मत्पादसेवकाः। कुलमपि मम पितृपक्षोऽतीवोज्वलः कोऽपि ब्रह्महत्या-ऋषिहत्यादिभिरदोपं। जाति:-माता संघस्य पत्युर्दुहिता-शिलेन सुलोचना-सीता-अनन्त-मम मती-चन्दनादिका वर्तते। बलं-अहं सहस्रभटो लक्षभटः कोटी-भटः । ऋद्भिः-ममानेकलक्षकोटिगणनं धनमासीत् तदपि मया त्यक्तं अन्ये मुनयोऽधमणीः संतो दीक्षां जगृहुः। तपः-अहं सिंहनिष्क्रीडित-विमानपंक्तिसर्वतोभद्रशातकुंभसिंहविक्रमत्रिटोकसारवज्रमध्योद्घीणोद्घीण-मृदंगमध्यधमेचक्रवालरुद्रोत्तरवसंतमेरुनन्दीश्वरपंक्तिपल्यविधानादिमहात-पोविधिविधाता मम जन्मैवं तपः कुर्वतो गतं, एते तु यतयो नित्य-भोजनरताः। वपुः-ममरूपाप्रे कामदेवोऽपि दासत्वं करोतीत्यष्टमदाः। रागश्च प्रीतिलक्षणः । द्रपश्चाप्रीतिलक्षणः । व्यामोहं पुत्रकलत्रमित्रादि-स्नेहै:। वामानां र्ह्वाणां वा आहो वामौहः तत्तथाक्तं समाहारो द्वन्द्वः। लोयववहारविरदो धर्मीपदेशादिकमपि न करोति लोकव्यवहारविरत:। अप्पा झाएइ झाणत्थो आत्मानं, ध्यायति चिन्तयति, झाणत्थो-" उत्तमसंहननस्येकाप्रचिन्तानिराधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात्" इत्युक्तलक्षणे 🕟 ध्याने तीष्टतीति ध्यानस्थः । " स्थैश्व " इति कप्रत्ययप्रयोगत्वात् ध्या-नस्थ उच्यते ।

१ अधर्माणः ख. । २ स्नेहं. ख. । ३ ओघो वामीहः क. । ४ जैनेन्द्रस्येदं सुत्रं परिज्ञायते । अस्य स्थाने स्थः कः इति शाकटायनीयं सूत्रं ।

### मिच्छत्तं अण्णाणं पावं पुण्णं चएवि तिविहेण। मोणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा॥ २८॥ नित्रोक

मिथ्यात्वमज्ञानं पापं पुण्यं च त्यक्तवा त्रिवेधेन । मोनव्रतेन योगी योगस्थो द्योत्यति आत्मानम् ॥

मिच्छत्तं अण्णाणं मिध्यात्वं वौद्धवैद्योपिकचार्वाककणमक्षकापिलभट्टवेदान्तप्रामाकरश्वेतपटगौपुच्छिकयापनायद्रामिलनिष्पिच्छाद्यनेकैकानताद्याश्रितमतं, अज्ञानं मस्करपूरणमतं। पात्रं पुण्णं चएवि तिविहेण
पापं पंचप्रकारं प्राणातिपातानृतचौर्यमैथुनपरिप्रहरात्रिमोजनादिकं सप्तव्यसनादिलक्षणं च, पुण्यं द्युभपुद्गलप्रहणलक्षणं स्वदुःखसहनं इत्यादिकं
त्यक्त्वा परिहृत्य त्रिविधेन मनोवचनकाययोगप्रकारेण । मोण्व्वएण
जोई मौनत्रतेन वाग्व्यापाररहितत्या योगी दिगम्बरः । जोयत्थो योगरिथतः द्युद्दोपयोगत्तिनः । द्योतयित ध्यायन्यात्मानं शरीरप्रमाणं निजजीवस्वरूपं ।

कथं मौनेन तिष्ठतीति प्राकृतवक्त्रमाह—

जं मया दिस्सदे रूवं तण्ण जाणादि सव्वहा। जाणगं दिस्सदे णंतं तम्हा जंपेमि केण हं।। २९॥

यन्मया दश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा । ज्ञायको दश्यतेऽनन्तः तस्माज्जल्पामि केनाहम् ॥

जं मया दिस्सदे स्तवं यन्मया दृश्यते रूपं यदूपं स्त्रीप्रभृतिश्वरीरादिकं दृश्यतेऽवलोक्यते रूपं रूपिपदार्थं तत् सर्व पुद्गलद्रव्यपर्यायत्वात्परमार्थतोऽचेतनं । तण्ण जाणादि सव्वहा तद्रूपं सर्वथा निश्चयनयेन न जानाति, अचेतनेन सह कथं जल्पामि । जाणगं दिस्सदे णंतं
बायकमात्मानं रूपाश्चितं वस्तु, अनन्तमात्मतत्वमनन्तकेवज्ञानस्वभावत्वादनन्तं यदहं तेन सह जल्पामि स तु जानात्येवात्मा । तम्हा जंपेमि

केण हं तस्मात्कारणात् केन सहाहं जल्पामि, अथवा केन कारणेन जल्पामि तेन मे मौनमेव शरणं।

सव्वासवणिरोहेण कम्मं खवदि संचिदं । जोयत्थो जाणए जोई जिणदेवेण भासियं ॥३०॥

सर्वास्रविनरोधेन मंकक्षिपयति संचितम् । योगस्थो जानाति योगी जिनदेवेन भाषितम् ॥

सव्वासविणिरोहेण सर्वेपामास्रवाणां मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाय-योगलक्षणानां निरोधेन निपंधेन । कम्मं खबदि संचिदं कर्म क्षिपयित पूर्वोपार्जितं तडागेऽभिनवजलप्रवेशाभाव संचितपूर्वजलशोपवत् । जोय-रथो जाणए जोई योगस्थः ध्यानस्थित आस्मकलोलीभाविमिलितो जानाति केवलज्ञानमुत्पादयित योगी द्युक्षध्यानिवशेपागमभाषया केवली भवति । जिणदेवेण भासियं सिद्धार्थन्यनन्दनेन वीरेण कथितिमिति भावः ।

> जो मुत्तो ववहारे मो जोई जग्गए मक अभिम । जो जग्गदि ववहारे मो मुत्तो अप्पण कज्जे ॥३१॥

यः सुप्तो व्यवहारे स योगी जागर्ति स्वकार्ये । यो जागति व्यवहारे स सुप्त आत्मनः कार्ये ॥

जो सुत्तो ववहारं यो सुनिः सुप्तः, क १ व्यवहारं व्यवहारमध्ये न पानितः। सो जोई जगगए सकज्ञास्मि स योगी जागितं सावधानी भवति, स्वकार्ये आत्मकार्ये कर्मक्षयिवधाने। जो जगगदि ववहारे योध्योगी जागितं सावधानो भवति, क १ व्यवहारे छोकोपचारे। सो सुत्ती अप्पणे कज्ञे स योगी सुनिः सुप्तो न वेदयते ऽसावधानो भवति आत्मनः कार्ये आत्मस्वस्थे। उक्तं च—

१ सर्वेषामास्रवाणामिति पाठः क. पुस्तकं नास्ति । ख. पुस्तकान् संयोजितः ।

जो निसि सयलह देहियहं जोग्गिउ तर्ह जगोइ। जिहे पुणु जग्गइ सयलु जगु सा निसि भणेवि सुएइ॥१॥ इय जाणिऊण जोई ववहारं चयइ सव्वहा सर्व्वं। झायइ परमप्पाणं जह भणियं जिणवरिंदेण ॥ ३२॥

इति ज्ञात्वा योगी व्यवहारं त्यज्ञति सर्वथा सर्वम् । ध्यायति परमात्मानं यथा भणितं जिनवरेन्द्रेण ॥

इय जाणिऊण जोई इतीहरामर्थ ज्ञात्वा, कोऽसी ? योगी ध्यान-वान् मुनिः ।ववहारं चयइ मुट्यहा सुट्यं व्यवहारं त्यजित सर्वधा सर्वे आत्मना सह एकछोछीभावं गते सित व्यवहारः स्वयमेव तिष्ठति । झायइ परमप्पाणं ध्यायित परमात्मानं—निजद्युद्भवुद्धेकस्वभावे आत्मनि तिष्ठीनो भवति । जह भणियं जिणवरिद्यण यथा भणितं प्रतिपादितं जिनवरेन्द्रेण प्रियकारिणीप्रियपुत्रेण श्रीवीरवर्धमानस्वामिना ।

> पंचमहव्वयजुत्तो पंचमु समिदीसु तीसु गुत्तीसु । रयणत्त्रयसंजुत्तो झाणज्झयणं सया कुणह ॥ ३३॥

पद्यभहावतयुक्तः पंचसु समितिषु तिसृषु गुप्तिषु । रत्नत्रयसंयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा कुरु॥

पंचमहव्ययजुत्तो पंचमहाव्रतयुक्तो दयावान् सत्यवादी अदत्तादान-विरतः सर्वक्षीसोदरः वस्त्रादिपरिप्रहरहितः दिवा एकवारं प्रत्युत्पनं प्रासुकं सुक्तं शुद्धं शोधितं संजानः । पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु इर्यायां युगान्तरेविलोकगमनः, आगेमोक्तभापानिपुणः, चर्मजलसृष्टभो-जनपरित्यागी हिंगुसंवासितव्यंजनाभोजनः अजिनसंगघृततैलपरिहारी, दष्ट-मुष्टोपकरणप्रहणनिक्षेपः, प्रासुकारुद्धभूभिमलमूत्रव्युत्सर्जनकुश्लः, अप-ध्यानमनोनिषेधी, मोनवान्, कूर्भवत्संकोचितकरचरणादिकारैः । रयण-

१ या निशा सकलानां देहिनां योगी तस्यां जागार्ते । यस्यां पुनः जागार्ते सकलं जगत् तां निशां भणित्वा स्वपिति ॥

त्तयसंजुत्तो मिध्यात्वकंदकुद्दालः सम्यग्ज्ञानानुशीलनकुशलः सञ्चरित्रप-वित्रगात्रः । झाणज्झयणं सया कुणह ध्यानाध्ययनं सदा सर्वकालं कुरु त्वं हे जीव ! इति तात्पर्यार्थः ।

> रयणत्त्रयमाराहं जीवो आराहओ मुणेयव्वो ॥ आराहणाविहाणं तस्स फलं केवलं णाणं ॥३४॥

रत्नत्रयमाराधयन् जीव आराधको मुनितन्यः । आराधनाविधानं तस्य फलं केवलं ज्ञानम् ॥

रयणत्तयमाराहं रत्नत्रयमाराधयन्। जीवो आराहओ मुणे-यव्वो जीव आत्मा आराधको मुनितन्यो ज्ञातन्यः। आराहणाविहाणं इदमाराधनाविधनं विधिः। तस्म फलं केवलं णाणं तस्याराधना-विधानस्य, कि फलं केवलं ज्ञानं अनन्तकेवलज्ञानमिति अनन्तचतुष्टयं।

> सिद्धो सुद्धो आदा सन्वण्ह सन्वलोयद्रसी य । सो:जिणवरेहिं भणियो जाण तुमं केवलं णाणं ॥३५॥

सिद्ध शुद्धः अस्मा सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शा च । स जिनवरैः भणितः जानीहि त्वं केवलं ज्ञानम् ॥

सिद्धो सुद्धो आदा सिद्ध आत्मोपलिध्धमान् । शुद्धः कर्ममल-कलंकरितः, ईदृग्विध आत्मा अतित समयेकेन ऊर्ध व्रज्यास्वभावेन त्रिभुवनाग्रं गच्छतीति आत्मा शुद्धवुद्धैकस्वभावः । सृव्वण्हः सृव्वलो-यद्दिसी य सर्वज्ञः त्रेलोक्यालोकस्वरूपज्ञायककेवलज्ञानसमुपेतः, सर्व-लोकदर्शी च सर्वश्वदेनालोकाकाशो लभ्यते लोकशब्देन षड्द्रव्याधार-वित्रभुवनमुच्यते तद्द्वयं दृष्टुं अवलोकियतुं शीलमस्येति सर्वलोकदर्शी । चकार उक्तविशेषणसमुच्चयार्थः तेनानन्तवीर्यानन्तसौख्यांवदादिरनन्त-

१ रयणत्तयमाराहं अयं पाठः क. पुस्तके नास्ति, ख. पुस्तकात् संयोजितः । २ सांख्यादादि इ. ख. पुस्तके पाठः ।

गुणोऽपि गृह्यते । सो जिणवरेहिं भणिओ स एवं गुणविशिष्ट आत्मा जिनवरेस्तीर्थकरपरमदेवैर्भणितः प्रतिपादितः । एवं गुणविशिष्टमात्मानं जाण तुमं केवलं णाणं जानीहि त्वं केवलं ज्ञानं, आत्मा खलु केवलं ज्ञानं—अभेदनयत्वात् ज्ञानमेवात्मानं जानीहि ।

रयणत्तयं पि जोई आराहड् जो हु जिणवरमएण।
मो झायदि अप्पाणं परिहरदि परं ण संदेहो ॥ ३६॥

रत्नत्रयमपि योगी आराधयति यः स्कुटं जिनवरमतेन । स घ्यायति आत्मानं परिहरति परं न सन्देहः ॥

रयणत्तयं पि जोई रत्नत्रयमपि योगी ध्यानत्रान् मुनिः, न केत्रलं गुणिनमात्मानं तहुणं रत्नत्रयमपित्यपेर्धः । आराहड् जो हु जिणवर-मएण आराधयित यः संयमी हु-स्फुटं जिनवरमतेन सर्वज्ञवीतरागकथि-तमार्गेण । सो झायदि अप्पाणं स योगी ध्यायित चितयित, कं ? आत्मानं सहजानन्दस्त्रभावं जीवतत्वं । चकाराद्य आत्मा तद्रत्नत्रयं यद्र-तत्रयं स आत्मा गुणगुणिनोरभेदनयात् । परिहरिद परं णं संदेहो परिहरित परित्यज्ञति, परं पुद्रलाद्यचेतनद्रव्यं, न सन्देहोऽत्रार्थे संशयो नास्ति ।

#### कह औद रयणत्तयं हवदि तं जहा-

कथमाःमनि रत्नत्रयं भवतीति चेत् ! तद्यथा-तदेव निरूपयति—

जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं णेयं। तं चारित्तं भणियं परिहारो पुण्णपावाणं ॥ ३७॥

यज्जानाति तज्ज्ञानं यत् पश्यति तच दर्शनं ज्ञेयम् । तचारित्रं भणितं परिहारः पुण्यपापानाम् ॥

१ न. टी. । २ आदा. ग. घ. अन्यत्र च पाठः । अस्यार्थ आत्मेति ।

जं जाणइ तं णाणं यज्ञानाति तज्ज्ञानं आत्मैव जानाति तनात्मैव ज्ञानमित्यर्थः। "कृत्ययुटोऽन्यत्रापि" इति वचनात् कर्तरि युट्। जं पिच्छइ तं च दंसणं णेयं यत्कर्तृभूतं, पश्यित तद्दर्शनं ज्ञेयं ज्ञातव्यं आत्मैव पश्यित तेन कारणेनात्मैव दर्शनं। अत्रापि पूर्ववत् कर्तरि युट्। तं चारितं भणियं परिहारो पुण्णपावाणं तच्चरित्रं भणितं प्रति-पादितं, तितंवः १ परिहारः पुण्यपापानां आत्मैव पुण्यं पापं च परिहरित तेनात्मैव चारित्रं। "पापिक्रयाविरमणं चरणं किछ" इति वचनात्। तथा चोक्तं—

न किंचित् पापाय प्रभवति न वा पुण्यततये
प्रसिद्धेद्धां शुद्धिं समधिवसतो ध्वंसिविधुरां।
भवेत् पुण्यायवाखिलमिष विशुद्धवंगमपरं
मतं पापायवेत्युदितमवताद्वो मुनिपतेः॥१॥
मुनिपतिरत्र विद्यानन्दी समन्तभद्रो वा भंतव्यः।
अण्णं च—अन्यच वचनमस्तीति भगवंतो निरूपयन्ति—
तचर्ई सम्मनं तच्चगहणं च हवइ सण्णाणं।
चारित्तं परिहारो पर्यपियं जिणवरिदंहि ॥३८॥

तत्वहिनः सम्यक्त्वं तत्वग्रहणं च भवति संज्ञानम्। चारित्रं परिहारः प्रजह्मितं जिनवरेन्द्रः॥

तचर्ह सम्मत्तं तत्वराचिः सम्यक्त्यं तत्वानां जीवाजीवास्त्रवन्ध-संवरिनर्जरामोक्षळक्षणोपळिक्षितानां सप्तानां रुचिः श्रद्धा सम्यक्त्वमुच्यते । "तत्वार्धश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं " इति वचनात् । तच्चग्गहणं च हवह सण्णाणं तत्वानां पूर्वोक्तसप्तपदार्थानां ग्रहणं सम्यग्वज्ञानं भवति सञ्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं । चारित्तं परिहारो चारित्रं पापिक्रियापरिहरणं परिहारः सम्यक्चारित्रं भवति । पयंपियं जिणविद्देहि प्रजल्पितं काथितं जिनवरेन्द्रैः ।

#### दंसणसुद्धो सुद्धो दंसणसुद्धो लहेइ णिव्वाणं। दंसणविहीणपुरिसो न लहइ तं इच्छियं लाहं ॥ ३९॥

दर्शनशुद्धः शुद्धः दर्शनशुद्धः लभते निर्वाणम् । दर्शनविहीनपुरुषः न लभते तं इष्टं लाभम् ॥

दंगणसुद्धो सुद्धो दर्शनेन सम्यग्दर्शनेन सम्यक्त्वेन शुद्धो निर्मलो निरितचारः पंचिवशतिदोपरहितः पुमान् शुद्धः कथ्यते । उक्तं च—

सम्यग्दर्शनसंशुद्धमपि मातंगदेहजं। देवा देवं विदुर्भस्मगृढाङ्गारान्तरीजसं॥१॥

दंसणसुद्धो लहेड् णिव्वाणं दर्शनशुद्धः पुमाँ ह्लभते निर्वाणं मोक्षं। दंसणविहीणपुरिसो दर्शनविहीनः पुरुपः सम्यग्दर्शनरहितः पुमान् सम्यक्तविविज्ञितो जीवः। न लहड् तं इच्छियं लाहं न लभते न प्राप्ताति तं जगतप्रसिद्धं योगिनां प्रत्यक्षं इष्टं लाभं सर्वकर्मक्षयलक्षणं मोक्षपदार्थं।

> इय उवएसं मारं जरमरणहरं खु मण्णए जं तु । तं सम्मत्तं भणियं समणाणं सावयाणं पि ॥ ४०॥

इति उपदेशः सारो जन्ममरणहरं स्फुटं मन्यते यत्तु। तत् सम्यक्तवं भणितं श्रमणानां श्रावकाणामपि।

इय उवएसं सारं इतीहश उपदेश: संबोधववनं, सारं-सारः श्रेष्ठतरः।

श्रेष्ठं वंले स्थिरस्वान्ते मज्जायां सार उच्यते। जले न्याय्ये धने विद्धिः सारमुक्तं नपुंसके॥ १॥

जरमरणहरं खु मण्णए जं तु जरामरणहरं जरामरणविनाशकं इमं उपदेशं मन्यते श्रद्याति यत्तु यत् श्रद्धते तु पुनः । तं सम्मतं भणियं तःसम्यक्त्वं भणितं प्रतिपादितं । समणाणं सावयाणं पि

१ अमरेऽप्युक्तं-"सारो बले स्थिरांशे न्याय्ये क्लीबं वरे त्रिषु।"

श्रवणानां दिगम्बराणां अनगारयतीनां श्रावकाणामपि गृहस्थानां । अपिशब्दाचातुर्गतिकजीवानामपि ।

जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमएणं । तं सण्णाणं भणियं अवियत्थं सन्वद्रिसीहिं ॥ ४१॥॥

जीवाजीवविभक्तिं योगी जानाति जिनवरमतेन । तत् संज्ञानं भणितं अवितशं सर्वदर्शिभिः ॥

जीवाजीवविहत्ती जीवाजीवानां विभक्तिः भेदस्तां जीवाजीविन-भिक्त । जोई जाणेइ जिणवरमएणं योगी दिगम्बरो मुनिः, जानाति वेत्ति यथावत्स्वरूपमवैति, जिनवरमतेन सर्वज्ञशासनेन । तं सण्णाणं भणियं तत्संज्ञानं भणितं-तत्सम्यर्ज्ञानं कथितं । अवियत्यं सव्वद-रिसीहं अवितथं सत्यभूतं, सर्वदर्शिभिः सर्वज्ञेरिति शेपः । उक्तं च—

अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात्। निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः॥ १॥

जं जाणिऊण जोई परिहारं कुणइ पुण्णपावाणं । तं चारित्तं भणियं अवियप्पं कम्मरहिएण ॥४२॥

यत् ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपापयोः । तत् चारित्रं भणितं अविकल्पं कर्म्मरहितन ॥

जं जाणिऊण जोई यञ्ज्ञात्वा विज्ञाय योगी जैनो मुनिः। परिहारं कुणइ पुण्णपावाणं परिहारं परित्यागं करोति पुण्यपापयोः।
तं चारितं भणियं तदात्मना सहैकलोलीभावः तन्मयत्वं तत्परत्वं
तिन्नष्टत्वं तदेकतानत्वं चारित्रं परमोदासीनतालक्षणं भणितं प्रतिपादितं। केन, कम्मरहिएण चातिकमीविध्वंसकेन सर्वज्ञेन। तत्कथंभूतं
चारित्रं, अवियएपं अविकल्पं संकल्पविकल्परहितं निर्विकल्पसमाधिलक्षणं यथाल्यातनामकं।

## जो रयणत्तयजुत्तो कुणइ तवं संजदो ससतीए। सो पावइ परमपयं झायंतो अप्पयं सुद्धं ॥४३॥

यो रत्नत्रययुक्तः करोति तपः संयतः स्वशक्तया । स प्राप्नोति परमपदं ध्यायन् आत्मानं शुद्धम् ॥

जो रणत्तयजुत्तो यो जैनो मुनी रत्नत्रययुक्तः सम्यग्दर्शनज्ञानः चारित्रसंहितः सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्टानसमुपेतः । कुणइ तवं संजदो स्यत्तीए करोति विद्धाति सम्यगनुतिष्टति, किं तत् ? तप इच्छा-निरोधलक्षणं आत्मिन ज्ञानवत्तया तपनं, संयतो जैनो मुनिः परमोदासी-नतालक्षणसंयमं सम्पनः, स्वशक्तया आत्मशक्त्यनुसारेण । उक्तं च-

जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सक्केइ तं च सद्दह्य। सद्दह्माणी जीवो पावइ अजरामरं ठाणं ॥ १ ॥

"शक्तितस्यागतपर्सा" इति वचनात्। सो पावइ परमपयं स प्राप्तोति स मुनिर्लभते, किं तत् १ परमपदं इन्द्रधरणेन्द्रमुनीन्द्रनरेन्द्र-वंदितं स्थानं परमनिर्वाणं। झायंतो अप्पयं सुद्धं ध्यायन् सन् एका-प्रतया चिन्तयन्, कं १ आत्मानं निजशुद्धवुद्धेकस्वभावात्मतत्वं, शुद्धं द्रव्यकर्मभावकर्मनोक्षमरिहतं रागद्देपमोहादिविवर्जितं कर्ममलकलङ्कराहतं प्रत्यक्षतया प्राप्तमिति ताःपर्यार्थः।

# तिहि तिण्णि धर्वि णिचं तियरहिओ तह तिएण परियरिओ। दोदोसविष्यमुको परमप्पा झायए जोई ! ४४ ॥

त्रिभिः त्रीन धृःवा नित्यं त्रिकरहितः तथा त्रिकेण परिकलितः। द्विदोषवित्रमुक्तः परमात्मानं ध्यायते योगी ॥

१ सशब्दोऽयं टीकायां नास्ति मूलात् संयोजितः ।

२ यच्छक्रोति तिक्वयते यश्व न शक्नुयात् तश्व श्रद्धीयते । श्रद्धानो जीवः प्राप्तोति अजरामरं स्थानं ॥

तिहि त्रिभिः मनोवचनकायैः। तिण्णि धरिव त्रीन् वर्षाशीतोष्ण-कालयोगान् घृत्वा। "तुआण तृणाव तुम् च क्त्वायाः" इति प्राकृत-व्याकरणसूत्रेण क्त्वास्थाने ऽव-आदेशः तेन घृत्वा इत्यस्य स्थाने घरिव इति प्रयोगः साधुः। णिच्चं सर्वदा सर्वस्मिन् दीक्षाकाले। तियरहिओ मायामिध्यात्वनिदानशल्यित्रकरहितः। तह तिएण परियरिओ तथां तेनैव त्रिकरहितप्रकारेण, त्रिकेण सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेण, परिकरितों मंडितः। दोदोम्विप्पमुक्को दिदोपविप्रमुक्तः विशेषण प्रकर्षेण रागद्वेपदोपरहितः। परमप्पा झायए जोई परमात्मानं सिद्धस्वरूपमा-त्मानं ध्यायति चितयति योगी ध्यानवान् मुनिः। अथवा योगीति योगवलेन मनोवाक्काययोगावष्टम्भेन।

मयमायकोहरहिओ लोहेण विविज्जिओ य जो जीवो। निम्मलसहावजुत्तो सो पावइ उत्तमं सांक्यं॥ ४५॥

> मदमायाकोधरहितः लोभेन विवानितश्च यो जीवः। निर्मलस्वभावयुक्तः स प्राप्नोति उत्तमं साम्यम्॥

मयमायकोहरहिओं मद्रमायाकोष्टरहितः । लोहेण विविज्ञिओं य जो जीवो लोभन विविज्ञितं यो जीव आतमा । निम्मलमहाव-जुत्तो निर्मलस्वावः रागादिरहितः परिणामस्तेन संयुक्तः । सो पावइ उत्तमं सोक्खं स जीवः प्राप्तोति लभते, कि ! उत्तमं सोक्खं कर्मक्षय-संज्ञातं-इन्द्रियमुखरहितं-इन्द्रादीनामपि दुलर्भं सौक्षं परमानन्दलक्षणं । तथा चोक्तं----

जें मुंणि लहर अणंतमुहु नियअप्पा झायंतु। तं सुहु इंदु वि न वि लहइ देविहिं कोडि रमंतु॥ १॥

१ जो. क.।

२ यन्धुनिः स्भतेऽनन्तसुस्रं निजास्मानं ध्यायन्। तत् सुस्रं इन्द्रोऽपि नैव स्भते देवीनां कोटिं रममाणः॥

#### विसयकसाएहि जुदो रुदो परमप्पभावरहियमणो। मो न लहइ सिद्धिसुहं जिणसुद्दपरम्सुहो जीवो।।४६॥

विषयकाषायेर्युक्तः रुद्रः परमात्मभावरितमनाः । स न लभते सिद्धमुखं जिनमुद्रापराङ्मुखो जीवः ॥

विसयकसाएहि जुदो विपयः विनताजनानामाछिगनादिस्पर्शादिपंचेन्द्रियमुखेः कपायेश्च क्रोधमानमायाछोभेः युतः संहितः।
हदो परमप्पभावरहियमणो रुदः सत्यिकिमहाराजपुत्रः परमात्मभावरहितमनाः परमात्मभावनायाः प्रभृष्टः। सो न लहइ सिद्धिसुहं
स रुद्रो न छभते न प्राप्नोति, किं? सिद्धिमुखं आत्मोपछिधमुखं। तर्ह किं छभते ? नरकदुःखं छभते इत्यर्थापत्तिः। जिणमुद्दपरम्मुहो जीवो जिनमुद्रापराङ्मुखो जीवः-जिनमुद्रां परित्यज्य
भूष्टो बभूवेति भावार्थः।

कृत्स्य कथा यथा—अथेह भरतक्षेत्रे विजयार्थपर्वते दक्षिणश्रेण्यां किन्नरगीतनगरे रत्नमाली खगनरेन्द्रो मनोहरीविद्याधर्यकान्तः, तत्पुत्रो रद्रमाली। स एकस्मिन् दिने स्वन्छन्दं वने विहरमाणा विद्यां साध-यन्तीं विद्याधरकुमारीं ददर्श। तद्रपमोहितो विद्यया श्रमरो बभूव। पण्मासपर्यन्तं तद्वदनकमले स्थिति चकार। पुनः सूक्ष्मो भूत्वा स्तन-योर्जधने च तस्यौ। पश्चाध्पकरीकृतनिजदारीरः स तया परिगल्तिधर्यो भणितः-प्रतीक्षस्य कियत्काले तावत् विद्यं मा कार्याः। शिखिदुर्लभा-विद्या सिद्धयति तस्यां सिद्धायां तव जाया भविष्यामि। हे सुभग! वद्धानुगगाहं वर्ते। तदा तेन सा पृष्टा। भद्रे! त्वं कस्य धूदां?। भणितं च तया। अत्रैव पर्वते उत्तरस्यां क्षेणौ गन्धर्वपुरपत्तनाधीशो मम पिता महाव्छः। तस्य प्रभाकरी भार्या। तयोर्थीदा प्रसिद्धाहमर्चि-

१ अस्मात्पदाद्मे सुता इत्यपि पाठः ख. पुस्तके वर्तते । स च क. पुस्तके टिप्पणक्ष्पेण वर्तते । धूदा इत्यस्येव नामान्तरं सुतेति । ज्ञायते खळु छेखकप्रमान्द्रां । यत् मूछे प्रक्षिप्तोऽयं सुतेति शब्दः ।

मालिनी । तयापि पृष्ट: त्वं कः ? । स आह । अत्र गिरौ दक्षिणश्रेणौ किन्नरगीतपुरप्रभुरत्नमालिमनोहर्योः सुतोऽहं रुद्रमाली नाम। बहुभि-र्दिनै: साधितविद्याचिमालिनीन्दुवदना सदनं जगाम। मातरिपतरौ द्वयो-र्मनो विज्ञाय तयोर्विवाहं चक्रतु:। तौ रितरसरंजितौ साधितप्रज्ञितिवद्यौ नन्दनवने शान्तिहेतवे जिनस्नपनपूजनस्तवनानि ऋत्वा सुखं स्थितौ । मनोजयचित्तवेगौ तस्या मैथुनिकावागत्य महाजालिनीविद्यया रुद्रमालिनं बद्ध्या प्रगृह्य गतौ । सो ऽपि तौ निर्जित्य पुनरागतः । अर्चिमालिन्या सह निजपुरं प्रविवेश । सानुरागस्तस्थौ । एकदा वैराग्यं प्राप्य चारण-चरणमूळे सभार्यो दिदीक्षे । तौ परस्परं ममायं कान्तो भविष्यति ममेयं प्राणप्रिया भविष्यतीति सनिदानौ सौधर्म संन्यासेन गतौ। तत्रापि दीर्घ-कालं रतिसुखं भुक्त्वा गन्धारदेशे माहेश्वरपुरं स देव: सत्यन्धरमहाराजसत्य-वत्योः सुतः सात्यिकर्जातः । अर्चिमाछिनीचरी देवी सोधर्माच्युत्वा सिन्धुदेशे विशालीपत्तने चेटकमहाराजसुप्रभादेव्योः सुता ज्यष्टा जाता। सा सात्यके: पूर्वमेव दत्ता । परं विवाहो न वर्तते । अत्रान्तरे श्रेणिकमहा-राजपुत्रः कन्यार्थे सार्थवाहा भूत्वा अभयकुमारो नाम धूर्तस्तत्रागतः। तत्र राजपुत्रयो चेलनां ज्येष्टां च चालियत्वा उपायं कृत्वा सुरंगया नि:-सृत:। तत्र चेलनया जेष्टा आभरणादिमियेण व्याघीटिता स्वयं श्रेणिकं आगता। यावज्ज्यप्टा जिनप्रतिमां गृहीत्वा गच्छति तावत्तत्र कोऽपि न दप्ट: । जेष्टा तु लजिता " अहं वृहद्भागिन्या वंचिता" इति वैराग्येण पितृष्वसुर्यशस्वत्याश्चेत्यालये स्थितायाश्चरणमूले दीक्षां जप्राह । कन-त्कांचनवर्णायाः कन्याया वार्ता श्रुत्वा सत्यिकर्नाम कुमारः संसाराद्विरक्तो राज्यलक्ष्मीं परित्यज्य समाधिगुतं नत्वा जिनदीक्षामप्रहीत्। त्रिगुतिगुतः

१ आर्यिकायाः

सन् स तपस्तीवं कुर्वाण उत्तरगोक्णमिदं मुक्तवा कदाचित् राजगृह-नगरसमीपे उच्च प्रीवपर्वते स्थितः। एक स्मिन् दिने तद्गुणा नुरागिण्यस्त-त्रत्यार्यास्तं वन्दितुम।गताः । वन्दित्वा याविद्गरेरवतरन्ति तावन्महामेघ-वृष्टिरागता । आर्थिस्तु स्तिम्यन्त्यो विव्हर्छ।भूता यत्र तत्र गताः। जेष्टार्या सत्यिकमुनेर्गुहां प्रविष्टा। तत्र वस्त्रं निष्पीलयन्ती ज्येष्टा सत्यिकना मुनिना दृष्टा । समुत्पन्नकामोद्रेकेण सा तेन भुक्ता। पुनरालोचनां निन्दां गर्हणं च ऋत्वा श्रवणधर्मे स्थित:। सा सगर्भा शान्त्यार्थया ज्ञात्वा चेल्याः समर्पिता। तत्र तिष्टन्ती सा पुत्रमसूत। स पुत्रोऽभयकुमारेण स्वयंभूगुहायां क्षिप्तः । तत्र रात्रें। स्वप्नदर्शनाचे छनया स आनायितः । दर्शनोड्डाहं शमियत्वा स्वयंभूनामा कृतः । ज्येष्ठा तु निःशल्या भूत्वा गता । आर्यायाः पाइर्वे संयमनियमान् पालयन्ती स्थिता । स्त्रयंभूस्तु वर्धमानः शिशूनां चपेटादिताडनेन सन्तापं करोति । तद्द्या चेलनया अपरमपि कालेनायुक्तं द्वया स्वयंभूरुक्तः। खलो जारजातो निर्लजाः कि केनापि स्वभावं मुंचित । भुकुटिं कृत्वा दुर्वचनेन शूलिभन इव ताडित: । पुन: स प्रणामं कृत्वा पृष्टवान्-मात: ! किमेतदुक्तं ? चेल-नया तु न किमपि रक्षितं यथोक्तमुत्राच। निजोत्पत्तिव्यतिकरं ज्ञात्वा उत्तर-गोकर्णपर्वतं गत्वा सत्यिकमुनि नत्वा वैराग्येण दिगम्बरो भूत्वा उत्तर-गोकर्णपर्वते स्थित:।गुरुशिक्षया मनो रुद्ध्वा स एकादशाङ्गानि शिक्षित:। तत्र रोहिणीप्रभृतयः पंचरातिया महातिराया आगताः सिद्धाः। अपरा अपि अंगुष्टप्रसेनाप्रभृतयः सप्तशतक्षुद्रविद्यास्तस्य सिद्धाः। विद्यासामर्थेन सिंहो भूत्वा जनं भीपयति। तद्वृत्तान्तः केनचित् सत्यके-र्निरूपितः । गुरुणा स ऊचे-मुने ! तव स्त्रीहेतुना विनाशो भविष्यति ।

२ आर्या समस्तापि इति ख. पुस्तके एकवचनान्तोऽशुद्धः पाठः ।

तच्छ्त्वा यत्र स्त्रीमुखं न पश्यामि तत्राहं तपः करिष्यामीति कैलासप-र्वतं गत्वा तपः कर्तु लग्नः। ताबद्विजयार्धदाक्षिणश्रेणौ मेघनिबद्धपत्तने कनकरथो नाम विद्याधरनरेन्द्रः। तद्देवी मनोरमा। देवदारुविद्युद्रसनौ द्वौ पुत्रौ । एकदा देवदारुं राज्ये स्थापयित्वा विद्युज्जिव्हं च युवराजं कृत्वा कनकरथो गुणधरगुरुचरणमूळे दीक्षां जप्राह। प्रज्ञतिविद्याप्रभावेण विद्यु-जिब्हेन देवदारुजितो निर्घाटितः। केलासमागत्य सपरिवारो विद्यापुरं कृत्वा निर्भयः स्थितः । तस्य देवदारोः चतस्त्रो महादेव्यः सत्यः योजन-गन्धा, कनका, तरंगवेगा, तरंगभामिनी चेति । चतस्त्रोऽप्यतिमनोहर-शरीरा:। योजनगन्धायां गंधिला गन्धमालिनी चेति द्वे धीदे जाते अति-विनीते। कनकायां कनकाचित्रा कनकमाला चेति धूदे दे जाते। तरंग-वेगायां तरंगसेना तरंगवती चेति द्वे कन्ये संजाते। तरंगभामिन्यां सुप्रभा प्रभावती चेति दे पतिंवरे वभवतुः। एता अष्टाविप दिव्याभर-णभूपिता दिव्याम्बरधरा अमरकुमारिका इव कंचुिकपरिवरितास्ति-प्रन्ति । एकदा कैलासोपरि मानससरिस जलकीडार्थमागताः पीनो-न्नतस्तनशोभिताः स्नानं कुर्वतीस्ता रही दद्री । मदनवाणै-र्वक्षांसि विद्धः। क्षुभितो नदी न्यामीहं प्राप। तेनासन्नस्थितेन कामबाण जर्जरितहृद्येन चिन्तित उपायः। विद्यया सरस्तटस्थि-तानि वस्त्राभरणानि हारयति स्म । ता अनुपमाः स्नानं कृत्वा तटमा-गत्य बस्त्राभरणानि न पर्यन्ति सम । व्याकुलितमनोभिस्ताभिर्मुनिस-मीपं गत्वा स मुनिक्चं। स्वामिन्! न ज्ञायते देवानामपि प्रियाणि अस्माकं वस्त्राभरणानि केनचिद्वहीतानि। भगवन्! त्वं ज्ञानवान् जानासि निश्चितं कथय । मद्र उवाच । जानाम्येव, यदि मामिच्छत यूपं तदा दर्शयामि। एतच्छ्ना विस्मिन्य नवयौवना विद्याधरकुमार्य ऊचुः। मुने!

१ अस्य स्थाने सन्तीति पाठः ख. पुस्तके।

वयं स्वच्छन्दचारिण्यो न वर्तामहे । अस्मन्मातरिपतरौ जानीतः। स्वच्छ-न्दचारिणीनां विद्यामाहात्म्यं कुतः । ततो वस्त्राभरणानि दत्वा शिपि-विष्टः प्राह । निजमातरिपतृगणं पृष्ट्वा मम उत्तरं दत्त यूयं । ताभिर्गृहं गत्वा पितुरप्रे वार्ता कृता। पित्रातु एकः कंचुकी संदेशहरो हरं प्रेपितः। स गत्वा मुनिमुवाच । स्वामिन् ! अस्मत्स्वाम्येवं भणति । यदि मेघ-निबद्धं पत्तनं गत्वा मेघनृपं तथा मेघनादं च दायिनं निर्घाट्य त्रिकहर्ष-दायि त्रिपुरं पुरं प्रवेशयासि मां तदा जनमनोमोहनकारिणीर्मम सुता अष्टा अपि ददामि । कपर्दिना ओमिति भणिते कंचुकिना चागत्य राज्ञे तथा कथिते खचराधिपो हर्प चकार । सुहृत्सुजनवर्रेण सर्वेण तत्र गत्वा शर्वे स्त्रमन्दिरमानिनाय । तत्रोपवेश्येश्वरमादितो वृत्तान्तं जगाद यथा दायिना राज्यमपहृतं । ईशान उवाच । राजन् ! यत्त्रं भणिस तदहं साधयामि, किमेकेन त्रिपुराधिपेन ? त्रिजगदपि संहरामि। तदनन्तरं सरोषो देवदार्र्भयरहितो नानाछत्रध्वजचामरसैन्यसहितः शंकरं नीत्वा तत्र गतः। पुरं वेष्टितवान् । विद्युज्जिव्हस्तु निर्गतः, चन्द्रशेखरस्तेन सह त्रैलोक्य-चित्तचमःकारकारकं समनीकं चकार। ज्वालिन्या विद्यया ज्वालिया रिपुं भरमयामास । त्रिपुरं गृहीत्वा देवदारः सुखी वभूव । जामातरं त्रिपुरं नीत्वा तस्मै चन्द्रशेखराय अष्टा अपि कन्या तास्तरमधुनमसहमाना अष्टा अपि मृताः। देवदारुखगस्याष्टचन्द्रैः सुद्धद्भिः शत्रुमारकस्य भूतेशस्य मालतीमाला इव कोमलभुजाः पंचशतकन्याः पुनर्दत्ताः। ता अपि खण्डपरशोर्विषमरतेन दिनं दिनं प्रति भुक्ता एकैकाः सर्वा अपि ममुः । तदा तासां मरणे गिरीशिक्षन्ताव्याकुछितमनाः स्थितः। अथ गौर्या सह यथा संयोगो जातस्तत्कथां कथयामि शृणुत भव्याः!। पूर्वभवे खल्वेका क्षान्तिका देशान्तरं यान्ती मार्गश्रमश्रान्ता धीवरेण नदीमुत्तारिता।

तस्य मत्स्यबन्धस्य शीतलशरीरस्पर्शेन सा आप्यायिता। तया विषयाशया कर्मवशेन निदानं कृतं-अन्यस्मिन् भवे प्रकटितपरमस्त्रेहोऽयं मम भर्ता भविष्यतीति । ईदशं निदानं कृत्वा कायं विमुच्य सौधर्भेन्द्रस्य देवी जाता। कैवर्तस्तु संसारे भ्रमित्वा मिध्यातपः कृत्वा ज्येष्टासुती जात: । अथ सावस्तिपुरे राजा वासव: । तन्महादेवी मित्रवती । तया विद्युन्मती नाम्नी कन्या जनिता। तडिइंग्र्स्य विद्याधरस्य सा दत्ता। सौधर्मेन्द्रदेवी च्युत्वा विद्युत्मती गर्भे स्थिता। नवम मासे कप्टेन जनिता । विद्युनमती विद्याधरी पीडावदोन निर्विना(ण्णा) सती सौबस्तिनगरे पर्वतगुहायां त्याजिता । तत्र गुहायां चतम्त्रा दिजपुत्रयः क्रीहितुं कन्यापुण्येनागताः। उमा उमा इति शब्देन रटन्ती ताभिदृष्टा। उमेति नाम कृत्वा सा कोमलाङ्गी करणया गृहमानीता। ब्राह्मणपुत्री-भिश्वतसृभि सा कन्या राजकुळे विद्युन्मैत्या महादेव्या वासवनृपपत्न्याः [सा बालिका] दर्शिता । तयापि गृहीत्वा पुत्र्यौः पुत्री निजन्नात्र्याः पंडि-तायाः पाटियतुं दत्ता। अथाष्टचन्द्रनृपेषु प्रधान इदसेनाभिधानो गगनाङ्गणे संचोदितविमान एक हिमन् दिने सौबास्तिमागतः। तस्य कुल स्त्रियाः निजभगिन्या अपत्यरहितायाः सन्मानपूर्वकं भित्रवत्या वासवनृपभार्यया गिरिकर्णिकानाम्न्याः सा उमा दत्ता। तयापि प्रतिपाल्य नवयौवना कृता। सा सुन्दरी मुरकूटपुरेशविद्याधरेशति इदेगस्य परिणायिता। सा मदोनमत्ता मुष्टु मुरतानुरागा यदा मुरतमुखमनुभवति तदा ति देशो मृतः। उमा तु यौवनमदेन स्वच्छन्दा जाता । विश्वस्तोमा देवदारुनगरे एकास्मन् दिने गता। देवदारुणा तचारं ज्ञात्वा रितगुणाधिका सा स्थाणोर्विद्या-

१ स्ना. ख. । २ स्ना. ख. । स्वा. क. । पूर्वपाठानुसारेण (सा) प्रवर्तितः । ३ पुत्र्याः । ४ विद्युन्मत्याः । ५ उमा । ६ च. ख. । ७ स्ना. ख., स्वा क. । अयोध्यां ।

विभवस्यार्धमाननेनाधीसनस्याङ्गीकरणेन च तस्य भार्या पुनर्भूजीता। भूतेशस्तु तस्या मुखविशप्रसूनं निरीक्षमाणोऽहर्निशं तिष्ठति । सरित्सु सीतासीतोदादिषु सरस्सु पद्मादिषु गिरिषु मेर्वादिषु छवणोदादिषु समुद्रेषु देवारण्यादिषु च वनेषु सर्वमंगलया तया सार्वमनुदिनं रममाण उर्वरायां पर्यटित । स जटामुकुटिवभूपितं। वृपारूढो भस्मोद्ध्वितो छोकानेवं वदति-अहं त्रिजगत्स्वामी, कर्ता, हर्ता, शिवः, स्वयंभूः, शंभुः, ईश्वरः, हरः, शंकरः, सिद्धः, बुद्धः त्रिपुरारिः, त्रिलोचनः, प्रकृतिशुद्धः, सर्वज्ञः, टमापति:, भव:, ईश:, ईशान:, मृड:, मृत्युञ्जय:, श्रीकण्ठ:, वामदेव:, महादेव: व्योमकेश इत्यादीनि मम नामानि । अहमेव वर्ते ऽपरो नास्ति । मायावी विजयार्धे बहूनि दिनान्युपित्वा जनमनां सि मंत्रे रंजयित्वात्र भरत-क्षेत्रमागत्य तेन शैवशास्त्रं प्रकटीकृतं। तदीक्षिताः शैवाचार्या बहदो बभूबु:। दर्शितगुणा गणाः प्रभूता मिलिताः, तैः परिवृतोऽस्विलितप्र-तापोऽनवरतमुमाप्रेमानुरागे। द्वादश वर्पाणि विषयसौख्यं भुंजानो मह्यां हतविपक्षो भ्रमितः। तत्प्रतापं दृष्ट्वा सर्वेऽपि विद्याधरा अतिभीताः। तैर्विचारितं एप महाविद्यावलीयानस्मान् मारायित्वा उभये अपि श्रेण्यौ निश्चितं प्रहीष्यति । केनोपायेनायं खटो हन्यते यावन हन्तीति । होकं चिन्ताकुलं दृष्ट्वा मात्रा गिरिकर्णिकानाम्न्या निजसुतोमा भेदं पृष्टा-पुत्रि उमे ! मम जामातुर्विद्याः कदाचिद्पि अवशा भवन्ति न वेति, उमा प्राह—मातिगिरिकणिके! यदायं मया सह सुरतसुखमनुभवति तदा सुरतकाले विद्या अस्य न स्फुरन्ति । इत्युपदेशं लब्धा । गन्धारदेशे दुरंड-नगरे वनप्रदेशे सुरतमारुढः, तैर्विद्याधरैः कान्तासहितस्य शिरश्चिच्छिदे। त्तिसमन् हते तिद्वाभिर्देश उपद्र्योद्वासितः। गृहे गृहे कृतचौरः प्रविष्टः जीवधनं मुष्णाति । तन्नगर्स्य राज्ञा विश्वसेनेन नन्दिषेणो मुनिः वृष्ट:। भगवन् ! मरकोपसर्गस्य कः प्रत्ययः। मुनिरुवाच। रुद्रनामा विद्याधरस्तव नगरे विद्यानामक्षमापणं कुर्वाणो मारितस्तेनोपसर्गी वर्तते। ताईं स्वामिन्! उपसर्गविनाशः कथं भविष्यति ? तांछुंगं छित्वा उमो-पस्थे स्थापयित्वा यदि पूजयन्ति भवंतस्तदा विद्या उपशाम्यन्ति। उत्पात उपशाम्यतीति तछुत्वा विश्वसेनस्तत्र गत्वा सर्वोऽपि जनपदो व्याहृतः। इष्टकाभिरुचां मंचिकां कृत्वा तिछुंगं छित्वा तदुपरि धृत्वा तिछुंगोंपरि सुरतसुखक्षोणि तदुपरि धृत्वा तन्मध्ये ऊर्ध्वमाणि शिविंछंगं स्थापयित्वा जलेन प्रक्षाल्य परिमलबहुलेन चन्दनेन विलिप्य पुष्पाक्षतादिभिलेंकै राजाज्ञ्या पूजयित्वा तिदिन्द्रययोर्नमस्कारः कृतः तदा विद्याभिः क्षमा कृता, लोकस्योपसर्गस्य विनाशो जातः। तिहनमारभ्य प्रहतल्जं लोकस्येषसं लिगं पूज्यं जातमित्यज्ञानिभिलेंकैः श्रीमद्भगवदर्हःपरमेश्वरं परित्यज्य स एव देवः परमात्मीकृतः।

इति मोक्षप्राभृते रुद्रोत्पत्युपाख्यानं जिनमुद्रापरिश्रष्टत्वसूचकं समाप्तम् ।

जिणग्रुदं सिद्धिसुहं हवेइ नियमेण जिणवरुदिद्या। सिविणे वि ण रुचइ पुण जीवा अच्छंति भवगहणे॥४७॥

> जिनमुद्रा सिद्धमुखं भवति नियमेन जिनबरोहिष्टा। स्वप्नेपि न रोचते पुनः जीबा तिष्टन्ति भवगहने॥

जिणमुदं सिद्धिसुहं जिनमुदा सिद्धिसुखं आत्मोपलिध्यक्षणमुतिसुखं—सिद्धिसुखयोगाजिनमुदेव सिद्धिसुखसुपचर्यते । हवेइ भवति ।
नियमेण जिणवरुद्दिष्ठा नियमेन निश्चयेन, कथंभूता जिनमुदा ! जिनवरोदिष्टा केवलिप्रतिपादिता । तल्लक्षणं पूर्वमेवोक्तं वर्तते । सिविणे वि
ण रुच्चइ पुण सा जिनमुदा जीवस्य स्वप्नेऽपि निद्रायामपि न

९ न. टी।

रोचते । रुचधातोः प्रयोगे चतुर्थी प्रोक्ता "यसै दित्सा रोचते धारयते वा तत्संप्रदानं" इति वचनात् संप्रदाने चतुर्थी तद्युक्तं, कस्मादिति चेत् १ यदा रोचते तदा संप्रदानं यदा तु न रोचते तदा पष्टीप्रयोग एव । स्वप्नेऽपि न रोचते पुनर्जीवस्येति सम्बन्धः । जीवा अच्छंति भवगहणे येन कारणेन जिनमुद्रा न रोचते भावचारित्रं भावचारित्रमिति छौंकादिभिराम्रेड्यते तेनैव कारणेन जीवास्तिप्टन्ति भवगहने संसारवने । रुद्रादिवऋष्टजिनमुद्रा नरकादौ पतन्ति ।

> परमप्पय झायंतो जोई मुच्चेइ मलदलोहेण । णादियदि णवं कम्मं णिद्दिहं जिणवरिंदेहिं ॥ ४८॥

परमात्मानं ध्यायन् योगी मुच्यते मलदलोभेन । नाद्रियते नवं कमें निर्दिष्टं जिनवरेन्द्रैः ॥

परमप्पय झायंतो परमात्मानं निजातमस्वरूपं ध्यायन्। जोई मुचेइ मलदलोहेण योगी ध्यानवान् मुनिर्मुच्यते परिह्रियते, केन ? मलदलोभेन मलं पापं ददातीति मलदः स चासौ लोभो धनाकांक्षा तेन मलदलोभेन । णादियदि णवं कम्मं लोभरहितो मुनिर्नाद्रियते न बन्नाति, नवं कर्म अभिनवं पापं, पूर्वोपार्जितं तु स्वयमेव क्षीयते । णिहिहं जिण-वरिदेहिं निर्दिष्टं कथितं, जिनवरेन्द्रैः जिनवरा एव इन्द्रास्त्रिभुवन-प्रभवस्तैर्जिनवरेन्द्रैः सर्वज्ञवीतरागैरिति शेषः।

होऊण दिढचरित्तो दिढसम्मत्तेण भावियमईओ । झायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥ ४९॥

भूत्वा दढचरित्रः दढसम्यक्त्वेन भावितमतिः । ध्यायन्नात्मानं परमपदं प्राप्नोति योगी ॥

<sup>\*</sup> एति चन्हमध्यगतः पाठः ख. पुस्तके नास्ति । १ जिनेन्द्रैः इति मूलटीका— पाठः मूलपदानुसारेण प्रवर्तितः ।

होऊण दिढचरित्तो दढचरित्रोऽचिळतचारित्रो भूवा। दिढ-सम्मत्तेण भावियमईओ दढसम्यक्वेन चलमिलनतारिहतसम्यग्दर्श-नेन भावितमितिस्तु वासितमनाः। झायंतो अप्पाणं ज्ञानबळेन ध्याय-नात्मानं। परमपयं पावए जोई परमपदं केवलज्ञानं निर्वाणं च प्राप्तोति, योगी भेदज्ञानवान् मुनिः!

चरणं हवइ सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो । सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणणपरिणामो ॥ ५०॥

चरणं भवति स्वधर्मः धर्मः स भवति आत्मसमभावः । स रागरोषरहितः जीवस्य अनन्यपरिणामः ॥

चरणं हवइ सधम्मो चरणं चारित्रं भवति स्वधमं आत्मस्वरूपं । धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो धर्मो भवति, को ऽसौ ? स एव यः स्वधमं आत्मस्वरूपं, स धर्मः कथंभूतः ? अप्पसमभावो-आत्मसमभाव आत्मसु सर्व-जीवेषु समभावः समतापरिणामः, यादशो मोक्षस्थाने सिद्धो वर्तते तादश एव ममात्मा शुद्धबुद्धैकस्वभावः सिद्धपरमेश्वरसमानः यादशो ऽहं केवलज्ञान-स्वभावस्तादश एव सर्वो ऽपि जीवगशिस्त्र मेदो न कर्तव्यः । सो राग-रोसरहिओ जीवस्य अणण्णपरिणामो स आत्मसमभावः कथंभूत-स्तस्य लक्षणं निरूपयन्ति भगवन्तः —स आत्मसमभावो रागरोपरिहतो भवति यं प्रति प्रीतिलक्षणं रागं करोमि सोऽप्यहमेव, यं प्रति अप्रीतिलक्षणं देपं करोमि सोऽप्यहमेव तेन रागरोपरिहतो जीवस्यात्मनोऽनन्य-परिणाम एकलोलीभावः समत्वमेव परमचारित्रं ज्ञातव्यमिति । तथा चोक्तं—

जीवां जिणवर जो मुणइ जिणवर जीव मुणेइ। मो समभावपरिद्वियओ छहु णिव्वाणु छहेइ॥ १॥

१ णं. टी. ।

२ जीवान् जिनवरं यो जानाति जिनवरं जीवं जानाति । स समभावपरिस्थितः छघु निर्वाणं छभते ॥

## जह फिलिहमणि विसुद्धो परदव्वजुदो हवेइ अण्णं सो । तह रागादिविजुत्तो जीवो हवदि हु अण्णविहो ॥५१॥

यथा स्फटिकमणिः विशुद्धः परद्रव्ययुतो भवति अन्यःसः । तथा रागादिवियुक्तः जीवो भवति स्फुटमन्योन्यविधः ॥

जह फिलिहमणि विसुद्धो यथा येन प्रकारेण स्फाटिकमणिः स्वभा-वेन विद्युद्धों निर्मलो वर्तते । परद्व्वजुदो हवेइ अण्णं सो परद्रव्येण जपापुष्पादिना युतः, अण्णं—अन्योऽन्यादृशो भवति । तह रागादि-विजुत्तो तथा तेनैव स्फिटिकमणिप्रकारेण रागादिभिविशेषेण युक्तः स्त्र्यादिरागयुतो रागादिमान् भवति । जीवो हवदि हु अण्णाविहो जीव आत्मा भवति हु-स्फुटं अन्योन्यविधोऽपरापरप्रकारो भवति—स्त्रीभि-योगे रागवान् भवति शत्रुभियोगे द्वेषवान् भवति पुत्रादिभियोगे मोह-वान् भवतीति तात्पर्यार्थः।

# देव गुरुम्मि य भत्तो साहम्मि य संजदेस अणुरत्तो । सम्मत्तमुव्वहंतो झाणरओ होइ जोई सो ॥ ५२ ॥

देवे गुरौ च भक्तः साधर्मिके च संयतेषु अनुरक्तः। सम्यवत्वमुद्वहन् ध्यानरतः भवति योगी सः॥

देव गुरुम्मि य भत्तो देवे गुरौ च भक्तो विनयपरः। साहम्मि य संजदेसु अणुरत्तो साधर्मिकेषु समानधर्भेषु जैनेषु, संयतेषु महामुनिषु, अनुरक्तोऽक्वित्रमस्नेहवान् वात्सल्यपरः। सम्मत्तमुव्वहंतो सम्यक्तं सम्यग्दर्शनमुद्रहन् मूर्धनि स्थापयन् । झाणरओ होइ जोई सो एवं विशेष्णत्रयविशिष्टो योगी अष्टाङ्गयोगनिषुणो मुनिर्ध्यानरतो भवति ध्यानानुरागी भवति सः । विपरीतस्य ध्यानं न रोन्तत इत्यर्थः । तथा चोक्तं—

सर्वपापास्रवे क्षीणे ध्याने भवति भावना । पापोहतवृत्तीनां ध्यानवार्तापि दुर्छभा ॥ १ ॥ अन्यच---

स्वयूथ्यान् प्रति सद्भावसनाथापेतकैतवा। प्रतिपत्तिर्यथायोग्यं वात्सल्यमभिरूप्यते॥२॥

उग्गतवेणण्णाणी जं कम्मं खबदि भवहि बहुएहि। तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेइ अंतोमुहुत्तेण ॥ ५३॥

डयतपसाऽज्ञानी यत्कर्म क्षपते भवेबेहुकैः । तज्ज्ञानी त्रिभिग्रैप्तः क्षपयति अन्तर्मुहूर्तेन ॥

उरगतवेण उप्रतपसा तीव्रतपसा कृत्वा । अण्णाणी अज्ञानो मुनिः आत्मभावनाविवर्जितस्तपस्वी । जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहि यत्कर्म पापकर्म क्षिपते भवैर्वहुकैः कोटिभवैः शतकोटिभवैः सहस्रकोटिभवैः लक्षकोटिभवैः कोटिकोटिभवैश्वेत्यादिभिः । तं णाणी तिर्हि गुत्तो तत्कर्म ज्ञानी आत्मभावनापरः सूरिः तिहि गुत्तो—ित्रभिग्नीयो मनोवचनकायगुतिसहितः । खवेई अंतोम्रहुत्तेण क्षपयित क्षयमान-यति, कियति काले ? अन्तर्मृहूर्तेन । कोऽसावन्तर्मृहूर्त इति चेत् !—

आंविश असंखसमया संखेजाविशिह होई उस्सासो। सत्तुस्सासो थोओ सत्तत्थोओ छवो भणिओ॥१॥ अहत्तीसद्धछवा नाली दो नास्त्रिया मुहुत्तं तु। समऊणं तं भिण्णं अंतमुहुत्तं अणेयविहं॥२॥

इति गाधाद्वयकथितक्रमेण आवल्या उपिर एकः समयोऽधिको भवति सोऽन्तर्मृहूर्तो जघन्यः कथ्यते । एवं न्यादिसमयवृद्धया समयद्व-यहीनोऽन्तर्मृहूर्त उन्कृष्टः कथ्यते । मध्येऽसंख्यातभेदा अन्तर्मृहूर्तस्य ज्ञातन्याः । तेषु कर्सिश्चदन्तर्मृहूर्ते ज्ञानी कर्म क्षपयित । एकेन सम-येन हीनो मुहूर्तो भिन्नमृहूर्त उच्यते इति भावः ।

१ दि. टी. । २ अनयोश्छाया पूर्व चत्वारिशत्तमे पृष्ठे आगता ।

### सुभजोगेण सुभावं परदव्वे कुणइ रागदो साहू । सो तेण दु अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ ५४ ॥

शुभयोगेन सुभावं परद्रव्ये करोति रागतः साधुः। स तेन तु अज्ञानो ज्ञानी एतस्माद्विपरीतः॥

सुभजोगेण सुभावं शुभस्य मनोज्ञपदार्थस्येष्टवनितादेः योगेन संयोगेन मेलनेनोपढौकनेनाप्रत आगतेन सुभावं—शोभनं प्रीतिलक्षणं भावं परिणामं। परद्व्वे कुणइ रागदो साहू परद्रव्ये आत्मनो भिन्ने वस्तुनि इष्टवनितादौ, करोति विद्धाति सुभावभिति सम्बन्धः, रागतः प्रेमपरिणामात्। कः कर्ता, साधुर्वेपधारी मुनिः पुष्पदन्तवत्। तथा चोक्तं—

अलकवलयरम्यं भूलतानतंकान्तं
नवनयनविलासं चारुगण्डस्थलं च।
मधुरवचनगर्भे स्मेरिबम्बाधरायाः
पुरत इव समास्ते तन्मुखं मे प्रियायाः ॥१॥
कर्णावतंसमुखमण्डनकण्ठभूया—
बक्षोजपत्रजघनाभरणानि रागात्।
पादेष्वलककरसेन च चर्चनानि
कुर्वन्ति ये प्रणयिनीषु त एव धन्याः ॥२॥
लीलाविलासविलसन्नयनोत्पलायाः
स्फारस्मरोत्तरलिताधरपल्लवायाः।
उत्तंगपीवरपयोधरमंडलाया—
स्तस्या मया सह कदा ननु संगमः स्यात् ॥३॥

किंच--

चित्रालेखनकर्मभिर्मनिसजन्यापारसारास्मृतैगाढाम्यासपुरःस्थितप्रियतमापादप्रणामक्रमैः।
स्वप्ने संगमविप्रयोगविषयप्रीत्यमोदागमैरिश्यं घेषमुनिर्दिनानि गमयत्युरकंठितः कानने ॥१॥

इत्यादिसुदतीचिन्तनेनाज्ञानी मृढः कथ्यते । णाणी एत्तो दु विव-रीदो ज्ञानी निर्मोहो मुनिः एतस्मादुक्तळक्षणात् साधोर्विपरीतः शुभ-वस्तुयोगे सति रागं न करोतीति तात्पर्यार्थः ।

आसवहेदू य तहा भावं मोक्खस्स कारणं हवदि । सो तेण दु अण्णाणी आदसहावस्स विवरीदो ॥ ५५॥

आस्रवहेतुश्च तथा भावा मोक्षस्य कारणं भवति । स तेन तु अज्ञानी आत्मस्वभावात् विपरीतः ॥

आसवहेद् य तहा आस्रवहेतुश्च तथा यथेष्टवनितादिविपये राग आस्रवहेतुर्भवित तथा निर्विकल्पसमाधि विना मोक्षस्यापि रागः कर्मास्रवहेतुर्भवित । सो तेण दु अण्णाणी स साधुर्मोक्षेऽपि रागभावं कुर्वाणः तेन कारणेन पुण्यकर्मबन्धहेतुत्वादज्ञानी भवित—मूढः स्यात् आदसहावस्स विवरीदो आत्मस्वभावानिर्विकल्पसमाधिलक्षणात्म-ध्यानक्रपादिपरीतः । तथा चोक्तमेकत्वसप्तत्यां—

स्पृहा मोक्षेऽपि मोहोत्था तिष्ठिपंघाय जायते। अन्यस्म तत्कथं शान्ताः स्पृहयन्ति मुमुक्षवः॥१॥ जो कम्मजाद्मइओ सहावणाणस्य खंडदूसयरो। सो तेण दु अण्णाणी जिणसासणदूसगो भणिदो ॥५६॥

यः कर्मजातमतिकः स्वभावज्ञानस्य खण्डदूषणकरः । स तेन तु अज्ञानी जिनशासनदूषको भणितः ॥

जो कम्मजादमङ्ओ यः पुमान् कर्भजातमतिक इन्द्रियानिन्दि-याणि खलु कर्मजातानि तदुत्पन्नमितंलशसंयुक्तः । सहावणाणस्म खंड-दूसयरो स्वभावज्ञानस्यातमोत्थज्ञानस्य केवल्जानस्य दूसयरो—दोपदायकः । आत्मनः खल्वतीन्द्रियज्ञानं नास्ति चक्षुरादीन्द्रियजनितमेव ज्ञानं वर्तते इत्येवं स्वभावज्ञानस्य दूपणकरो भवति, अतीन्द्रियज्ञानं न मन्यते । खंड-दूसयरो—खण्डज्ञानेन दूपणकरः किश्चान्मध्यादृष्टिः । सो तेण दु अण्णाणी स पुमान् तेन तु दूपणदानेन अज्ञानी ज्ञातव्यो ज्ञानीयो ज्ञेयो वेदितव्य इति यावत् । स कथंभूतः, जिणसासणदूमगो भणिदो जिनशासन-स्याईतमतस्य दूपको दोषभाषको भणितः—स नरकदुखं प्राप्स्यति । तथा चोक्तं पुष्पदन्तेन महाकविना काव्यिपशाचखण्डकव्यपरनामद्वयेन—

संव्वण्हु अणिदिओ णाणमउ जो मइमृद्धु न पत्तियइ। सो णिदिउ पंचिदियणिरउ वैतराणिहि पाणिउ पियइ॥१॥ णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहि संजुत्तं। अण्णेसु भावरहियं लिंगगहणेण किं सोक्खं॥ ५७॥

क्कानं चारित्रहीनं दर्शनहीनं तपोिभः संयुक्तम् । अन्येषु भावरहिनं लिङ्गग्रहणेन किं सौख्यम् ॥

णाणं चिर्त्तिहीणं ज्ञानं चिरित्रहीनं सौख्यकरं न भवतीति सम्बन्धः। दंगणहीणं तवेहि संजुत्तं दर्शनहीनं सम्यग्दर्शनगतनरहितं तपोभिः संयुक्तं कर्म सौख्यकरं न भवतीति सम्बन्धः। अण्णेसु भावरहियं अन्यषु पडावश्यकादिषु भावरहितं कर्म। लिंगगगहणेण किं सोक्खं लिंगग्रहणेन वेपमात्रेण आत्मभावनारहितेन कर्मणा किं सौख्यं भवति—अपि तु सर्वकर्मक्षयलक्षणं मोक्षमुखं न भवतीति भावार्थः।

अचेयणं पि चेदा जो मण्णइ सो हवेइ अण्णाणी। सो पुण णाणी भणिओ जो मण्णइ चेयणे चेदा ॥५८॥

अचेतनमपि चेतियतारं यो मन्यते स भवति अज्ञानी। स पुन ज्ञानी भणितः यो मन्यते चेतने चेतियतारम्।

९ अस्य छाया पूर्व ३०७ पृष्ठे गता।

अचेयणं पि चेदा जो मण्णइ सो हवेइ अण्णाणी चेतियतार-मात्मानं यः पुमान् कापिलमतानुसारी अचेतनमात्मानं मन्यते स पुमान् अज्ञानी ज्ञानवर्जितो मूर्खो भवेत्। सो पुण णाणी भणिओ स पुमान् पुनर्ज्ञानी भणितः। स कः ! जो मण्णइ चेयणे चेदा यः पुमान् चेतने चेतनद्रव्ये चेतियतारमात्मानं मन्यते। उक्तं च—

स यदा दुःखत्रयोपतप्तचेतास्तद्विघातकहेतुजिज्ञासोत्सेकितवि-वेकस्रोताः स्फाटिकाइमानमिवानन्दात्मानमप्यात्मानं सुखदुःखमो-हावहपरिवर्तेर्महदहंकारिववर्तेश्च कलुषयन्त्याः सत्वरजःसाम्याव-स्थापरनामवत्याः सन।तनव्यापिगुणाधिकृतेः प्रकृतेः स्वरूपमवग-च्छति तदायोमयगोलकानलतुल्यवर्गस्य वोधवद्वहुधानकसंसर्गस्य सति विसर्गे सकलज्ञानन्नेयसम्बन्धवैकल्यं कवल्यमबलम्बते तदा हृष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं मुक्तिरिति कापिलाः विवदन्तः प्रतिवक्तव्याः-कपिलो यदि वांछति विक्तिमिविति सुरगुरुगीर्गुफेप्वेष पति । चैतन्यं बाह्यग्राह्यरहितमुपयोगि कृत्य वदं तत्र विदित !॥ १ ॥

तवरहियं जं णाणं णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो । तम्हा णाणतवेणं संजुत्तो लहइ णिव्वाणं ॥ ५९ ॥

तपोरहितं यत् ज्ञानं ज्ञानवियुक्तं तपोऽपि अकृतार्थं । तस्मात् ज्ञानतपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम् ॥

तवरहियं जं णाणं तपोरहितं यज्ज्ञानं तदक्रतार्थिमिति सम्बन्धः । णाणिवजुत्तो तवो वि अकयत्थो ज्ञानियुक्तं ज्ञानरहितं अज्ञानं तपोऽपि अकृतार्थं मोक्षं न साधयित । तह्या णाणतवेणं संजुत्तो लहृइ णिव्वाणं तस्मान्कारणात् ज्ञानतपसा ज्ञानं च तपश्च ज्ञानतपः समाहारो द्रन्द्वस्तेन ज्ञानतपसा । अथवा ज्ञानेनोपलक्षितं तपो ज्ञानतपस्तेन तथोक्तेन संयुक्तो मुनिर्लभते निर्वाणं सर्वकर्भक्षयलक्षणं मोक्षमित्यर्थः । तथा चोक्तं—

१ वंदत तत्र इति. ख.।

मान्यं ज्ञानं तपोऽहीनं ज्ञानहीनं तपोऽहितं ह्राभ्यां युक्तः स देवः स्याद् द्विहीनो गणपूरणः ॥ १ ॥ धुवसिद्धी तित्थयरो चउणाणजुदो करेइ तवयरणं । णाऊण धुवं कुज्ञा तवयरणं णाणजुत्तो वि ॥ ६० ॥

श्रुवसिद्धिस्तीर्थंकरः चतुष्कज्ञानयुतः करोति तपश्चरणम् । ज्ञात्वा श्रुवं कुर्यात् तपश्चरणं ज्ञानयुक्तोपि ॥

धुवसिद्धी तित्थयरो धुवसिद्धिरवश्यं मोक्षगामी, को ऽसौ ? तीर्थकरः तिथिकरपरमदेवः । चउणाणजुदो करेड् तवयरणं दीक्षानन्तरमेवोत्पन्त्रमनः पर्ययज्ञानः तथापि तपश्चरणं त्रिरात्रादिकं तपश्चरणं करोति । णाऊण धुवं कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि इति ज्ञात्वा, ध्रुविमिति निश्चयेन, कुर्याद्विदध्यात्, किं तत् ? तपश्चरणं ज्ञानयुक्तोऽपि । अहं सकलशास्त्रप्रवीणः किं ममोपवासादिना तपश्चरणेनेति न वाच्यमिति

भावः। उक्तं च र् उवेवासहो एकहो फलेण संबोहियपरिवारः। णायद चु दिवि देव हुउ पुणरिव णायकुमारु॥ १॥ तें कांरिण जिय परंभणिम करि उववासुब्भासु। जाम्व ण देहकुडिल्लयहि दुक्कर मरणहु यासु॥ २॥ यद्श्रानेन जीवेन कृतं पापं सुद्दारुणं। उपवासेन तत्सर्व दहत्यग्निरिवेन्धनं॥ १॥

तथा चोक्तं प्रभाचन्द्रेण तार्किकलोकशिरोमणिना—

उपवासफलेन भेजंति नरा भुवनत्रयज्ञातमहाविभवान्। खलु कर्ममलप्रलयादचिरादजरामरकेवलसिद्धिसुखं॥१॥

उपवासस्य एकस्य फलेन संबोधितपरिवारः ।
 नागदत्तः दिवि देवो जातः पुनरपि नागकुमारः ॥

२ तेन कारणेन जीव! प्रभणाभि कुरु उपवासाभ्यासं। यावस देहकुट्यां ढीकते मरणं यत्॥

होइ वणिज्ज न पोष्टलिहिं उववासे नउ धम्मु ।
एउ अयाणउ सो ववइ जसु कउ भारउ कम्मु ॥ १ ॥
पोष्टलियहिं मणिमोत्तियइ धणु के तियहि ण माइ ।
बोरिह भरिउ बलइडा तं नाहीं जं खाइ ॥ २ ॥
आत्मशुद्धियें प्रोक्ता तपसैव विचक्षणैः ।
किर्भाग्नना विना शुद्धिरस्ति कांचनशोधने । १ ॥
बाहरलिंगेण जुदो अव्भंतरलिंगरहिदपरियम्मो ।
मो मगचरित्तमहो मोक्सपहविणासगो साह ॥ ६१ ॥

बहिर्लिगेन युतो अभ्यंतरलिंगरहितपरिकम्मा । स स्वकचरित्रश्रष्टः मोक्षपर्थावनाशकः साधुः॥

वाहिरितिंगण जुदो बहिविंगेन युतो नग्नमुद्रासिहतः। अवभंतर-तिंगरिहदपरियम्मो अभ्यन्तरिवंगरिहतपिकमा आत्मस्वरूपभावना-रिहतं पिकर्म अंगसंस्कारा यस्य सोऽभ्यन्तरिवंगरिहतपिकमा । सो सगचरित्तभटो स साधुः स्वकचित्रश्रष्टः । मोक्खपहिवणा-सगो साह मोक्षपथिवनादाकः साधुः स साधुमिक्षमार्गविष्यंसको ज्ञातन्यो ज्ञानीयो ज्ञेयः। इति भावं ज्ञात्वा निजद्युद्धवुद्धवस्त्रभावे आत्मतत्वे नित्यं भावना कर्तव्या साधोः।

> सहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणम्मदि । तम्हा जहाबलं जोई अप्पा दुक्खेहि भराए ॥ ६२ ॥

सुर्वेन भावितं ज्ञानं दुःखे जातं विनश्यति । तस्माद् यथावलं योगी आत्मानं दुःखैः भावयेत् ॥

सुहेण भाविदं णाणं सुखंन नित्यभोजनादिना भावितं वासितं ब्रानं आत्मा । दुहे जादे विणस्सदि दुःखे जाते सति भोजनादेश-प्राप्तो सत्यां विनश्यति आत्मभावनाप्रच्युतो भवति । तम्हा जहा- बलं जोई तस्मात्कारणाद्यथावलं निजशक्त्यनुसारेण योगी मुनि:। अप्पा दुक्खेहि भावए आत्मानं दुःखेरनेकतपः क्रेशैः भावयेद्वासयेत् दुःखाभ्यासं कुर्यादित्यर्थः।

आहारासणणिदाजयं च काऊण जिणवरमएण । झायच्वो णियअप्पा णाऊणं गुरुपसाएण ॥ ६३ ॥

आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन । ध्यातव्यो निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥

आहारासणणिंदा जयं च काऊण जिणवरमएण आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन, रानैः रानैः आहारोऽल्पः क्रियते ।
रानैः रानैरासनं पद्मासनं उद्धासनं चाम्यस्यते । रानैः रानैः निद्रापि
स्तोका स्तोका क्रियते एकिस्मन्नेव पार्श्वे पार्श्वपरिवर्तनं न क्रियते । एवं सित
सर्वोऽप्याहारस्यक्तुं राक्यते । आसनं च कदाचिदिपि त्यक्तुं (न) राक्यते ।
निद्रापि कदाचिद्प्यकर्तुं राक्यते । अभ्यासात् किं न भवति ? तस्मादेवकारणात्केविद्याः कदाचिदिपि न भुज्यते । पद्मासन एव वर्षाणां सहस्त्रेरपि स्थायते, निद्राजयनाप्रमत्तेर्भूयते, स्वप्तो न दृश्यते । एवं जिनवरमतेन वृपभस्वामिवीरचन्द्रशासनेनानुशिल्यते । झायव्वो णियअप्पा
ध्यातव्यो निज आत्मा । णाऊणं गुरुपसाएण आत्मानमष्टाङ्गं च
ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन निप्रन्थाचार्यवर्यस्य कारुण्येन । गुरुप्रसादं विना "द्रपृत्र्यो रेऽयमात्मा श्रोतव्योऽनुमन्तव्यो निदिध्यासितव्य" इति बुवदिभरिप
वेदान्तवादिभिर्निवृत्तैः केनापि जनेन याज्ञवल्क्यादिना न प्राप्त इति
भावार्थः ।

अप्पा चरित्तवंतो दंसणणाणेण संजुदो अप्पा। सो झायव्वो णिच्चं णाऊणं गुरुपसाएण॥ ६४

१ नि. टी.।

आत्मा चारित्रवान् दर्शनज्ञानेन संयुत आत्मा । स ध्यातव्यो नित्यं ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥

अप्पा चिरत्तंतो आत्मा चारित्रवान् वर्तते आत्मात्मानमेवानु।तिष्ठ-तीति कारणात् यस्य मुनेश्चारित्रे प्रीतिरस्ति स आत्मानमेवाश्रयत्विति भावार्थः । दंसणणाणेण संजुदो अप्पा दर्शनेन ज्ञानेन च संयुतः संयुक्तः, को ऽसौ १ आत्मा जीवतत्वं, अत्रापि स एव भावार्थः—यस्य मुनेर्दर्शने प्रेम वर्तते ज्ञाने वानुरागोऽस्ति स मुनिरात्मानमेवाश्रयतु तद्द-यमि तत्रैव वर्तते यस्मात् । सो झायव्वो णिश्चं स आत्मा ध्यातव्यो नित्यं सर्वकालं । रत्नानां त्रयस्योपायभूतस्यात्मलाभे मोक्षलाभे वा प्रीति-मत इत्यर्थः । णाऊणं गुरुपसाएण गुरोर्निप्रन्थाचार्यस्य शिक्षादीक्षा-चारवाचनादेश्व कर्तुः प्रसादेन कारुण्येन । अयं वस्तुस्वभावो वर्तते यदाचार्यप्रसन्नतयात्मलाभो भवति तिद्दराधने सत्यात्मा न स्फुटी-भवति । तथा चोक्तं—

गुणेषु दोषमनीषयान्धा दोषान् गुणीकर्तुमथेशते ये। श्रोतुं कवीनां वचनं न तेऽहीः सरस्वतीद्रोहिषु कोश्धिकारः॥१॥

अथवा गुरूणां पंचतयानां परमेष्टिनां प्रसादादात्मा प्रभुर्लभ्यते । तेषां प्रसादं विना आत्मप्रभुर्न प्राप्यत इत्यर्थः । यथा राजानं द्रष्टुकामः कश्चित् पुमान् तत्सामन्तकादीन् पूर्वे पश्यति ते तु राजानं मेलयन्ति, तानन्तरेण तत्र प्रवेष्टुमपि न लभ्यते इति कारणात् पूर्वे पंचदेवताः प्रसादनीया आत्मलाभमिच्छता योगिनेति भावार्थः ।

> दुक्खे णज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्खं। भावियसहावपुरिसो विसएसु विरच्चए दुक्खं॥ ६५॥

दुःखेन ज्ञायते आत्मा आत्मानं ज्ञात्वा भावना दुःखम् ॥ भावितस्वभावपुरुषो विषयेषु विरज्यति दुःखम् ॥

दुक्षं णज्जइ अप्पा दुःखंन महता कष्टेन तावदात्मा ज्ञायते आत्मास्तीति बुद्धिरुत्पचते । अप्पा णाऊण भावणा दुक्खं यद्यात्मास्तीति ज्ञातं तदा तिस्मनात्मिन भावना वासनाऽहर्निशचिन्तनं तद्गुणस्मरणादिकं दुःखं दुष्प्राप्यं भवति । भावियसहावपुरिसो विसएस विरच्चए दुक्खं भावितस्वभावः पुरुष आत्मभावनासहितोऽपि सूरिः यद्विषयेषु वनिता-जनस्तनजघनवदनलोचनादिविलोचने तद्वार्तालापगोष्टीषु शरीरस्पर्शनादि-सुखेषु विरज्यति तत्सुखं हालाहलविषास्वादनवज्ञानाति तदतीव दुःखं दुष्करमिति तात्पर्यार्थः ।

# ताम ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवदृए जाम । विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥ ६६ ॥

तावत् न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवर्तते यावत् । विषये विरक्तचित्तः योगी जानाति आत्मानम् ॥

ताम ण णज्जइ अप्पा तावत्कालमात्मा न ज्ञायते । ताविक्यत् ! विसएसु णरो पवट्टए जाम यावत्कालं विषयेषु पूर्वोक्तलक्षणेषु नरो जीवः प्रवर्तते व्याप्रियते । विसए विरक्तचिक्तो विषये पूर्वोक्तलक्षणे विरक्तचिक्तो निवृक्तचेता यती। जोई जाणेइ अप्पाणं योगी ध्यानवान् पुमान् महामुनिरात्मानं जानाति प्रत्यक्षतया परयति ।

### अप्पा णाऊण णरा केई सब्भावभावपब्भद्या । हिंडंति चाउरंगं विसएसु विमोहिया मूढा ॥ ६७ ॥

अात्मानं ज्ञात्वा नराः केचित्सद्भावभावप्रश्रष्टाः । हिण्डन्ते चातुरङ्गं विषयेषु विमोहिता मूढाः ॥

१ न. टी.

षद्० २२

अप्पा णाऊण णरा आत्मानं ज्ञात्वा आत्मास्तीति सम्यग्विज्ञाय नरा बहिरात्मजीवाः । केई सब्भावभावपब्भद्वा केचित् सद्भावभाव-प्रभ्रष्टाः केचित् विवक्षिताः सन् समीचिनो भावः सद्भावः निजात्म-भावना तस्मात्प्रभ्रष्टा निजशुद्धबुद्धैकस्वभावात्मभावनाप्रच्युता विषयसुख-दुर्भावनासु रता इत्यर्थः । हिंडंति चाउरंगं हिण्डन्ते परिभ्रमन्ति पर्य-टनं कुर्वन्ति चाउरंगं—चतुरंगे भवं चातुरंगं चतर्गतिसंसारंसंसरणं यथा भवत्येवं । विसएसु विमोहिया मूढा विषयेषु पंचेन्द्रियार्थेषु स्पर्शरस-गन्धवर्णशब्देषु विमोहिता छोभं गताः, ते च विषया अनादिकाले जीवे-नास्वादिताः, आत्मोत्थस्वाधीनं सुखं कदाचिदिप न प्राप्ताः। तथा चोक्तं—

> अष्ट कि किमस्पृष्टं किमनाद्यातमश्रुतं। किमनास्वादितं येन पुनर्नवमिवेक्ष्यते॥१॥ भुक्तोिष्झता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः। उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विश्वस्य का स्पृहा॥२॥

विषयेषु विमोहिता ये ते मूढा अज्ञानिनो बहिरात्मान इत्यर्थ: । तेन बहिरात्मभावं परित्यंज्यात्मभावना कर्तव्या ।

जे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासिहया। छंडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण संदेहो ॥ ६८॥

ये पुनः विषयविरक्ता आत्मानं ज्ञात्वा भावनासहिताः । त्यजन्ति चातुरङ्गं तपोगुणयुक्ता न सन्देहः ॥

जे पुण विसयविरत्ता ये पुनरासन्नभव्यजीवा विषयेभ्यो विरक्ताः पराङ्मुखा विषयेषू पन्नविषभावनाः । अप्पा णाऊण भावणासिहया आत्मानं ज्ञात्वा आत्मभावनासिहता भवन्ति । छंडंति चाउरंगं ते पुरुषास्त्यजन्ति, किं ? चातुरंगं संसारं । तवगुणजुत्ता ण संदेहो तप

१ चाउरंगे. टी. । २ न. टी. ।

एव गुणस्तपोगुणस्तेन युक्ताः । अथवा तपो द्वादशभेदं गुणा अष्टावि-शितमूळगुणा उत्तरगुणाश्च बहुभेदास्तैर्युक्ताः संसारं त्यजन्ति अत्र सन्देहो नास्ति संशयो न कर्तव्यः । उक्तं च गौतमेन महर्षिणा—

वर्दसमिदि (दियरोधो छोचावस्सयमचे छमण्हाणं। खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेगभत्तं च॥१॥ एदे खलु मूछगुणा समणाणं जिणवरेहि पण्णत्ता। एत्थ पमादकदादो अद्दचारादो नियत्तो हं॥२॥ परमाणुपमाणं वा परदव्वे रिद हवेदि मोहादो। सो मूढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीदो।।६९॥ परमाणुप्रमाणं वा परद्रव्ये रितर्भवित मोहात्। स मूढो ऽज्ञानी आत्मस्वभावाद्विपरीतः

परमाणुपमाणं वा परमाणुप्रमाणं वा। परदव्वे रिंद हवेदि मोहादो परद्रव्ये रितर्भवित मोहादज्ञानात् परमाणुमात्रापि रितर्मोहा-दज्ञानाद्भवित, किमुच्यते बव्ही रितः ! महती रितस्तु अज्ञानाद्भवत्येव। सो मूढो अण्णाणी यस्य परद्रव्ये ख्यादिविषये रितर्भवित स मुनि-मूढः तस्यैव पर्यायोऽज्ञानीति। आदसहावस्स विवरीदो स मुनि-रात्मस्वभावाद्विपरीतः परद्रव्यरत इत्युच्यते बहिराःमा कथ्यत इति भावार्थः। एवं ज्ञान्वा परमात्मानं परित्यव्य परद्रव्ये रितर्न कर्तव्येति तात्पर्यार्थः।

अप्पा झायंताणं दंसणसुद्धीण दिढचरित्ताणं । होदि धुवं णिव्वाणं विसऐसु विरत्तचित्ताणं ॥७०॥

१ व्रतसितीन्द्रियरोधाः लोचः आवंश्यकमचेलमस्नानं । श्वितिशयनमदन्तमनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ एते खलु मूलगुणा श्रमणानां जिनवरैः प्रणीताः । अत्र प्रमादकृतादितचाराश्विवृत्तोऽइं ॥

भात्मानं ध्यायतां दर्शनशुद्धीनां दृढचारित्राणाम् । भवति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम् ॥

अपा झायंताणं आत्मानं ध्यायतां मुनीनां । दंसणसुद्धीण दिढचित्ताणं दर्शनस्य द्युद्धिनैर्मल्यं चलमिलनत्वरिहतसम्यक्त्वानां चर्मजलघृततेलभूतनाशनादिपरिहरतां शरीरमात्रदर्शनेन परगृहेषु कृतादिदोषरिहताशैनमश्रतां दर्शनशुद्धिमतां, दृढचिरत्राणां ब्रह्मचर्यप्रत्याख्यानादिदृढचारित्राणां । होदि धृवं णिव्वाणं भवति ध्रुवमिति निश्चयेन
निर्वाणं मोक्षो भवति । विसएसु विरत्तचित्ताणं विषयेषु इष्टवनितालिङ्गनादिषु विरक्तचित्तानां विषयान् विषं मन्यमानानामिति संक्षेपतोऽथीं

इातव्यो ज्ञानीयो ज्ञेय इति ।

जेण रागे परे दव्वे संसारस्स हि कारणं। तेणावि जोइणो णिच्चं कुज्जा अप्पे सभावणा।।७१॥ येन रागे परे द्रव्ये संसारस्य हि कारणम्। तेनापि योगी नित्यं कुर्ग्यादात्मनि स्वभावनाम्॥

जेण रागे परे द्व्वे येन विनतादिना पर्यायेण, रागे सित राग उत्पद्यते, परकीये द्व्ये आत्मनो भिन्ने वस्तुनि। संसारस्य हि कारणं स रागः कथंभूतः, संसारस्य भवभ्रमणस्य, हि निश्चयेन, कारणं हेतुः। तेणांवि न केवलं आत्मिन आत्मभावनां कुर्यात् किन्तु तेनापीष्ट विनितादिना। जोइणो योगी। नित्यं-सर्वकालं। अप्पे आत्मिन। स्वभानवनां—आत्मभावनां कुर्यात्। कथिमिति चेत् १ इयिमिष्टविनता अनन्त-केवलज्ञानमयी वर्तते यथा ममात्मानन्तकेवलज्ञानमयो वर्तते। इयमहं च द्वाविप केवलज्ञानिनौ वर्तावहे। तेन इयमप्यात्मा मनिति को नाम पृथ- वर्तते येन सह स्नेहं करोमि। तथा चोपनिषद्—

१ रहितानशनमिति मूलटीकापाठः । २ तेनापि. टी. । ३ योगिनः टी. ।

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विज्ञानतः।
तत्र को मोद्दः कश्योक एकत्वमनुपश्यतः॥१॥
णिदाए य पसंसाए दुक्खे य सुहएसु य।
सत्तूणं चेव बंधूणं चारित्तं समभावदो॥ ७२॥

निन्दायां च प्रशंसायां दुःखे च सुखेषु च। शत्रूणां चैव बन्धूनां चारित्रं समभावतः॥

णिंदाए य पसंसाए निन्दायां प्रशंसायां च समभावतश्चारित्रं भव-तीति सम्बन्धः । दुक्खे य सुहएसु ये दुखे च सुखके च समागते-ष्वित्युपस्कारः । सत्तूणं चेव बंधूणं शत्रूणां चैव बन्धूनां समायोगे इत्युपस्कारः । चारित्तं समभावदो समभावतः समतापरिणामे सति चारित्रं भवतीति निर्विकल्पसमाधिरूपं यथाख्यातं चारित्रं भवतीति भावार्थः ।

चरियावरिया वदसमिदिविज्जिया सुद्धभावपब्भद्दा। केई जंपंति णरा ण हु कालो झाणजोयस्स ॥ ७३ ॥

चर्यावरिका व्रतसमितिवर्जिता शुद्धभावप्रश्रष्टाः । केचित् जल्पन्ति नराः न हि कालो ध्यानयोगस्य ॥

चिरयाविरया चर्यायाश्चारित्रस्य आविरका आवरणं येषां ते चर्या-विरक्षाः चारित्रमोहनीयकर्मयुक्ताः । वदसमिदिविजया व्रतसमितिव-जिता व्रतरहिताः समितिहीनाश्च । सुद्धभावपब्भटा शुद्धभावप्रश्रष्टा रागद्वेषमोहादिभिः परिणामैः कश्मलीकृता आत्मध्यानहीनाः । केई जंपंति णरा केचिद्वहिरात्मानो नराः पुरुषा जल्पन्ति ब्रुवन्ति । किं जल्पन्ति ! ण हु कालो झाणजोयस्स ध्यानयोगस्य अष्टाङ्मयोगमध्ये सप्तमो योगो ध्यानयोगस्तस्य कालोऽवसरो न वर्तते ! कथं ! हि-स्फुटं । के ते अष्टाङ्मयोगाः—

१ च. टी.। २ न. टी.।

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः । इति ।

सम्मत्तणाणरहिओ अभव्वजीवो हु मोक्खपरिमुको। संसारसुहे सुरदो ण हु कालो भणइ झाणस्स ॥ ७४॥

सम्यक्तवज्ञानरहितः अभव्यजीवो हि मोक्षपरिमुक्तः संसारसुखे सुरतः न हि कालो भणति ध्यानस्य ॥

सम्मत्तणाणरहिओ सम्यक्त्वरहितो मिथ्यादृष्टिः, ज्ञानरहितोऽज्ञानो मृद्धजीवो बहिरात्मा। अभव्वजीवो हु मोक्खपरिमुक्को अभव्यजीवो रत्नत्रयस्यायोग्यो लौकादिको मोक्षपरिमुक्तः तस्य कदाचिदिपि कर्मक्षयो न भविष्यित स न सेत्स्यित कंकट्रकमुद्भवत्। संसारसुहे सुर्दो संसारसुखे विनतायोनिमथनसुखे, सुरतः सुष्ठु अतिशयेन रतः तस्परः। ण हु कालो भणइ झाणस्स एवं दोषदुष्टो भणित ब्रूते, कि भणित १ ध्यानस्य कालो न भवित । कथं १ हु-स्फुटं।

पंचसु महव्वदेसु य पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु । . जो मूढो अण्णाणी ण हु कालो भणइ झाणस्स ॥ ७५ ॥

> पश्चसु महाव्रतेषु च पश्चसु समितिषु तिसृषु गुप्तिषु । यो मूढः अज्ञानी न हि कालो भगति ध्यानस्य ॥

पंचसु महञ्वदेसु य पंचसु महावतेषु च प्राणातिपातमृषावादस्तै-न्यमेथुनपिरग्रहसर्वथापिरत्यागो महावतमुच्यते एतेषु पंचसु महावतेषु यो मृदश्चारित्रमोहबलवत्तरः । चकारादणुवतानामपि अप्रतिपालको रात्रिभो-जननियमरहितः चर्मजलघृततैलरामठास्वादनमठः। पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ईर्यासमितिः—करचतुष्टयं मार्गमवलोक्य गमनं, भाषासामितिः— आगमाविरुद्धभाषणं, एषणासामितिः—पूर्वोक्तषट्चत्वारिशदोषरहिताहार-प्रहणं, आदानिक्षेपणासमितिः—ज्ञानोपकरणशौचोपकरणानां पूर्व हष्ट्वा पश्चान्मयूरिषच्छै: प्रतिलेख्य प्रहणं विसर्जनं च आदानिनिक्षेपणासिमिति:, प्रतिष्ठापनासिमिति:—मलमूत्रशरीरादिकस्पाविरुद्धनिर्जन्तुप्रदेशे विसर्जनं एतासु पंचसु सिमितिषु यो मूढो निर्वित्रेकः । तिसृषु गुप्तिषु मनोगुप्ति-वागुप्तिकायगुप्तिषु। जो मूढो अण्णाणी यः पुमान् मूढो निर्वित्रेकोऽ-क्रानी जिनसूत्रबहिर्मूतः। ण हु कालो भणइ झाण इस न विद्यते हु-स्फुटं, को ऽसौ १ कालो ऽवसरः, ध्यानस्य सप्तमयोगस्य, एवं भणित ब्रूत ।

भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेइ साहुस्स । तं अप्पसहावठिदे ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥७६॥

भरते दुःषमकाले धम्यंध्यानं भवति साधोः । तदात्मस्वभावस्थिते न हि मन्यते सोऽपि अज्ञानी ॥

भरहे दुस्ममकाले भरहे—भरतक्षेत्रे भारतंत्र्वे, दुःषमे काले पंच-मकाले कलिकालापरनाम्नि काले। धम्मज्झाणं हवेइ साहुस्स धर्मध्यानं भवति साधोर्दिगम्बरस्य मुनेः । तं अप्पसहाविदे तद्धर्भध्यानं आत्म-स्वभावस्थिते आत्मभावनातन्मये मुनौ भवति । ण हु मण्गइ सो वि अण्णाणी न मन्यते नाङ्गीकरोति सोऽपि पुमान् पापीयान् अज्ञानी जिनसूत्रबाह्यः ।

अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा झाएवि लहि इंदत्तं। लोयंतियदेवत्तं तत्थ चुआ णिव्युदिं जंति ॥ ७७ ॥

अद्यापि त्रिरत्नशुद्धा आत्मानं ध्यात्वा लभनते इंद्रत्वम् । लौकान्तिकदेवत्वं ततः च्युत्वा निर्वाणं यान्ति ॥

अज्ज वि तिरयणसुद्धा अद्यापि पंचमकालोत्पनाः समनस्काः पंच-निद्रया उत्तमकुलादिसामग्रीप्राप्ता वैराग्येण गृहीतदक्षि।श्चिरत्नशुद्धाः सम्य-क्त्वज्ञानचारित्रनिर्मला वर्तन्त एव, ये कथयन्ति महाव्रतिनो न ावद्यन्त ते नास्तिका जिनसूत्रबाह्या ज्ञातन्याः। ते आसन्नभन्याः किं कुर्वन्ति ! अप्पा झाएवि लहि इंदत्तं आत्मानं घ्यात्वा भावित्वा लभन्ते इन्द्रत्वं शक्तपदं । न केवलिमन्द्रत्वं लभन्ते, लोयंतियदेवत्तं केचिदल्पश्रुता अपि साधव आत्मभावनाबलेन लौकान्तिकत्वं लभन्ते पंचमस्वर्गस्यान्ते पर्यन्त-प्रदेशेषु तेषां विमानानि सन्ति, तत्र भवा लौकान्तिकाः सुरमुनयश्च कथ्यन्ते, ते स्वर्गे स्थिता अपि ब्रह्मचर्ये प्रतिपालयन्ति—स्त्रीरहिता भवन्ति, तीर्थ-करसम्बोधनकाले मर्त्यलोकमागच्छन्ति अन्यथा स्वस्थानमेवावतिष्ठन्ते ।

चतुर्रुक्षाः सहस्राणि सप्त चैव राताष्टकं। विरातिर्मेछिता एते बुधैर्छोकान्तिका मताः॥१॥

"सारस्वत्यादित्यवन्द्यरुणगर्दतोयतुषिताव्यावाधारिष्टाश्च" इति तेषां अष्टौ जातयः । तथा तेषां षोडशजातयश्च वर्तन्ते । सारस्वतादित्यान्तरे अग्न्याभसूर्याभाः । आदित्यविद्धमध्ये चन्द्राभसत्याभाः । वन्द्यरुणान्तरे श्रेयस्करक्षेमंकराः । अरुणगर्दतोयमध्ये वृषभोष्ट्रकामचराः । गर्दतोयतुष्तितान्तरे निर्वाणरजोदिगन्तरिक्षताः । तुषिताव्यावाधमध्ये आत्मरिक्षत-सर्वरिक्षताः । अव्यावाधारिष्टान्तरे मरुद्धसवः । अरिष्टसारस्वतान्तरे अश्वविश्वाः । तत्थ चुआ णिव्वुदिं जंति तस्माच्च्युता निर्वृतिं निर्वाणं यान्ति गच्छन्ति । सर्वेऽपि पूर्वधारिण एकं गर्भवासं गृहीत्वा मोक्षं प्राप्नुवन्ति ।

जे पावमोहियमई लिंगं घेत्रूण जिणवरिंदाणं। पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि॥ ७८॥

ये पापमोहितमतयः लिङ्गं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम् । पापं कुर्वन्ति पापाः ते त्यक्ता मोक्षमार्गे ॥

जे पावमोहियमई ये मुनयः पापमोहितमतयः पापेन ब्रह्मचर्य-भंगप्रत्याख्यानभं जनादिना मोहिता छोभं प्रापिताः पापमोहितमतयः। लिंगं घेत्तूण जिणवरिंदाणं छिंगं चिन्हं मुद्रां नग्नत्वं वस्त्रमात्रोपेत- क्षुलकत्वं च चक्रवर्तिलिंगं, घेत्तूण-गृहीत्वा घृत्वा, जिनवरेन्द्राणां तीर्थ-करपरमदेवानां । पावं कुणंति पावा पापं ब्रह्मचर्यभंगादिकं कुर्वन्ति पापाः पापमूर्तयः पापरूपाः । ते चत्ता मोक्खमगगिम ते जिनिले-गोपजीविनः त्यक्ताः पतिता मोक्षमागादित्यर्थः । उक्तं च—

> अन्यिक्तिकृतं पापं जिनिर्लिगेन मुच्यते। जिनिर्लिगकृतं पापं वज्रिलेपो भविष्यति॥१॥ जे पंचवेलसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीला। आधाकम्मिम्म रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि॥ ७९॥

ये पञ्चचेलसक्ताः प्रन्थप्राहिणः याचनशीलाः । अधःकर्मणि रताः ते त्यक्ता मोक्षमार्गे ॥

जे पंचित्रसत्ता ये मुनयः पंचित्रसत्ताः पंचित्रधिवस्नरुंपटा अंडज-वुंडज-वल्कज-चर्मज-रोमजपंचप्रकारवस्नेष्वन्यतमं वस्नप्रकारं परिद्धत्युप-द्धति च । गंथगाहीय जायणासीला प्रन्थप्राहिणो रिक्थस्वीकारिणः, याचनाशीलाः स्वभावेन याच्ञापरा जिनमुद्रां प्रदर्श्य धनं याचन्ते मातरं प्रदर्श्य भाटीं गृह्णन्ति तत्समानाः । आधाकम्मिम्म रया आधाकर्मणि अधःकर्मणि निन्द्यकर्मणि उपित्रय भोजनं कारियत्वा मुंजते ये तेऽधः-कर्मरता इत्युच्यन्ते । ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ते मुनयस्त्यक्ताः पतिता मोक्षमार्गादिति भावार्थः ।

### मिग्गंथमोहमुका बावीसपरीसहा जियकसाया। पावारंभविमुका ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥ ८०॥

निर्यन्थ मोहमुक्ता द्वाविंशतिपरीषद्दा जितकषायाः । पापारम्भविमुक्ताः ते गृहीता मोक्षमार्गे ॥

निरगंथमोहमुक्का निप्रन्थाः परिप्रहरिताः, मोहमुक्ताः पुत्रामित्र-कलत्रादिस्नेहरिहताः । बावीसपरीसहा द्वाविंशतिपरीपहा द्वाविंशति-

१ ''द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमृक्थं धनं वसु ''इत्यमरः ।

परीषहसहनशीलाः । जियकसाया कोधमानमायालोभकषायरहिताः । पावारंभविमुक्का पापारंभेभ्यो विमुक्ता रहिता हिंसादिपंचपातकवि-हीनाः सेवाकृषिवाणिज्यादिप्राणातिपातहेतुभूतारम्भरहिताः । ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ते गृहीता अङ्गीकृता, मोक्षमार्गे रत्नत्रयलक्षणे ।

उद्घद्धमज्झलोए केई मज्झं ण अहयमेगागी। इय भावणाए जोई पावंति हु सासयं सोक्खं ॥८१॥

उध्वाधोमध्यलोके केचित् मम न अहकमेकाकी। इति भावनया योगिनः प्राप्नुवन्ति हि शाइवतं सौख्यम्॥

उद्ध्यमज्झलोए ऊर्ध्वलोके ऽधोलोके मध्यलोके । केई मज्झं ण अहयमेगागी केचिज्जीवा मम न वर्तन्ते, अहकं अहं एकाकी एक एव वर्ते । इय भावणाए जोई इति भावनया योगिनो मुनयः । पावंति हु सासयं सोक्खं प्राप्नुवन्ति लभन्ते हु-स्फुटं शाश्वतं सौख्यं अविनश्वरं परमनिर्वाणसुखं । ठाणं इति पाठे शाश्वतं अविनश्वरं स्थानं मोक्षं प्राप्नुवन्तीति सम्बन्धः ।

# देवगुरूणं भत्ता णिव्वेयपरंपरा विचितंता। झाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्म ॥८२॥

देवगुरूणां भक्ताः निर्वेदपरम्परां विचिन्तयन्तः । ध्यानरताः सुचरित्राः ते गृहीता मोक्षमार्गे ॥

देवगुरूणं भत्ता देवानामष्टादशदोषरिहतानामिन्द्रादिपूजितानां पंच-कल्याणप्राप्तानां अष्टमहाप्रातिहार्यशोभितानां संसारसमुद्रनिस्तारकाणां भव्यकमल्बोधमार्तण्डानाभित्याद्यनन्तगुणगरिष्टानामहद्देवानां तथा गुरूणां निप्रन्थाचार्यवयाणां शास्त्रसमुद्रपारगाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपवित्रगा-त्राणां स्त्रीविवर्जितानां विवाहादिपापारम्भविवर्जितानां क्षत्रद्विजवैश्याश्व-गजव करादिजीवानाममारकाणां मधुलिप्तवनिताभगानास्वादकानां सौत्रा- मिणमद्यानामपायकानां गोवधं कृत्वा संवत्सरे मातृभगिन्यादिभोगालम्पटानां भव्यजीवसंबोधने मातृपितृवद्भितोपदेशकानां पापघटाप्राहकाणां, इत्यादिसावद्यकर्मरहितानां प्रामुकपरगृहयोग्यभोजनभोजकानां अवर्णलो-पकानामनुच्छिष्टभुक्तिप्रहणमार्गाणां इत्यादिगुणगणगरिष्टानां जगदिष्टानां गुरूणां ये भक्ताः पादपंकजमधुलिहाः (हः) देवगुरूणां भक्ता इत्युच्यन्ते । णिव्वेयपरंपरा विचितंता निर्वेदः संसारशरीरभोगविरागता तस्य परंपरा नानाविधोपदेशस्तां विशेषेण चिन्तयन्तः पर्यालोचयन्तः नरकादिगितगर्तपातिपातकभयभीतमूर्तयः । झाणरया सुचरित्ता ध्याने धर्म्यशुक्षध्यानद्वये रतास्तत्पराः, सुचारित्राः शोभनाचाराः । ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ते भव्यवरपुण्डरीका गृहीता अङ्गीकृता मोक्षमार्ग इति ।

णिच्छयणयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो। सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वाणं ॥८३॥

> निश्चयनयस्यैवं आत्माऽऽत्मनि आत्मने सुरतः। स भवति हि सुचरित्रः योगी स लभते निवाणम्॥

णिच्छयणयस्म एवं निश्चयनस्यैवमिप्तप्रायः । एवं कथिमिति चेत् ! अप्पा अप्पिम अप्पणे सुरदो आत्मा कर्ता, आत्मन्यधिकरण- भूते, आत्मने आत्मार्थमिति संप्रदाने तादर्थ्यचतुर्थी, सुष्ठु अतिशयेना- छौिककप्रकारेण रतः तन्मयीभूत एकछोछीभावं गतः । सो होदि हु सुचिरत्तो स आत्मा भवति, कथंभूतो भवति ! सुचिरतः निश्चय- चारित्रः । जोई सो लहइ णिव्याणं योगी ध्यानवान् पुमान् छभते प्राप्तोति, किं तत् ! निर्वाणं परमसुखं मोक्षामिति, अथवा योगीशो योगिनां ध्यानिनामीशः स्वामी निर्वाणं छभते इति सम्बन्धः ।

पुरिसायारो अप्पा जोई वरणाणदंसणसमग्गो । जो झायदि सो जोई पावहरो भवदि णिइंदो ॥८४॥ पुरुषाकार आत्मा योगी वरज्ञानदर्शनसमग्रः । यो ध्यायति स योगी पापहरो भवति निर्द्रन्द्रः ॥

पुरिसायारो अप्पा पुरुषस्य नरस्याकार आकृतिर्यस्य स पुरुषाकारः. एवं गुण विशिष्टः कः ? आत्मा चेतनस्वभावो जीवतत्वं, जोई वरणाणदंसणसमगो योगी मुनिः, इत्यनेन गृहस्थस्य मोक्षं ब्रुवाणाः सितपटाः प्रत्युक्ता भवन्ति । वरज्ञानदर्शनसमग्रः केवछज्ञानकेवछदर्शन-पिरपूर्णः । इत्यनेनाचैतन्यमात्मानं मन्यमानाः कापिछाः शुनका इव निराकृताः । जो झायदि सो जोई एवं गुणविशिष्टमात्मानं यो मुनि-ध्यायित स योगी ध्यानी भवति । अन्यश्चार्वाको नास्तिको योगिनामा । एवं स्थाने स्थाने मतान्तराश्रयेण व्याख्यानं कर्तव्यमिति भावः । पावहरो भवदि णिइंदो पापहरस्त्रिषष्टिप्रकृतिविच्छेदको भवति घाति-संघातघातकः स्यात्, निर्द्वन्द्वः समवशरणागतपरस्परविरोधिजन्तुकछह-निषेधक इत्यर्थः ।

### एयं जिणेहि कहियं सवणाणं सावयाण पुण पुणसु। संसारविणासयरं सिद्धियरं कारणं परमं॥ ८५॥

एतत् जिनैः कथितं श्रवणानां श्रावकाणां पुनः पुनः । संसारविनाशकरं सिद्धिकरं कारणं परमम् ॥

एयं जिणेहि कहियं एतद्वातिसंघातघातनादिकं फलं आत्मध्यानस्य, जिनैः सर्वज्ञैः कथितं प्रमाणभूतवचनैः प्रतिपादितं । सवणाणं सावयाण पुण पुणसु श्रवणानां दिगम्बराणां महामुन्यपरसंज्ञानामृषीणामिति, न केवलं श्रवणानां श्रावकाणां सद्दृष्टीनामुपासकानां च यतस्ते दीक्षायोग्या ध्यानाधिकारिणो देशव्रताः सन्त आत्मभावनापराः संसारिवरक्तिचित्ता आरक्षकगृहीतचीरवत् गृहपरित्यागपरिहारमनसः षोड-शान्यतमस्वर्गगामिनः । पुनः पुनः भिणतं तत्वज्ञानविज्ञानार्थं च । संसा-

रविणासयरं सर्वज्ञवीतरागवचनमिदं कथंभूतं ? संसारविनाशकरं मोक्ष-प्रदायकं । सिद्धियरं आत्मोपलब्धिकरं । कारणं हेतुभूतं । परमं उत्कृष्टं उपदेशानामुपदेशोत्तमं ।

> गहिऊण य सम्मत्तं सुनिम्मलं सुरगिरीव निकंपं। तं झाणे झाइज्जइ सावय दुक्खक्खयद्वाए।। ८६॥

गृहीत्वा च सम्यक्तं सुनिर्मलं सुरगिरिरिव निष्कम्यम् । तद् ध्याने ध्यायते श्रावक! दुःखक्षयार्थे ॥

गहिऊण य सम्मत्तं गृहीत्वा च सम्यक्तं सम्यग्दर्शनं तत्वार्थ-श्रद्धानलक्षणं। सुनिम्मलं सुरगिरीव निकंपं सुनिम्मलं-सुष्ठु अतिरायेन निर्मलं निरतिचारं रांकाकांक्षाविचिकित्सात्यदृष्टिप्रशांसासंस्तवलक्षगाति-चाररिहतं। सुरगिरिवन्मरुपर्वत इव निष्कम्पं चलमलिनत्वरिहतं। तं झाणे झाइज्जइ तिज्जनवचनं सम्यक्त्वं वा ध्याने धर्म्यध्यानावसरे दानपूजादि-स्तवनमहापुराणादिशास्त्रश्रवणसामायिकजिनयात्राप्रतिष्ठादिप्रस्तावे ध्यायते मुहुर्मुहुश्चिन्त्यते भाव्यते। सावय दुक्खक्खयदृाए हे श्रावक सम्य-ग्दष्ट्युपासक! हे मुने! च, श्रावयति धर्मिनित श्रावक इति व्युत्पत्तेः, दुःखक्षयार्थे।

सम्मत्तं जो झायदि सम्माइद्दी हवेइ सो जीवो । सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुद्दहकम्माणि ॥ ८७॥

सम्यक्तवं यो ध्यायति सम्यग्दृष्टिः भवति स जीवः। सम्यक्तवपरिणतः पुनः क्षयति दुष्टाष्ट्रकर्माणि॥

सम्मत्तं जो झायदि सम्यक्त्वमनर्धमाणिक्यं यो जीवो ध्यायति चिन्तयति पुनः पुनर्भावयति । सम्माइद्वी हवेइ सो जीवो सम्यग्द- छिर्भवति स आसन्त्रभव्यजीवः । सम्मत्तपरिणदो उण सम्यक्त्वरत्न- परिणतः सम्यग्दर्शनमयीभूतः पुनः । कि भवति ? खवेइ दुट्टक-

म्माणि क्षिपते विनाशयि दुष्टानि दुःखदायीनि अष्टकर्माणि ज्ञानाव-रणादीनि ।

### किं बहुणा भणिएणं जे सिद्धा नरवरा गए काले। सिज्झिहहि जे वि भविया तं जाणह सम्ममाहप्पं।।८८॥

किं बहुना भणितेन ये सिद्धा नरवरा गते काले। सेरस्यन्ति येऽपि भन्याः तज्जानीत सम्यक्त्वमाहात्म्यं॥

किं बहुणा भणिएणं कि बहुना भणितेन किं प्रचुरेण जिल्पतेन न किमपीत्याक्षेपः। जे सिद्धा नरवरा गए काले ये किंचित्सिद्धा मुक्तिं गता मोक्षं प्राप्ताः, नरवरा भव्यवरपुण्डरीका भरतसगररामपाण्डवादयः, तत्सं सम्यक्त्वमाहात्म्यं जानीत यूयमिति सम्बन्धः, गते काले अतिते काले। सिज्झिहहि जे वि भविया सेत्स्यन्ति भविष्यति काले सिद्धिं यास्यन्ति मोक्षं प्राप्त्यन्ति येऽपि भन्याः। तं जाणह सम्ममाहपं तज्जानीत सम्यक्त्वस्य माहात्म्यं प्रभावं।

# ते धण्णा सुकयत्था ते सूरा ते वि पंडिया मणुया। सम्मत्तं सिद्धियरं सिवणे वि ण मइलियं जेहिं॥ ८९॥

ते धन्याः सुकृतार्थाः ते शूराः तेपि पण्डिता मनुजाः । सम्यक्त्वं सिद्धिकरं स्वप्नेपि न मलिनितं यैः ॥

ते घणा सुकयत्था ते पुरुषा धन्याः पुण्यवन्तः, ते पुरुषाः सुक्र-तार्थाः सुष्टु अतिशयेन कृतार्थाः कृतकृत्याः साधितचतुःपुरुषार्थाः । ते सूरा ते वि पंडिया मणुया ते पुरुषाः शूराः सुभटाः पापकर्मशत्रु-विध्वंसकत्वात्, ते पुरुषाः पण्डिताः विद्वांसस्तार्किका अपि मनुजा मानवा अपि सन्तो देवा इत्यर्थः । सम्मत्तं सिद्धियरं सिवणे वि ण महिलयं जेहिं सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं, स्वप्नेऽपि निद्रायां, अपिशब्दा-

जाप्रदवस्थायामिष, यै: पुरुषे:, सम्यक्तवं सम्यग्दर्शनरत्नं, न मिलनिक्ततं निरितचारं प्रतिपालितं । कथंभूतं सम्यक्तवं, सिद्धियरं—सिद्धिकरं आत्मो-पलन्धिलक्षणमोक्षकारकमिति ।

तं सम्मत्तं केरिसं हवदि-तं जहा—तत्सम्यक्वं कीदशं भवति तथ्या—

हिंसारहिए धम्मे अद्वारहदोसवज्जिए देवे । निग्गंथे पावयणे सद्दहणं होइ सम्मत्तं ॥ ९०॥

हिंसारहिते धर्मे अष्टादशदोषवर्जिते देवे । निर्मन्थे प्रावचने श्रद्धानं भवति सम्यक्तवम् ॥

हिंसारहिए धम्मे हिंसारहिते धर्मे श्रद्धानं सम्यक्तं भवतीति सम्बन्धः, हिंसारहितो धर्मो जैनधर्मः । यत्र धर्मे ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यराद्धाश्वपश्चादिको जीवो वध्यते सोऽधर्म इति तत्वार्थः । अद्वारहदोसविज्ञिए देवे अष्टादशदोषवर्जिते देवे श्रद्धानमिति सम्बन्धः । रुद्धः किल शृगालश्रेष्टिनः पुत्रं भक्षितवान् तत्र क्षुधादोषः हिंसादोपश्च । ब्रह्मणः कमण्डलुप्रहणात् पिपासादोषः, जीर्णशरीरत्वात्तस्य जरादोषः । गजवर्मत्वे ! कण्ठेकालत्वं रुद्रे रुग्दोपः, सूर्ये पादकुप्टत्वाद्वग्दोषः ।
दशावतारसंयुक्तत्वात् कृष्णे जन्मदोषः वसुदेवदेवकीनन्दनत्वाच ।
त्रयाणामपि मृत्युसद्भावो वेदितव्यः । नरकासुरभयान्नधः खलु श्रीमहादेवस्तत्र भयदोषः, ब्रह्मा दंडं घरति, रुद्धः खण्डपरशुं पिनाकं धनुश्चेत्यादिकं धत्ते, विष्णुश्चकं सुदर्शनं कौमोदकीं गदां चेत्यादिकं गृह्णित तेन त्रयाणामपि भयसद्भावो बुधैरवबुद्धयते । सृष्टिकर्तृत्वसंहर्तृत्वादिकस्तत्र समयो मदश्च निश्चीयते विपश्चिद्धः । रुद्धः पार्वती-

१ चर्मवत् ख. पुस्तके।

मधाङ्गे धरति जटामध्ये गंगां चादधाति, ब्रह्मा वशिष्टस्य पितृत्वादुर्वशी-वलुभत्वात्, विष्णुः षोडशसहस्रगोपीर्भजते गोपनाथस्य दुहितरं च, सूर्यो रण्णादेवीं चन्द्रो रोहिणीं च भुंके तेनैते रागवन्तोऽपि ज्ञातब्याः। ब्रह्मा गजासुरं द्वेष्टि, रुद्रस्त्रिपुरदानवं भस्मयति, विष्णुः कंसकेशचाणूर-जरासन्धान् पिनष्टि तेनैते द्वेषवन्तोऽपि ज्ञातव्याः । ब्रह्मा वशिष्टमुखं पश्यति, रुद्रस्तु स्कन्दं निरीक्षते, विष्णुः प्रद्युम्ने स्निद्यति तैनेरे मोहिनोऽपि ज्ञातव्याः। ब्रह्मणः सृष्टिचिन्ता समुत्पन्ना रुद्रस्य नरक-वरदानात् विष्णोर्जरासन्धशिशुपालादिवधे महती चिन्ता समुत्पना। ब्रह्मा उर्वश्यां रमते, रुद्रः पार्वतीं भुंक्ते, विष्णुः सत्यभामाद्याः क्रीडति तेनैतेषु रतिदोषोऽपि घटते । ब्रह्मा योगनिद्रां करोति, रुद्रः कैलासे रोते गिरीशनामकत्वात्, विष्णुर्जेळशायीति कथ्यते तेनैते प्रमीळा-वन्तोऽपि विज्ञेयाः निद्रादोपा इत्यर्थः। रुद्रो नरकाय वरं दत्वा विषीदति इत्यादि विषाददोषोऽपि संगच्छते। मैथुनादिषु स्वेदसद्भावोऽपि लोक-किल्पतदेवानामभ्यूद्यः । खेदस्तु संग्रामादौ । विस्मयस्तु रूपादिदर्शने । इत्यादि लोकदेवतानामष्टादशापि दोषाश्चिन्तनीयाः । सर्वज्ञवीतरागे तु कश्चिदपि दोषो न वर्तते । उक्तं च---

रागादिदोषसद्भावो श्रेयोऽमीषां तदागमात्। असतः परदोषस्य गृहीतौ पातकं महत्॥ १॥ निग्गंथे पावयणे निप्रन्थे प्रावचने प्रवचननियुक्ते गुरौ। सद्दृणं होइ सम्मत्तं एतेषु धर्मदेवगुरुषु पदार्थेषु श्रद्धानं रुचिः अन्येषु स्व- ' वांतानास्वादनवदरुचिः सम्यक्त्वं भवतीति क्रियाकारकसम्बन्धः।

> जहजायरूवरूवं सुसंजयं सव्वसंगपरिचत्तं । लिंगं ण वरावेक्खं जो मण्णइ तस्स सम्मत्तं ॥९१॥

१ पव्वयणे इति मूलगाथा पाठः।

यथाजातरूपरूपं सुसंयतं सर्वसंगपरित्यक्तम् । लिङ्गं न परापेक्षं यः मन्यते तस्य सम्यकःवम् ॥

जहजायस्त्रवस्त्वं यथाजातरूपं मातुर्गभीनिर्गतबालकरूपं तद्ददूपमाकारो यस्य लिंगस्य तद्यथाजातरूपरूपं । सुसंज्यं सञ्वसंगपरिचतं पुनः कथंभूतं लिंगं, सुसंयतं सुष्टु-अतिशयवत्संयमसिहतं, सर्वसंगपित्यक्तं सर्वपिरिप्रहरितं शिरःकर्णकण्ठकरकटीक्रमप्रभृत्यङ्गाभरणबस्तरितं सर्वथा नम्नं । लिंगं ण वरावेक्खं ईदिग्वधं लिंगं कथंभूतं,
न परापेक्षं परापेक्षारिहतं शरीरमात्रपिरिप्रहं । जो मण्णइ तस्स सम्मतं
ईदशं लिंगं निग्रन्थवेपं यः पुमान् मन्यते साधु विक्त तस्य सम्यक्तं
भवति, यः सग्रन्थिंगेन मोक्षं विक्त स निथ्यादिष्टिर्जातव्य इति ।

कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियितंगं च वंदए जो दु। लज्जाभयगारवदो मिच्छादिदी हवे सो हु।।९२॥

कुस्सितदेवं धर्मं कुत्सितलिङ्गं च वन्दते यस्तु । छज्जाभयगारवतः मिध्यादिधर्भवेत् स हु ॥

कुच्छियदेवं धममं कुत्सितदेवं श्रीमहादेवं ब्रह्माणं नारायणं बुद्धं रिवं चन्द्रमसं यक्षं त्रिपुरभैरवीं चेत्यादिकं। कुत्सितधर्मं आलंभनकुंड-खिण्डतपशुचक्रवषट्कारसम्बन्धं शूलपाणि, झंपापातं, विह्वप्रवेशं, मेर्तुः तह गमनं, सूर्याधप्रहणस्नानं, संक्रान्तिदानं, नदीसागरादिमज्जनं, गोयो-निस्पर्शनं, तन्मूत्रपानं, शमीतरुपूजनं, पिप्पलालिंगनं मृत्तिकाविलेपनं, कृष्णसारचमवसनं, नक्तभोजनं, धूलीदषदुच्चयवन्दनं, रत्नपूजनं, वाह-नार्चनं, भूमिपूजनं, खङ्गपूजनं, पर्वतपूजनं, घृते मुखवीक्षणमित्यादि कुत्सि-तधर्म। कुच्छियलिंगं च वंदए जो दु कुत्सितिलंगं नग्नाण्डकं,जटाधारिणं, पंचशिखं, एकदिण्डनं, त्रिदिण्डनं, शिखाधारिणं, सौगतपाशुपतयोगपे-

१ भर्त्रा सह गमनं ख. इदमेव साधु।

त्यादि—कुत्सितिलंगं च वन्दते नमस्करोति अभिवादनं विद्धाति नमो-नारायणिमिति वाचा प्रणमित मस्तकेन वन्दे इति प्रणमित यस्तु पुमान्। स्रज्जाभयगारवदो लज्जया कृत्वा भयेन च गारवेण गर्वेण च यो वन्दते। मिच्छादिदी हवे सो हु मिध्यादिष्टिर्भवित सः। कथं १ हु-स्फुटं।

सपरावेक्सं लिंगं राई देवं असंजयं वंदे ।
माणइ मिच्छादिद्दी ण हु मण्णइ सुद्धसम्मत्तो ॥९३॥

स्वपरापेक्षं लिङ्गं रागिणं देवं असंयतं वन्दे । मानयति मिश्यादृष्टिः न हि मानयति शुद्धसम्यक्तवः ॥

सपरावेक्खं लिंगं स्वपरापेक्षं लिगं, स्वापेक्षं ऋषिपत्नीयुतं परा-पेक्षं रक्तवस्त्रमृगचर्मादि सापेक्षं लिंगं वेषं । राई देवं असंजयं वंदे रागिणं देवं पार्वतीपति लक्षमीकान्तं तिलोत्तमामुखकमलप्रघट्टकचतु-विक्तं चेत्यादिकं देवं, असंजयं वंदे—असंयतं अनेकमानुषमांसदक्षिणमुख-मक्षकं वन्दे इति यो वक्ति । माणइ मिच्छादिष्टी मानयति मिध्या-इष्टि:—श्रद्दधाति मिध्यादिष्टेः जिनानामभक्तः । ण हु मण्णइ सुद्धस-मस्तो न मानयति न सन्मानं ददाति, कोऽसौ १ शुद्धसम्यक्त्वो निर्म-रूसम्यक्तवरत्नमंडितः ।

सम्माइद्वी सावय धम्मं जिणदेवदेसियं कुणदि । विवरीयं कुन्वंतो मिच्छादिद्वी मुणयन्वो ॥९४॥

सम्यग्दृष्टिः शावकः धर्मे जिनदेवदेशितं करोति । विपरीतं कुर्वन् मिण्यादृष्टिः ज्ञातव्यः ॥

सम्माइद्वी सावय सम्यग्दिष्टः श्रावकः सम्यक्तवरत्नसंशोभितो गृहस्थः। अथवा श्रावयतीति श्रावको मुनिः। अथवा हे सम्यग्दिष्टिश्रावक! इति सम्बोधनपदं। धममं जिणदेवदेसियं कुणदि धमं दुर्गतिपाता-

<sup>9</sup> मस्तकन वंदयति प्रणमित ख.।

दुदृत्य इन्द्रचन्द्रमुनीन्द्रवन्दिते पदे धरतीति धर्मस्तं । जिणदेवदेसियं— जिनदेवदेशितं श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वज्ञवीतरागकथितं करोति । विवरीयं कुञ्वंतो विपरीतं कुर्वन् रुद्रजिमिनिकणभक्षकापिलसौगतादिभिरुपदिष्टं धर्म कुर्वन् पुमान्। मिच्छादिद्दी मुणेयञ्बो मिध्यादृष्टिरिति ज्ञातन्यः।

# मिच्छादिद्दी जो सो संसारे संसरेइ सुहरहिओ । जम्मजरमरणपउरे दुक्खसहस्साउले जीवो ॥९५॥

मिध्यादृष्टिः यः सः संसारे संसरति सुखरिहतः । जन्मजरामरणप्रचुरे दुःखसहस्राकुले जीवः ॥

मिच्छादिष्टी जो सो मिथ्यादिष्टियों जीवः सः। किं करोति ? संसारे संसरेइ सुहरिकों संसारे भवसागरे संसरित सम्यक्प्रविद्याति सुखर-हितो दुःखसिहतः। कथंभूते संसारे, जम्मजरमरणपउरे जन्मजरा-मरणप्रचुरे बहुले। दुक्खसहस्साउले जीवो दुःखानां सहस्रैरनन्तदुः-खैराकुले परिपूर्णे, कः ? जीवो मिथ्यादिष्टप्राणीति शेषः।

सम्म गुण मिच्छ दोसो मणेण परिभाविऊण तं कुणसु । जं ते मणस्स रुचइ किं बहुणा पलविएणं तु ॥ ९६ ॥

सम्यक्तं गुणः मिथ्यात्वं दोषः मनसा परिभाव्य तत्कुरः । यत्ते मनसे रोचते किं बहुना प्रलपितेन तु ॥

सम्म गुण मिच्छ दोसो सम्यक्त गुणो भवति, मिथ्यात दोषो भवति पापं स्यात्। मणेण परिभाविऊण तं कुणसु इममर्थ मनसा चित्तेन परिभाव्य सम्यग्विचार्य तत्कुरु तत्त्वं विधेहि। तत् कि ! जं ते मणस्स रुच्च यद्द्रयोगुणदोपयोर्मध्ये ते तव मनसे रोचते। किं बहुणा पलविएणं तु बहुना प्रलपितेन अनर्थकवचनेन किं—न किमपि। यदि तव मनसे गुणो रोचते तर्हि सम्यक्त्वं विधेहि उत् दोषो रोचते तर्हि

मिथ्यात्वं विधेहि । अर्थतस्तु सम्यक्तवं विधेहीति सम्यगुपंदेशो भगवतां श्रीकुन्दकुन्दाचार्याणां ।

# बाहिरसंगविमुको ण वि मुको मिच्छभाव णिग्गंथो। कि तस्स ठाणमउणं ण वि जाणदि अप्पसमभावं।।९७॥

बाह्यसंगविमुक्तः न विमुक्तः मिथ्याभावेन निर्प्रन्थः । किं तस्य स्थानमानं नापि जानाति आत्मसमभावम् ॥

बाहिरसंगविमुक्को बहि:संगादिमुक्तो रहितो नम्रवेषः। ण वि मुक्को मिच्छभाव णिग्गंथो नापि मुक्तः नैव मुक्तः न विमुक्तो वा मिथ्याभावेन—मिथ्यात्वदोषेण रहितो न भवति, कोऽसौ १ निम्रन्थो दिग-म्बरवेषाजीवी जीवः । किं तस्स ठाणमउणं तस्य निम्रन्थस्य स्थानं उद्गकायोत्सर्गः किं—न किमपि, कर्मक्षयलक्षणं मोक्षं न साधयतीत्यर्थः। तथा मौनं किं—मूकत्वमपि न किमपि, मोक्षाश्रितं कार्यं न करोतीत्यर्थः। ण वि जाणदि अप्पसमभावं नापि जानीते न लभते न वेत्ति आत्म-समभावं आत्मनां जीवानां समत्वपरिणामं—सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धैकस्व-भावा इति सिद्धान्तवचनं न जानाति।

### मूलगुणं छित्तूण य बाहिरकम्मं करेइ जो साहू । सो ण लहइ सिद्धिसुहं जिणलिंगविराधगो णिचं ॥ ९८॥

मूलगुणं छित्वा बाह्यकर्म करोति यः साधुः । स न लभते सिद्धिमुखं जिनलिङ्गविराधकः नित्यम् ॥

मूलगुणं छित्तूण य मूलगुणमष्टाविशतिभेदभिनं पंचमहाव्रतानि पंचसमितयः पंचेन्द्रियरोधो लोचः षडावश्यकानि अचेल्त्वमस्नानं क्षिति-शयनं दन्तधावनरहितत्वं उद्भभोजनं एकभक्तं इत्यष्टाविशतिमूलगुणा-म्नायः। तत्र यदुक्तः स्नानाभावस्तस्यायमर्थः—

#### नित्यस्नानं गृहस्थस्य देवार्चनपरिग्रहे । यतेस्तु दुर्जनस्पर्शात् स्नानमन्यद्विगर्हितं ॥१॥

तत्र यतेः रजस्वलास्पर्शे अस्थिस्पर्शे चण्डालस्पर्शे शुनकगर्दभनापितयोगकपालस्पर्शे वमने विद्योपिर पादपतने शरीरोपरिकाकविण्मोचने
इत्यादिस्नानोत्पत्तौ सत्यां दंडवदुपविश्यते, श्रावकादिकश्छात्रादिको वा
जलं नामयति, सर्वागप्रक्षालनं क्रियते, स्वयं हस्तमर्दनेनाङ्गमलं न दूरीक्रियते, स्नाने संजाते सति उपवासो गृद्यते, पंचनमस्कारशतमष्टोत्तरं
कायोत्सर्गेण जप्यते एवं शुद्धिर्भवति । एवं मूलगुणं छित्वा बाहिरकम्मं करेइ जो साहू बहिःकर्म आतपनयोगादिकं यः साधुः करोति ।
सो ण लहइ सिद्धिसुहं स साधुः सिद्धिसुखं मोक्षसौख्यं न लभते न
प्राप्तोति । जिणलिंगविराधगो णिचं स साधुर्जनिलंगविराधको
भवति, कथं १ नित्यं सर्वकालं ।

# किं काहिदि बहिकम्मं किं काहिदि बहुविहं च खवणं च। किं काहिदि आदावं आदसहावस्स विवरीदो ॥ ९९॥

किं करिष्यति बाह्यकर्म किं करिष्यति बहुविधं च क्षमणं च। किं करिष्यति आतापः आत्मस्वभावाद्विपरीतः ॥

किं काहिदि बहिकम्मं किं करिष्यति—न किमपि करिष्यति, मोक्षं न करिष्यति, किं तत् ? बहिष्कर्म पठनपाठनादिकं प्रतिक्रमणादिकं च। किं काहिदि बहुविहं च खवणं च किं करिष्यति—न किमपि करिष्यति, न मोक्षं दास्यति। किं तत् ? बहुविधं नानाप्रकारं क्षमणमुपवासः। किं काहिदि आदावं किं करिष्यति—न किमपि करिष्यति, कोऽसौ ? आतापः घर्मकायोत्सर्गः पूर्वोक्तः समाचारः। कथंभूतः, आदसहा-बस्स विवरीदो आत्मस्त्रभावादिपरीतः बाह्यवस्तुसम्मोहित्तमनाः।

# जदि पढदि बहुसुदाणि य जदि काहिदि बहुविहे य चारित्ते! तं बालसुदं चरणं हवेइ अप्पस्स विवरीदं॥ १००॥

यदि पठति श्रुतानि च यदि करिष्यति बहुविधानि चारित्राणि । तद्वालश्रुतं चरणं भवति आत्मनः विपरीतम् ॥

जदि पढिद बहुसुदाणि य यदि चेत्, पठित व्यक्तमुचारयित, बहुश्र-तानि अनेकतर्कव्याकरणच्छन्दो ऽ छङ्कारसिद्धान्तसाहित्यादीनि शास्त्राणि । चकार उक्तसमुचयार्थ एकादशाङ्गानि दशपूर्वाणि च । जदि काहिदि बहुविहे य चारिने यदि चेत्, काहिदि—करिष्यित अनुष्ठास्यित, बहुवि-धानि चारित्राणि त्रयोदशप्रकाराणि सामायिकादीनि पंचिवधानि वा । तं बालसुदं चरणं तत्सर्व बालश्रुतं मूर्खशास्त्रं, बालचरणं मूर्खचारित्रं । हवेइ अप्पस्स विवरीदं भवित बालश्रुतं बालचारित्रं भवित, कथंभूतं सत्? आत्मनो निजशुद्धबुद्धैकस्वभावजीवतत्वाद्विपरीतं पराङ्मुखमात्म-भावनारहितमिति भावार्थः ।

### वेरग्गपरो साहू परदव्वपरम्भुहो य सो होदि। संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥ १०१॥

वैराग्यपरः साधुः परद्रव्यपराष्ट्राखश्च स भवति । संसारसुखविरक्तः स्वकशुद्धसुखेषु अनुरक्तः॥

वेरगपरो साहू वैराग्यपरः साधुः संसारशरीरभोगनिर्विण्णः सम्य-ग्दर्शनज्ञानानामाराधकत्वात्साधक आत्मनामान्वर्थत्वात् । परद्व्यपर-म्मुहो य सो होदि यः साधुः वैराग्यपरः स साधुः परद्व्यपराङ्मुखो भवति इष्टवनितादिविरक्तो भवति । संसारसुहविरक्तो संसारस्य सुखं कर्भूरकस्तूरीचन्दनपुष्पमालापदृकूलसुवर्णमणिमौक्तिकप्रासादपल्यंकनवयौ-वनयुवतिपुत्रसम्पदिष्टसंयोगारोग्यदीर्घायुयशःकीर्तिप्रभृतिकं तस्मादिरकः। सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो पूर्वीक्तात्मशरीरकर्मसमुत्पन्नविश्वसुखाद्विरज्य नि-ष्केवछछवणखल्यास्वादवत् सुखेषु अनन्तज्ञानादिचतुष्टयेऽनुरक्तोऽनुराग-वान् भवतीति भावार्थः।

> गुणगणविह सियंगो हेयोपादेयणिच्छिदो साहू। झाणज्झयणे सुरदो सो पावइ उत्तमं ठाणं॥ १०२॥

गुणगणविभूषिताङ्गः हेयोपादेयनिश्चितः साधुः। ध्यानाध्ययने सुरत्तः स प्राप्नोति उत्तनं स्थानम्॥

गुणगणविह्नसियंगो गुणानां ज्ञानध्यानतपे।रत्नानां गणैः सम्हैर्विभूषिताङ्गः शोभितशरीरः। हेयोपादेयणिच्छिदो साह् हेयं मिध्यात्वादिकं उपादेयं प्रहणीयं सम्यक्त्वरत्नादिकं तत्र निश्चितं निश्चयो यस्य स
हेयोपादेयनिश्चितः साधू रत्नत्रयाराधको मुनिः। झाणज्झयणे सुरदो
ध्यानमात्तरौद्रध्यानद्वयपरित्यागेन धर्म्यशुक्कध्यानद्वये रतस्तत्त्परस्तनिष्टस्तदेकतानः। सो पावइ उत्तमं ठाणं य एवंविधः साधः स प्रामोति,
किं ? उत्तमस्थानं नीचस्थानं—शरीरलक्षणं हीनस्थानं परिदृत्य उत्तमस्थानं कर्मशरीरबन्धनरिहतत्वं मोक्षं प्रामोति लभते सिद्धः प्रसिद्धश्च
भवतीति तात्पर्यार्थः।

णविएहिं जं णविज्जइ झाइज्जइ झाइएहि अणवरयं। थुव्वंतेहि थुणिज्जइ देहत्थं किं पितं मुणह ॥१०३॥

नतैः यत् नम्यतं ध्यायते ध्यातैः अनवरतम् । स्तूयमानैः स्तूयते देहस्थं किमपि तत् मनुत ॥

णविएहिं जं णविज्जइ नतैर्देवेन्द्रादिभिर्यन्नम्यते । झाइज्जइ झाइ-एहि अणवरयं ध्यायते ऽहर्निशं चिन्त्यते झाइएहिं—ध्यातैस्तोर्थकरपर-

१ख. पुस्तकेऽस्य स्थाने भावस्थानमिति पाठः ।

मदेवैर्यद्वयायते अहर्निशं शुक्रध्यानार्थं सर्वकर्मक्षयार्थं तत्पदप्राप्त्यर्थं अनुचिन्त्यते। शुक्वंतेहि शुणिज्जइ स्तूयमानैस्तीर्थकरपरमदेवैर्यत् स्तूय-ते ऽनन्तगुणोद्भावनतया प्रशस्यते। देहत्थं किं पि तं गुणह देहस्थं शारिमध्ये स्थितं किमप्यपूर्वमनिर्वचनीयमासंसरमप्राप्तं तद्योगिनां प्रसिद्धं तत्वं आत्मस्वरूपं मुणह—जानीत यूयं। यदुक्तं—

तिलमध्ये यथा तैलं दुग्धमध्ये यथा घृतं । काष्ठमध्ये यथावन्हिर्देहमध्ये तथा शिवः ॥ १॥

शिवशब्दवाच्यमात्मतत्वमित्यर्थः ।

इदानीं शास्त्रस्यान्ते मंगलिनिमित्तं पंचपरमेष्ठिपुरस्सर्रत्नत्रयगर्भितमा-त्मतत्वमुद्भावयन्ति भगवन्तः—

### अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंचपरमेटी। ते वि हु चिट्टहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१०४॥

अर्हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्यायाः साधवः पंचपरमेष्ठिनः । तेऽपि हु तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा हु मे शरणम् ॥

अरुहा सिद्धायिया अर्हन्तः सिद्धा आचार्याश्च। उज्झाया साहु पंचपरमेटी उपाध्यायाः, साधवः, एते पंचपरमेष्टिनो देवा ममेष्टदेवताः। ते वि हु चिट्टिहि आदे तेऽपि पंचपरमेष्टिनो देवा अपि तिष्टन्ति, क ? आत्मिन निजजीवतत्वे। केवलज्ञानादिगुणविराजमानत्वात् सकलमव्य-जीवसम्बोधनसमर्थत्वाच्चात्मायमर्हन् वर्तते। सर्वकर्मक्षयलक्षणमोक्षपद-प्राप्तत्वात् निश्चयनयान्ममात्मायमेव सिद्धः। दीक्षाशिक्षादायकत्वात् पंच-चाराचरणचारणप्रवीणत्वात् सूरिमंत्रतिलकमंत्रतन्मयत्वान्ममात्मायमेवा-चार्यपदभागी वर्तते। श्रुतज्ञानोपदेशकत्वात् स्वपरमतिवज्ञायकत्वात् मन्यजीवसम्बोधकत्वान्ममात्मायमेवोपाध्यायः। सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रर- त्नत्रयसाधकत्वात् सर्वद्वन्द्विमुक्तत्वात् दीक्षाशिक्षायात्राप्रतिष्ठाद्यनेकधर्म-कार्यीनिश्चिन्तत्वयाऽऽत्मतत्वसाधकतया ममात्मायमेव सर्वसाधुर्वतते इति पंचपरमेष्ठिन आत्मिन तिष्ठन्तीति कारणात् । तम्हा आदा हु मे सरणं तस्मात्कारणादात्मा हु-स्फुटं मे मम शरणं संसारदु:खनिवारकत्वादार्तिम-थनसमर्थः मम शरणं गतिरिति ।

## सम्मत्तं सण्णाणं सचारित्तं हि सत्तवं चेव । चउरो चिद्वहि आदे तह्या आदा हु मे सरणं ॥१०५॥

सम्यक्तवं सज्ज्ञानं सचारित्रं हि सत्तपश्चैव । चःवारः तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा हु मे शरणम् ॥

सम्मत्तं सण्णाणं सम्यग्दर्शनरःनं सज्ज्ञानं सभीचीनमबाधितं पूर्वापरिवरोधरिहतं सम्यग्ज्ञानं । स्वारितं हि सत्तवं चेव सव्चारित्रं सम्यक्चारित्रं पापिक्रियाविरमणलक्षणं परमोदासीनतास्वरूपं च सम्यक्चारित्रं,
सत्तवं—समीचीनं तपः इच्छानिरोधलक्षणं चेति । चउरो चिहिह आदे
एते चत्वारोऽपि परमाराधनापदार्थास्तिष्टन्ति, क तिष्ठन्ति ? आत्मनि
निजञ्जद्भबुद्भैकस्वभावजीवतत्वे तिष्ठन्ति । यदात्मनः श्रद्धानमात्मेव करोति,
आत्मनो ज्ञानमात्मेव विधत्ते, आत्मना सहैकलोलीमात्रमात्मेव करोति,
आत्मेवात्मनि तपिति, केवलज्ञानैश्वर्य प्राप्नोति चतुर्भिरि प्रकारेरात्मात्मानमेवाराधयति । तम्हा आदा हु मे सरणं तस्मादात्मेव मम शरणमित्तमथनसमर्थः संसारार्तिनिषेधकत्वात् आत्मेव मे गितः, मंगलं मलगालने कर्ममलकललङ्किनिभधने मंगस्य सुखस्य दाने च समर्थत्वादात्मैव
परमं मंगलिमित भावार्थः ।

्रायं जिणपण्णतं मोक्खस्य य पाहुडं सुभत्तीए। जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं ॥१०६॥ एवं जिनप्रज्ञप्तं मोक्षस्य च प्रामृतं सुभक्त्या। यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति शाश्वतं सौख्यम्॥

एवं जिणपण्णत्तं एवममुना प्रकारेण जिनप्रज्ञतं सर्वज्ञवीतरागभावितं । मोक्खरस्य य पाहुं सुभत्तीए माक्षस्य परमिन्वीणपदस्य प्राभृतं सारिमदं शास्त्रं सुष्ठु-अतिशयेन भक्त्या परमधर्मानुरागेण । जो पढ् सुण्ड् भावइ य आसन्नभव्यो जीवः पठित जिह्वाग्ने करोति, यश्च भव्यजीवः शृणोत्याकर्णयित, यश्च मोक्षाभिलाषुको जीवो भावयित एत-च्छास्त्रं यस्मै रोचते । सो पावइ सासयं सोक्खं स जीवः परममु-नीश्वरः, प्राप्नोति लभते, शाश्वतमविनश्वरं, सौख्यं निजात्मोत्थं परमानन्द-छक्षणं सौख्यं ।

नानाशास्त्रमहाणेवैकतरणे यद्वुद्धिरिद्धिश्रया पूर्णां पुण्यकविप्रमोदजननी सारैकनौकायते। यत्पादाम्बुजयुग्ममाप्य मुनिभिर्भृगैरियापीयते सश्रीमान् श्रुतसागरो विजयतामेनस्तमोऽहर्पतिः॥१॥

श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रममछं श्रीकुन्दकुन्दाव्हयं यो धीमानकलक्कभट्टमिप च श्रीमत्प्रभेन्दुप्रभुं। विद्यानन्दमपीक्षितुं कृतमनाः श्रीपूज्यपादं गुरुं विक्षेत श्रुतसागरं सविनयात् त्रैविद्यधीमन्तुतं॥ २॥

श्रीमिक्षिभूषणगुरोर्वचनादस्रंघ्यान्मुक्तिश्रिया सह समागमिन्छतेयं।
षदप्राभृते सकस्रसंशयशत्रुहंत्री
टीका कृताऽकृतिधयां श्रुतसागरेण ॥ ३॥

१ पूर्वापुण्य ख.।

इति श्रीपद्मनिद्कुन्द्कुन्दाचार्यवक्षश्रीवाचार्येलाचार्यग्रधापिच्छा-चार्यनामपंचकविराजितेन चतुरङ्गुलाकाशगमनार्द्धेना पूर्वविदेहपुण्डरीकिणी-नगरवंदितस्तामन्धरापरनामस्त्रयंप्रभाजिनेन तच्छुतज्ञानसम्बोधितभरतवर्षभ-व्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसृरिभद्दारकपद्दाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षट्-प्राभृतप्रनथे सर्वभुनीमण्डलीमंडितेन कलिकालगौतमस्वामिना श्रीपद्मनान्दि-देवेन्द्रकार्ति-विद्यानान्दिपद्दभद्दारकेण श्रीमिल्लिभूषणेनानुमतेन सकल-विद्वजनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचकवर्तिना श्रीविद्यानन्दिगुर्वन्तेवा-सिना सूरिवरश्रीश्रुतसागरेण विरचिता मोक्षप्राभृतटीका—

## परिसमाप्ता ।



अस्माद्ये क. पुस्तकेऽयं पाठो वर्तते न तु ख. पुस्तके । षष्ठः परिच्छेदः । ग्रुभं भवतु । श्रीरस्तु । मङ्गलमस्तु । श्रीविद्यानिन्दस्वामि-भट्टारकश्रीमिक्षभूषण-सूरिवरश्रीश्रुतसागराः

मम शुभानि कुर्वन्तु । श्लोकसंख्या ६००० ज्ञातव्या ।

## लिंगप्राभृतं।

काऊण णमोकारं अरहंताणं तहेव सिद्धाणं । वोच्छामि समणलिंगं पाहुडसत्थं समासेण ॥ १॥

कृत्वा नमस्कारं अर्हतां तथैव सिद्धानां । वक्ष्यामि श्रमणार्छिगं प्राभृतशास्त्रं समासेन ॥

धम्मेंण होइ लिंगं ण लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती। जाणेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायव्वो॥ २॥

धर्मेण भवति छिंगं न छिंगमात्रेण धर्मसंप्राप्तिः। जानीहि भावधर्भ किं ते छिंगेन कर्तव्यं।। जो पावमोहिदमदी छिंगं घेत्रूण जिणवरिंदाणं। उवहसई छिंगे भावं छिंगं णासेदि छिंगीणं॥ ३॥

यः पापमोहितमतिः छिगं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणां । उपहसति छिगी भावं छिगं नाशयति छिगिनां ॥

णचदि गायदि तावं वायं वाएदि लिंगरूवेण। सो पावमोहिदमदी तिरिक्खेंजोणी ण सो समणो॥ ४॥

नृत्यति गायति तावत् वाट्यां ? वाच्यति छिंगरूपेण । स पापमोहितमतिः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥

सम्मूहदि रक्खेदि य अदं झाएदि बहुपयत्तेण । सो पावमोहिदमदी तिरिक्खजोणी ण सो समणी ॥ ५॥

समूह्यति रक्षति च आर्तं ध्यायति बहुप्रयत्नेन । स पापमोहितमतिः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥ इहं वादं जवा णिचं बहमाणगव्विओ हिंगी

कलहं वादं ज्वा णिचं बहुमाणगव्विओ लिंगी। वचदि णरयं पाओ करणमणो लिंगिरूवेण॥६॥

कल्हं वादं चूतं नित्यं बहुमानगर्वितो लिंगी । व्रजति नरकं पापः कुर्वाणः लिंगिरूपेण॥

पाओपहर्मावो सेवदि य अवंश्व िंगिस्रवेण। सो पावमोहिदमदी हिंडदि संसारकांतारे॥ ७॥

पापोहतभावः सेवते च अब्रह्म लिंगिरूपेण । स पापमोहितमतिः हिंडते संसारकांतारे ॥

दंसणणाणचिरित्ते उवहाणे जइ ण लिंगरूवेण । अहं झायदि झाणं अणंतसंसारिओ होदी ॥ ८ ॥ दर्शनज्ञानचारित्राणि उपधानानि यदि न लिंगरूपेण । आर्त ध्यायति ध्यानं अनन्तसंसारीको भवति ॥ जो जोडिद विव्वाहं किसिकम्मवणिज्जजीवधादं च । वच्चिद णर्यं पाओ करमाणो लिंगिरूवेण ॥ ९ ॥

यः विवाहं युनिक्त कृपिकर्मवणिज्यजीवघातं च । व्रजाति नरकं पापः कुर्वाणः छिगिरूपेण ॥

चोराण समाएण य जुद्ध विवाहं च तिव्वकम्मेहि। जंतेण दिव्वमाणो गच्छदि लिंगी णरयवासं॥ १०॥

चोराणां मिथ्यावादिनां युद्धं विवादं च तीत्रकर्मभिः। यंत्रेण दीव्यमानः गच्छति छिंगी नरकवासं॥

१ कीडमानः ।

दंसणणाणचरित्ते तवसंजमणियमणि चकम्मिम । पीडयदि वद्धमाणो पावदि लिंगी णरयवासं ॥ ११ ॥ दर्शनज्ञानचरित्रेषु तपःसंयमनियमनित्यकर्मणि । पीडयति वर्तमानः प्राप्तोति छिंगी नरकवासं ॥ कंदप्प (प्पा) इय वट्टइ करमाणो भोयणेसु रसगिद्धि । माई लिंगविवाई तिरिक्खजोणी ण सो समणो।। १२।। कंदपीदिकं वर्तते कुर्वाणः भोजनेषु रसगृद्धि । मायावी लिंगव्यपायी तिर्पग्योनिः न स श्रमणः ॥ धावदि पिंडणिमित्तं कलहं काऊण:भ्रंजदे पिंडं। अवरुपरूई संतो जिणमग्गि ण होइ सो समणो ॥ १३ ॥ धावति पिंडनिमित्तं कलहं कृत्वा भुंक्ते पिडं। अपरप्ररूपी सन् जिनमागी न भवति स श्रमणः ॥ गिण्हदि अदत्तदाणं परणिंदा वि य परोक्खद्सेहिं। जिणलिंगं धारंतो चोरेण व होइ सो समणो ॥ १४॥ गृह्णाति अदत्तदानं परानिन्दामपि च परोक्षदूषणै: । जिन्हिंगं धारयन् चोरेणेव भवति स श्रमणः ॥ उप्पडदि पडदि धावदि पुढवीओ खणदि लिंगरूवेण। इरियावह धारंतो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १५ ॥ उत्पत्ति पतित धावति पृथिवीं खनित छिंगरूपेण। ईर्यापथं धारयन् तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥ वंधो णिरओ संतो सस्सं खंडेदि तह व वसुहं पि। छिंददि तरुगण बहुसो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१६॥

१ अयथावादी।

बंधं नीरेजाः सन् सस्यं खण्डयति तथा च वसुधामि। छिनित्त तरुगणं बहुराः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥

रागो करेदि णिचं महिलावगं परं च दूसेदि। दंसणणाणविहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १७॥

रागं करोति नित्यं महिलावार्गे परं च दृषयति।

दर्शनज्ञानविहीनः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥

पव्वज्जहीणगहिणं णेहं सीसम्मि वदृदे बहुसो। आयारविणयहीणो तिरिक्खजोणी ण सो सवणो॥ १८॥

प्रव्रज्याहीनगृहिणि स्नेहं शिष्ये वर्तते बहुशः।

आचारविनयहीनः तिर्यग्योनिः न स श्रवणः॥

एवं सिहओ मुणिवर संजदमज्झिम वृहदे णिश्वं। बहुलं पि जाणमाणो भावविणहो ण सो सवणो॥ १९॥

एवं सहित: मुनिवर: संयतमध्ये वर्तते नित्यं।

बहुलमपि जानानः भावविनष्टो न स श्रवणः॥

दंसणणाणचरित्ते महिलावग्गम्मि देहि वीसहो। पासत्थ वि हु णियहो भावविणहो ण सो सवणो॥ २०॥

दर्शनज्ञानचारित्राणि महिलावर्गे ददाति विश्वस्तः।

पार्श्वस्थादि हु निकृष्टः भावविनष्टः न स श्रवणः ॥ न्त्र पुंच्छिलिघरि जसु भुंजइ णिचं संशुणिद पोसए पिंडं। पावदि वालसहावं भावविणद्दो ण सो सवणो ॥ २१॥

१ निरजाः पु. ।

पुंश्वलीगृहे यः भुंक्ते नित्यं संस्तौति पुष्णाति पिंडं।
प्राप्तोति बालस्वभावं भावविनष्टो न स श्रवणः ॥
इय लिंगपाहुडमिणं सन्वं बुद्धेहि देसियं धम्मं।
पालेहि कटसहियं सो गाहदि उत्तमं ठाणं॥ २२॥
इति लिंगप्राभृतिमदं सर्व बुद्धैः देशितं धर्म।
पालयित कष्टसहितं स गाहते उत्तमं स्थानं॥
इति श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरिचतिलेगप्रास्तकं
समाप्तम्।

## शीलप्राभृतं।

>>&&

वीरं विसालणयणं रत्तुप्पलकोमलस्समप्पायं । तिविहेण पणमिऊणं सीलगुणाणं णिसामेह ॥ १ ॥

वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपादम् । त्रिविधेन प्रणम्य शीलगुणान् निशाम्यामि ॥

सीलस्स य णाणस्स य णित्य विरोहो बुधेहि णिदिहो। णवैरि य सीलेण विणा विसया णाणं विणासंति ॥ २॥

शिलस्य च ज्ञानस्य च नास्ति विरोधो बुधैर्निदिएः । नवरि च शीलेन विना विषयाः ज्ञानं विनाशयन्ति ॥

दुक्खे णजिहि णाणं णाणं णाऊण भावणा दुक्खं। भावियमई व जीवो विसएसु विरंज्जए दुक्खं॥ ३॥

दु:खेन ज्ञायते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञात्वा भावना दुःखं। अजिते भावितमतिश्व जीवां विपयेषु विरज्यति दुःखं॥

ताव ण जाणिद णाणं विसयवलो जाव वदृए जीवो। विसए विरत्तमेत्तो ण खवेइ पुराइयं कम्मं ॥ ४॥

तावन जानाति ज्ञानं विपयबल: यावत् वर्तते जीव: । विपये विरक्तमात्रः न क्षिपते पुराणकं कर्म ॥

१ प्पावं. मूलः पाठः।

२ सयराहं नविर य दुत्ति झित्त सहसत्ति इक्स्सिरंभं च। अविहाविअं इक्कवए अत्तिक्क्यं तक्खणं सहसा॥ १॥

३ विवज्जए. पु.। **ष**द० २५

णाणं चरित्तहीणं लिंगग्गहणं च दंसणविहूणं। संजमहीणो य तवो जइ चरइ णिरत्थयं सव्वं ॥ ५ ॥ ज्ञानं चारित्रहीनं लिंगप्रहणं च दर्शनविहीनं। संयमहीनश्च तपः यदि चरति निरर्थकं सर्वे ॥ णागं चरित्तसुद्धं लिंगग्गहगं:च दंसगविसुद्धं। संजमसहिदो य तवो थोओ वि महाफलो होई ॥ ६ ॥ ज्ञानं चारित्रशुद्धं छिंगप्रहणं च दर्शनिवशुद्धं । संयमसहितश्च तपः स्तोकमपि महाफलं भवति ॥ णाणं णाऊण णरा केई विसयाइभावसंसत्ता । हिंडंति चादुरगदिं विसएसु विमोहिया मुढा ॥ ७ ॥ ज्ञानं ज्ञात्वा नराः केचित् विषयादिभावसंसक्ताः । हिण्डन्ते चातुर्गति विषयेषु विमोहिता मूढाः ॥ जे पुण विसयविरत्ता णाणं णाऊण भावगासहिदा। छिंदंति चादुरगदिं तवगुणजुत्ता न संदेहो ॥ ८ ॥ ये पुनर्विषयविरक्ता ज्ञानं ज्ञात्वा भावनासहिता:। छिन्दन्ति चातुर्गतिं तपागुणयुक्ता न सन्देहः॥ जह कंचणं विसुद्धं धम्मइयं खंडियलवणलेवेण। तह जीवो वि विसुद्धं णाणविसलिलेण विमलेण ॥ ९ ॥ यथा कंचनं विशुद्धं धमत् खंडिकलवणलेपेन। तथा जीवोऽपि विशुद्धे ज्ञानसिछछेन विमछेन ॥ णाणस्स णत्थि दोसो कापुरिसाणो वि मंदबुद्वीषो। जे णाणगव्विदा.....होऊणं विसएसु रज्जंति ॥ १० ॥ ज्ञानस्य नास्ति दोषः कापुरुषस्यापि मन्दबुद्धेः। ये ज्ञानगर्विता.....भूत्वा विषयेषु रज्यन्ति ॥

णाणेण दंसणेण य तवेण चरिएण सम्मसहिएण। होहदि परिणिव्वाणं जीवाणं चरित्तसुद्धाणं ॥ ११ ॥ ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्रेण सम्यक्तवसहितेन। भविष्यति परिनिर्वाणं जीवानां चारित्रशुद्धानां ॥ सीलं रक्खंताणं दंसणसुद्धाण दिढचरिचाणं। अत्थि ध्रुवं णिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताणं ॥ १२ ॥ शीलं रक्षतां दर्शनशुद्धानां दढचारित्राणां। अस्ति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तिचित्तानां ॥ विसएसु मोहिदाणं कहियं मग्गं पि इददरिसीणं। उम्मग्गं दिसीणं णाणं पि णिरत्थयं तेसिं॥ १३॥ विषयेषु मोहितानां कथितो मार्गोऽपि इटदर्शिनां। उन्मार्ग दर्शिनां ज्ञानमपि निरर्थकं तेपां ॥ कुमयकुसुदपसंस्र जाणंता बहुविहाई सत्थाई। सीलवदणाणरहिंदा ण हु ते आराधया होंति ॥ १४ ॥ कुमतकुश्रुतप्रशंसां (सकाः) जानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि। शीलव्रतज्ञानरहिता न हु ते आराधका भवन्ति ॥ रूवसिरिगव्विदाणं जुव्वणलावण्णकंतिकलिदाणं। सीलगुणवज्जिदाणं णिरत्थयं माणुसं जम्मं ॥ १५ ॥ रूपश्रीगर्वितानां यौवनलावण्यकान्तिकलितानां। शीलगुणवर्जितानां निरर्थकं मानुषं जन्म ॥ वायरणछंदवइसेसियववहारणायसत्थेसु । वेदेऊण सुयतेवसु य ते वसुय ? उत्तमं सीलं ॥ १६ ॥ व्याकणछन्दावैशेषिकव्यवहारन्यायशास्त्रेषु । विदित्वा श्रुतेषु च तेषु श्रुतं उत्तमं शीछं ॥

सीलगुणमंडिदाणं देवा भवियाण वल्लहा होति। सुदपारयपउरा णं दुस्सीला अप्पिला लोए ॥ १७॥ शीलगुणमण्डितानां देवा भव्यानां वल्लुभा भवन्ति । श्रुतपारगप्रचुरा दु:शीला अन्पकाः लोके ॥ सन्वे वि य परिहीणा रूवविरूवा वि वदिदसुवया वि । सीलं जेसु सुसीलं सुजीविदं माणुसं तेसिं ॥ १८ ॥ सर्वेऽपि च परिहीना रूपविरूपा अपि पतितसुवयसोऽपि । शीलं येपु सुशीलं सुजीवितं मनुष्यत्वं तेपां ॥ जीवद्या दम सचं अचोरियं बंभचेरसंतोसे। सम्महंसण णाणं तओ य सीलस्स परिवारो ॥ १९ ॥ जीवद्या दमः सत्यं अचौर्य ब्रह्मचर्यसन्तोपौ । सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तपश्च शीलस्य परिवारः ॥ सीलं तवो विसुद्धं दंसणसुद्धी य णाणसुद्धी य। सीलं विसयाण अरी सीलं मोक्खस्स सोपाणं ॥ २०॥ शीलं तपो विशुद्धं दर्शनशुद्धिश्व ज्ञानशुद्धिश्व । शीलं विपयाणामिरः शीलं मोक्षस्य सोपानं ॥ जह विसयलुद्ध विसदो तह थावरजंगमाण घोराणं। सेव्वेसिं पि विणासदि विसयविसं दारुणं होई ॥ २१ ॥ यथा विषयलुब्धो विषदः तथा स्थावरजङ्गमान् घोरान्। सर्वानमपि विनाशयति विषयविषं दारुणं भवति ॥ वारि एकम्मि य जम्मे सरिज्ज विसवेयणाहदो जीवो। विसयविसपरिहया णं भमंति संसारकांतारे ॥ २२ ॥

१ 'किचिदसादेः'' इत्यनेन द्वितियास्थाने षष्टी । द्वितीयादिविभक्तीनां स्थाने किचित् षष्टी स्यादिति सूत्रार्थः। २ ''अस्टासोर्ङीप्'' इत्यनेन द्वितियास्थाने सप्तमी । द्वितीयातृतीययोः स्थाने किचित् सप्तमी भवतीति सूत्रैदंप य । (सं.)।

वारं एकं जन्म गच्छेत् विषवेदनाहतो जीवः। विषयविषपिहता भ्रमन्ति संसारकान्तारे ॥ णरएसु वेयणाओ तिरिक्खए माणुएसु दुक्खाई। देवेसु वि दोहग्गं लहंति विसयासता जीवा ॥ २३ ॥ नरकेषु वेदनाः तिरश्चि मानवेषु दुःखानि। देवेष्वपि दौर्भाग्यं लभन्ते विषयासक्ता जीवाः ॥ तुसधम्मंतबलेण य जह दव्वं ण हि णराण गच्छेदि । तवसीलमंत कुसली खवंति विसयं विसय व खलं ॥२४॥ तुषध्मद्वलेन च यथा द्रव्यं न हि नराणां गच्छति। तपःशीलमन्तः कुशला क्षिपन्ते विपयं विपमिव खलं ?॥ वद्देसु य खण्डेसु य भद्देसु य विसालेसु अंगेसु । अंगेसु य पप्पेसु य सन्वेसु य उत्तमं सीलं ॥ २५ ॥ वृत्तेषु च खण्डेषु च भद्रेषु च विशालेषु अंगेषु। अंगेषु च प्राप्तेषु सर्वेषु च उत्तमं शीळं ॥ पुरिसेण वि सहियाए कुसैमयमूढेहिं विसयलोलेहिं। संसारे भमिदव्वं अरयघरष्टं व भूदेहिं ॥ २६ ॥ पुरुपेणापि सहितेन कुसमयमूढैः विपयलोलै: । संसारे भ्रमितव्यं अरहटघरष्टं इव भूतै: ॥ आदेहि कम्मगंठी जावद्वा विसयरायमोहेहिं। तं छिंदंति कयत्था तवसंजमसीलयगुणेण ॥ २७ ॥ आत्मिन हि कर्मग्रंथिः यात्रद्धा तिषयरागमोहाभ्यां। तां छिन्दन्ति कृतार्थाः तपःसंयमशीलगुणेन ॥

उद्धी व रदणभरिदो तवविणयंसीलदाणरयणाणं । सोहेतो य ससीलो णिव्वाणमणुत्तरं पत्तो ॥ २८ ॥ उद्धिरिव रत्नभूतः तपोविनयशीलदानरत्नानां । शोभेत सशीलः निर्वाणमनुन्तरं प्राप्तः ॥ सुणहाण गद्दहाण:य गोपसुमहिलाण दीसदे मोक्खो। जें सीधंति चउत्थं पिच्छिज्जंता∶जणेहि सव्वेहिं ॥ २९ ॥ ं शुनां गर्दभानां च गोपशुमहिलानां दश्यते मोक्षः । ये साधयन्ति चतुर्थे दर्श्यमानाः जनैः सर्वैः ॥ जइ विसयलोलएहिं णाणीहि हविज्ज साहिदो मोक्खो । तो सो सुरत्तपुत्तो दसपुव्वीओ वि किं गदो नरयं ॥ ३०॥ यदि विषयछोछै: ज्ञानिभिः भवेत् साधितो मोक्षः । तर्हि स सात्यिकपुँत्रः दर्शपूर्विकः कि गतो नरकं ॥ जइ णाणेण विसोहो सीलेण विणा बुहेहि णिहिहो। दसपुव्विस्स य भावो ण किं पुण णिम्मलो जादो ॥ ३१॥ यदि ज्ञानेन विशुद्धः शीलेन विना बुधैर्निदिष्टः । दशपूर्विण: च भावो न किं पुन: निर्मछो जात: ॥ जाए विसयविरत्तो सो गमर्याद् णरयवेयणापउरा । ता लेहदि अरुहपयं भणियं जिणवडुमाणेण ॥ ३२॥ यः विषयविरक्तः स गमयति नरकवेदनां प्रचुरां। तल्लभते अहत्पदं भणितं जिनवर्धमानेन।। एवं बहुप्पयारं जिणेहि पच्चक्खणाणदरिसीहिं। सीलेण य मोक्खपयं अक्खातीदं च लोयणाणेहिं ॥ ३३॥

१ जो. २ सो । ३:रुद्रः ।

एवं बहुप्रकारं जिनै: प्रत्यक्षज्ञानदर्शिभि:। शीलेन च मोक्षपदं अक्षातीतं च लोकज्ञानै:॥

सम्मत्तणाणदंसणतववीरियपंचयारमप्पाणं । जलणो वि पवणसहिदो डहंति पोराणयं कम्मं ॥ ३४ ॥

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनतपोत्रीर्यपंचाचारा आत्मनां । ज्वलनोऽपि पवनसहितः दहंति पौराणकं कर्म ॥

णिद्दुअद्दकम्मा विसयविरत्ता जिदिंदिया धीरा । तवविणयसीलसहिदा सिद्धा सिद्धिगदिं पत्ता ॥ ३५ ॥

निर्दग्धाष्टकर्माणः विपयविरक्ता जितेन्द्रिया धीराः। तपोविनयशीलसहिताः सिद्धाः सिद्धिगति प्राप्ताः॥

लावण्णसीलकुसला जम्ममहीरुहो जस्स सवणस्स । सो सीलो स महप्पा भमित्य गुणवित्थरं भविए ॥ ३६॥

लावण्यशोलकुशलाः जन्ममहीरुहः यस्य श्रवणस्य । स शीलः सःमहात्मा भ्रमेत् गुणविस्तारं भन्ये ॥

णाणं झाणं जोगो दंसणसुद्धी य वीरियावत्तं। सम्मत्तदंसणेण य लहंति जिणसासणे बोहिं॥ ३७॥

ज्ञानं ध्यानं योगो दर्शनशुद्धिश्व वीर्यत्वं । सम्यक्त्वदर्शनेन च लभन्ते जिनशासने वोधिं॥

जिणवयणगहिदसारा विसयविरत्ता तवोधणा धीरा। सीलसलिलेण ण्हावा ते सिद्धालयसुहं जंति॥ ३८॥

जिनवचनगृहीतसारा विषयविरक्ताः तपोधना धीराः। शीलसिल्लेन स्नाताः ते सिद्धालयसुखं यान्ति॥ सव्वगुणखीणकम्मा सुहदुक्खविवज्जिदा मणविसुद्धा । पफोडिय कम्मरया हवंति आराहणापयडा ॥ ३९ ॥

सर्वगुणक्षीणकर्माणः सुखदुःखिवर्वजिता मनोविशुद्धाः।

प्रस्फुटितकर्मरजसः भवन्ति अराधनाप्रकटाः ॥

अरहंते सुहभत्ती सम्मत्तं दंसणेण सुविसुद्धं । सीलं विसयविरागो णाणं पुण केरिसं भणियं ॥ ४० ॥

अर्हति शुभभाक्तिः सम्यक्तवं दर्शनेन सुविशुद्धं । शीलं विषयविरागो ज्ञानं पुनः कीदशं भणितं ॥

> इति श्रीकुन्दकुन्दाचार्यवरिचतशीलप्रामृतकं समाप्तं।

## रयणसारः।

~ფ&ი <del>დ</del>&~

णमिऊण वड्डमाणं परमप्पाणं तियेणं सुद्धेण । वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्माणं ॥ १ ॥ नत्वा वर्धमानं परमात्मानं त्रिकया शुद्धया । वक्यामि रत्नसारं सागारानगारधर्मयोः ॥ पुर्व्व जिणेहि भणियं जहिंदयं गणहरेहि वित्थरियं। पुच्वायरियकैमेणं जं तं वोलेइ सिंह ।। २ ॥ पूर्व जिनै: भिणतं यथास्थितं गणधरै: विस्तारितं । पूर्वाचार्यक्रमेण यत्तत् भाषते सद्दृष्टिः । मदिसुद्णाणबलेण दु सच्छंदं वोर्लंए जिणुत्तमिदि । जो सो होइ कुदिटी ण होइ जिणमग्गलग्गरवो ॥ ३ । मतिश्रुतज्ञानबलेन तु स्वच्छन्दं भापते जिनोक्तमिति। यः स भवति कुदृष्टिर्न भवति जिनमार्गलग्नरतः ॥ सम्मत्तरयणसारं मोखुमहारुक्खमूलमिदि भणियं। तं जाणि जेंइ णिच्छयववहारसरूवदोभेदं ॥ ४ ॥ सम्यक्तवरःनसारं मोक्षमहावृक्षमूलमिति भणितं। तज्ज्ञायते निश्चयव्यवहारस्वरूपद्विभेदं ॥ भयवसणमलविवर्ज्जिय संसारसरीरभोगणिव्विण्णो। अद्युणंगसमग्गो दंसणसुद्धो हुँ पंचगुरुभत्तो ॥ ५ ॥

<sup>9</sup> जिणं तिसुद्धेण ख. पुस्तके पाठः। २ धम्मीणं. ख.। ३ क्रमजं तं ख., ४ बोह्रइ जिणिहिट्टं ख.। ५ जाणिजाउ ख.। ६ जी ख.। ७ व ख.।

भयव्यसनमलविवर्जितः संसारशरीरभोगनिर्विण्णः। अप्रगुणाङ्गसमप्रः दर्शनशुद्धः हि पंचगुरुभक्तः ॥ णियसुद्धप्पणुरत्तो बहिरप्पावच्छवज्ञिओ णाणी । जिणमुणिधम्मं मण्णइ गयदुक्खी होइ सिद्दी ॥ ६ ॥ निजशुद्धात्मानुरक्तः बहिरात्मावस्थावर्जितः ज्ञानी । जिनमुनिधर्मे जानाति गतदुःखो भवति सद्दृष्टिः ॥ मय मूढमणायदणं संकाइ वसण भयमईयारं । जासें चउदालेदे ण संति ते हुंति सिंह ।। ७ ॥ मदो मूहमनायतनं शंकादि व्यसनं भयमातिचारम् । येषां चतुश्चत्वारिंशन्ति एतानि न सन्ति ते भवान्ति सद्दष्टयः॥ उहयगुणवसणभयमलवेरग्गइचारभत्तिविग्घं वा । ष्टे सत्तत्तरिया दंसणसावयगुणा भणिया ॥ ८ ॥ उभयगुणव्यसनभयमलबैराग्यातिचारभक्तिविद्यानि वा । एते सप्तातिः दर्शनश्रावकगुणा भणिताः ॥ देवगुरुसमयभत्ता संसारसरीरभोयपरिचत्ता । रयणत्तयसंजुत्ता ते मणुवाँ सिवसुहं पत्ता ॥ ९ ॥

देवगुरुसमयभक्ताः संसारशरीरभोगपरित्यक्ताः । रत्नत्रयसंयुक्तास्ते मनुष्याः शिवसुखं प्राप्ताः ॥

दाणं पूजा सीलं उववासं बहुविहं पि खवणं पि । सम्मजुदं मोक्खसुहं सम्म विणा दीहसंसारं ॥ १०॥

दानं पूजा शोलं उपवासः बहुविधमपि क्षमणमपि । सम्यक्षवयुतं मोक्षसुखं सम्यक्ष्वं विना दीर्घसंसारं ॥

१ नेयं गाथा ख. पुस्तके। २ या. ख.। ख. ३ रा. ख.।

दाणं पूजामुक्खं सावयधम्मे ण सावयां तेण विणा। झाणज्झयणं मुक्खं जइधम्मे तं विणा तहा सो वि ॥११॥ दानं पूजा मुख्या श्रावकधर्मे न श्रावकाः तेन विना। ध्यानाध्ययनं मुख्यं यतिधर्मे तं विना तथा सोऽपि ॥ दाणु ण धम्मु ण चागु ण भोगु ण बहिरप्प जो पयंगी सो। लोहकसायिगमुहे पडिउँ मरिउँ न संदेहो ॥ १२॥ दानं न धर्मः न त्यागो न भोगो न वहिरात्मा यः पतङ्गः। स लोभकपायाग्निमुखं पतितः मृतः न सन्देहः ॥ जिणपूजा मुणिदाणं करेइ जो देइ सत्तिरूवेण। सम्माइदी सावयधम्मी सो होइ मोक्खमग्गरवो ॥ १३॥ जिनपूजां मुनिदानं करोति यो ददादि शक्तिरूपेण। सम्यदृष्टिः श्रावकधर्मी स भवति मोक्षमार्गरतः॥ पूर्या ( य ) फलेण तिलोके सुरपुज्जो हवेइ सुद्धमणो । दाणफलेण तिलोए सारसुहं भुंजदे णियदं ॥ १४ ॥ पूजाफलेन त्रिलोके सुरपूज्यो भन्नेत् शुद्धमनाः। दानफलेन त्रिलोके सारसुखं मुंक्ते नियतं॥ दाणं भोयणमेत्तं दिण्णइ धण्णो हवेइ सायारो । पत्तापत्तविसेसं सदंसणे किं वियारेण ॥ १५ ॥ दानं भोजनमात्रं ददाति धन्यो भवति सागारः। पात्रापात्रविशेषं स्वदर्शने किं विचारेण ॥ दिर्ण्णइ सुपत्तदाणं विसेसतो होइ भोगसग्गमही। णिव्वाणसुहं कमसो णिद्दिहं जिणवरिंदेहिं ॥ १६ ॥

१ धम्मो. ख. २ सावगो। ख. ३-४ यो. ख. । ५ पूजा. ख. । ६ तिलो-बकेपुर. ख. । ७-८ देण्णइ ख. । ९ दो ।

ददाति सुपात्रदानं विशेषतः भवति भोगस्वर्गमही। निर्वाणसुखं क्रमशः निर्दिष्टं जिनवरेन्द्रैः॥

खेत्तविसेसे काले विवयसुवीयं फलं जहा विउलं। होइ तहा तं जाणई पत्तविसेसेसु दाणफलं॥ १७॥

क्षेत्रविशेषे काले उपितसुर्बाजं फलं यथा विपुलं। भवति तथा तज्जानीहि पात्रविशेषे सुदानफलं।

इँह णियसुवित्तवीयं जो ववइ जिणुत्तसत्तखेत्तेसु । सो तिहुवणरज्जफलं भुंजदि कछाणपंचफलं ॥ १८॥

इह निजसुवित्तबीजं यो वपति जिनोक्तसत्वक्षेत्रेषु । स त्रिभुवनराज्यफलं भुनक्ति कल्याणपंचफलं ॥

मादुपिदुपुत्तमित्तकलत्तधणधण्णवत्थुवाहविसयं। संसारसारसोक्खं सव्वं जाणउ सुपत्तदाणफलं।। १९॥

मातृपितृपुत्रमित्रकलत्रधनधान्यवस्तुवाहनविपयं। संसारसारसौष्ट्यं सर्वे जानीहि सुपात्रदानफलं॥

सत्तंगरज्जणवणिहिभंडारखंडगवलचउद्दहरयणं । छण्णवदिसहसिच्छिविहउ जाणह सुपत्तदाणफलं ॥२०॥

सप्ताङ्गराज्यनवनिधिभण्डारपडङ्गबलचतुर्दशरतनं । पण्णवतिसहस्रस्त्रीविभवं जानीहि सुपात्रदानफलं॥

सुकुलसुरूवसुलक्खणसुमइसुसिक्खाँसुसीलसुगुणचरित्तं । सुईलेसं सुहणामं सुहसादं सुपत्तदाणफलं ॥ २१ ॥

१ जाणउ ख.। २ इय. ख.। ३ क्खो. ख.। ४ सयलक्खमुहाणुह्वणं विह्वं जाणउ ख. पुस्तके; सकलाक्षमुखानुभवनं विभवं जानीहि।

सुकुलसुरूपसुलक्षणसुमितिसुशिक्षासुशीलसुगुणचरित्रं । शुभलेश्यं शुभनाम शुभसातं सुपात्रदानफलं॥ जो मुणिभेत्तवसेसं भुंजइ सो भुंजए जिणुदिद्यं। संसारसारसोक्खं कमसो णिव्वाणवरसोक्खं ॥ २२ ॥ यो मुनिभक्तावशेषं भुंक्ते स भुंक्ते जिनोपदिष्टं। संसारसारसौख्यं क्रमशः निर्वाणसौख्यं ॥ सीदुण्हं वाउ पिउलं सिलेसिमं तह परीसमं वाहि। कायकिलेसुव्वासं जाणिचौ दिण्णए दाणं ॥ २३ । शीतोष्णं वातं पित्तं श्लेष्म तथा परिश्रमं व्याधिं। कायक्केशं उपवासं ज्ञात्वा दत्त दानं॥ हियमियमण्णं पाणं णिरवज्जोसहि णिराउलं ठाणं। सयणासणमुवयरणं जाणिचौं देइ मोक्खरवो ॥ २४ ॥ हितमितं अनं पानं निरवद्यौपिधं निराकुछं स्थानं। शयनासनं उपकरणं ज्ञात्वा ददाति मोक्षरतः॥ अणयाराणं वेज्ञावचं कुज्ञा जहेह जाणिचा । गब्भब्भमेव मादा पिदु वा णिचं तहा णिरालसया ॥ २५॥ अनगाराणां वैयावृत्यं कुर्यात् यथेह ज्ञात्वा । गर्भोद्भविमव माता पिता वा नित्यं तथा निराउसकः॥ सप्पुरिसाणं दाणं कप्पैतरूणं फलाण सोहं वा। लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सँवं जाणे ॥ २६ ॥ सत्पुरुषाणां दानं कल्पतरूणां फलानां शोभामित्र । लोभिनां दानं यदि विमानशोभां शवस्य जानीहि॥

१ भुत्त। २ परीसमव्वाहिं ख.। ३ जो ख.। ४ जाणिजा मोक्खमग्गरओ ख.। ५ भवे ख.। ६ कप्पधुराणविमाणसोहं वा ख.। ७ सवस्स जाणेह ख.।

जसिक पुणलाहे देइ सुबहुगं पि जत्थ तत्थेव। सम्माइसुगुणभायण पत्तविसेसं ण जाणंति ॥ २७ ॥ यशःकीर्तिपुण्यलाभे दद्ति सुबहुकमपि यत्र तत्रैव । सम्यक्त्वादिसुगुणभाजनपात्रविशेषं न जानन्ति ॥ जंतं मंतं तंतं परिचरियं पक्खवाय पियवयणं। पडुच पंचमयाले भरहे दाणं ण किं पि मोक्खस्स ॥ २८ ॥ यंत्रं मंत्रं तंत्रं पिचयीं पक्षपातं प्रियवचनं । प्रतीत्य पंचमकाले भरते दानं न किमपि मोक्षस्य ॥ दाणीणं दालिइं लोहीणं किं हवेइ महसिरियं। उहर्याणं पुव्वजियकम्मफलं जाव होइ थिरं ॥ २९ ॥ दानिनां दरिद्रत्वं छोभिनां किं भवेत् महाश्री: । उभयोः पूर्वाजितकर्मफलं यावत् भवति स्थिरं॥ धणधण्णाइसमिँद्धे सुहं जहा होइ सव्वजीवाणं। मुणिदाणाइसर्मिद्धे सुहं तहा तं विणा दुक्खं ॥ ३०॥ धनधान्यादिसमृद्धे सुखं यथा भवति सर्वजीवानां। मुनिदानादिसमृद्धे सुखं यथा तं विना दुःखं ॥ 1 पत्तं विणा दाणं च सुपुत्त विणा बहुधणं महाखेतं। चित्त विणा वयगुणचारित्तं णिक्कारणं जाणे ॥ ३१ ॥ पात्रं विना दानं च सुपुत्रं विना बहुधनं महाक्षेत्रं। चित्तं विना व्रतगुणमचारित्रं निष्कारणं जानीहि ॥ जिण्णुद्धारपति (दि) द्वाजिणपूजातित्थवंदणविंसे य धणं। जो भुंजइ सो भुंजइ जिणदिद्दं णिरयगईदुक्खं ॥ ३२ ॥

१ किहि ख.। २ लोही ख.। ३ दाणं ण मोक्खस्स ख.। ४ दाणेणं ख.। ५ लोहेणं ख.। ६ उदयाणं ख.। ७-८ मिद्धो. पुस्तके पाठः। ख. पुस्तके तुः एष एव। ९ विसयधणं ख.।

जीणोंद्वारप्रतिष्टाजिनपूजातीर्धवन्दनाविषये च धनं। यो भुंक्ते स भुंक्ते जिनदृष्टं नरकगतिदुःखं ॥ पुत्तकलत्तविदृरो दारिद्दो पंगु मूक बहिरंधो। चांडालाइकुजादो पूजादाणाइदव्वहरो ॥ ३३ ॥ पुत्रकलत्रविदूरः दारिद्रः पंगुः मूकः विधरोऽन्धः। चांडालादिकुजाति: पूजादानादिद्रव्यहर: ॥ इंच्छिय फलं ण लब्भइ जइ लब्भइ सो ण भ्रंजदे णियदं। वा हीणमायरोसे। पूजादाणाइदव्वहरो ॥ ३४ ॥ इच्छितफलं न लभते यदि लभते स न भुंके नियतं। **याधीनामापरो सः** पूजादानादिद्रव्यहरः ॥ गैयहत्थपायनासियकण्णउरंगुलविहागदिदी य । जो तिव्वदुक्खमूलो पूजादाणाइदव्बहरो ॥ ३५ ॥ गतहस्तपादनासिकाकणीरों ऽगुलविधानदृष्टिश्च । यः तीत्रदुःखमूलः पूजादानादिद्रव्यहरः ॥ खयकुद्दमूलसूलो लूचिंभयंदरजलोदरखिसिंरो। सीदुण्हवाहिराई पूजादाणंतरायकम्मफलं ॥ ३६॥ क्षयकुष्टमूलशूलं.....भगन्दरजलोदर. शीतोष्णबाह्यानि पूजादानान्तरायकर्मफळं ॥ णर्इतिरियाइदुरईदरिद्वियलंगहाणिदुक्खाणि । देवगुरुसत्थवंदणसुयभेयसज्झाइदाणविघणफलं ॥ ३७॥ नरकतिर्यग्डुगीतिद्रिद्रिविकलाङ्गहानिदुःखानि । देवगुरुशास्त्रवन्दनाश्रुतभेदस्वाच्यायदानविष्ठपछं ॥

河

१ नेयं गाथा ख. पुस्तके । २ नेयं गाथा ख. पुस्तके । ३-४ रोगविशेषस्य नामनी. । ५ ब्रह्मराइ ख. । ६ नेयं गाथा ख. पुस्तके ।

सम्मविसोही तवगुणचारित्तसण्णाणदाणपरिही णं। भरहे दुस्समकाले "मणुयाणं जायदे णियदं॥ ३८॥

सम्यक्त्विवशुद्धिः तपोगुणचारित्रसंज्ञानदानपरिधयः। भरते दुःषमकाले मनुजानां जायते नियतं॥

ण हि दाणं ण हि पूजा णृहि सीलं ण हि गुणं णै चारित्तं। जे जइणा भणिया ते णेरइया होति कुमाणुसा तिरिया ॥३९॥

न हि दानं न हि पूजा न हि शीछं न हि गुणः न चारित्रं। ये यतिना भणिताः ते नारका भवन्ति कुमानुषाः तिरश्वः ॥

ण वि जाणइ कज्जमकज्जं सेयमसेयं पुण्ण पावं हि । तचमत्तचं धम्ममधम्म सो सम्मउम्मुक्को ॥ ४०॥

नापि जानाति कार्यमकार्ये श्रेयोऽश्रेयः पुण्यं पापं हि । तत्वमतेत्वं धर्म्मधर्मे स सम्यक्त्वोन्मुक्तः ॥

ण वि जाणइ जोग्गमजोग्गं णिचमणिचं हेयमुवादेयं। सचमसचं भवमभवं स सम्मउम्युक्को।। ४१।।

नापि जानाति योग्यमयोग्यं नित्यमनित्यं हेयमुपादेयं । सत्यमसत्यं भावमभावं स सम्यक्त्वोनमुक्तः ॥

लोईयजणसंगादो होइ मइमुहरकुडिलदुव्भावो । लोइयसंगं तम्हा जोई वि तिविहेण मुंचाहो ॥ ४२ ॥

लौकिकजनसंगतो भवति मतिमुखुरकुटिलदुर्भावः। लौकिकसंगं तस्मात् योग्यपि त्रिविधेन मुखतात्।

उग्गो तिन्वो दुहो दुब्भावो दुस्सुदो दुरालावो। दुम्मदरदो विरुद्धो सो जीवो सम्मउम्मुक्को ॥ ४३ ॥

१ या.ख. । २ अस्मादमे हि इति शब्दः। तेन छन्दोभंगो जायते।अतोनिः-सारितः ख. पुस्तके नास्त्यपि । ३ गाथेयं ४०-४१ गाथातः पूर्वं ख. पुस्तके । ४ जोई तिविहेण. ख. । ५ वि ख. ।

उग्नः तीत्रो दुष्टो दुर्भावो दुःश्रुतो दुरालापः । दुर्मतरतो विरुद्धः स जीवो सम्यक्त्वोन्मुक्तः ॥ खुद्दो रुद्दो अणिट विसुणो सगव्वियो सुइओ । गायणजायणभंडणदुस्सणसीलो दु सम्मउम्मुक्को ॥ ४४ ॥ क्षुद्रो रुद्धः रुष्ट अनिष्टः पिशुनः सगर्वितः सूयः । गायनयाचनाभण्डनदूषणशीलस्तु सम्यक्त्वोन्मुक्तः ॥

दोहा---

वाणरगद्दसाणगयवग्घवराहकरहा । पिक्खजॡयसहाव णर जिणवरधम्मुविणासु ॥ ४५ ॥

वानरगर्दभश्वगजन्याघ्रवराहकरभ-।
पक्षिजलौकस्वभावो नरः जिनवरधर्मविनाशकः॥

कुतवकुिंगिकुणाणिक्रवयक्रसीले कुदंसणकुसत्थे । कुनिमित्ते संथुइ पथुइ पसंसणं सम्महाणि होइ णियमं ॥४६॥

कुतपःकुिंगिकुज्ञानिकुव्रतकुशीलेषु कुदर्शनकुशास्त्रयोः। कुनिमित्ते संस्तुतिः प्रस्तुतिः प्रशंसनं सम्यक्त्वहानिः

भवति नियमेन ॥

सम्म विणा सण्णाणं सच्चारित्तं ण होइ णियमेण । तो रयणत्तयमज्झे सम्मुगुणुकिद्दमिदि जिणुदिदं ॥ ४७ ॥

सम्यक्तवं विना सज्ज्ञानं सच्चारित्रं न भवति नियमेन । ततः रत्नत्रयमध्ये सम्यक्तवगुण उत्कृष्ट इति जिनदिष्टम् ॥

तणुकुदी कुलभंगं कुणइ जहा मिच्छमप्पणो वि तहा। दाणाइसुगुणभंगं गुईभंगं मिच्छत्तमेव हो कदं॥ ४८॥

१ जिणभणिदं ख. ।२ पाटोऽयं क-पुस्तके नास्ति ख-पुस्तकात् संयोजितः। षद० २६

तनुकुष्ठी कुलभंगं करोति यथा मिध्यात्वमापन्नोऽपि तथा। दानादिसुगुणभंगं गतिभंगं मिध्यात्वमेव अहो ! कष्टम् ॥ देवगुरुधम्मगुणचारित्तं तवसारमोक्खगइभेयं। जिणवरवयणसुदिहिं विणा दीसइ किह जाणए सम्मं ॥४९॥ देवगुरुधर्मगुणचारित्रं तपःसारमोक्षगतिभेदं । जिनवरवचनसुदृष्टि विना दश्यते कथं ज्ञायके सम्यऋवं ॥ एक्कु खण ण विचिंतइ मोक्खणिमित्तं णिथप्पसब्भावं। अणिस विचितइ पावं बहुलालावं मणे विचितेइ ॥ ५० ॥ एकं क्षणं न विचिन्तयति मोक्षनिमित्तं निजात्मसद्भावं। अनिशं विचिन्तयति पापं बहुलालापं मनसा विचिन्तयति॥ मिच्छामइमयमोहासवमत्तो वोल्लए जहा भुल्लो । तेण ण जाणइ अप्पा अप्पाणं सम्मभावाणं ॥ ५१ ॥ भिथ्यामतिमदमोहासवमत्तः कथयति यथा विस्मृतः। तेन न जानाति आत्मा आत्मनां सद्भावान् ॥ मिहिरो महंधयारं मरुदो मेहं महावणं दाहो। वज्जो गिरिं जहा विणसिंजइ सम्मे जहा कम्मं ॥ ५२ ॥ मिहिर: महान्धकारं मरुत् मेघं महावनं दाह:। वज्रो गिरि यथा विनाशयति सम्यक्रवं तथा कर्म॥ मिच्छंधयारसहियगिहमज्झम्मिय सम्मरयणदीवकलावं। जो पज्जलइ सै दीसइ सम्मं लोयत्तयं जिणुहिहं ॥ ५३ ॥ भिथ्यात्वान्धकारहृदयगृहमध्ये च सम्यक्तवरत्नदीपकछापं ॥

यः प्रज्वालयति स पश्यति सम्यक् लोकत्रयं जिनदृष्टं ॥

१ येन प्रकारेण। २ तेन प्रकारेण। ३ कर्तु। ४ पदिस्सइ. ख.।

कामदुहिं कप्पतरुं चिंतारयणं रसायणं परमं । लद्धो भुंजइ सुक्खं जह दियं जाण तह सम्मं ॥ ५४ ॥ कामदुहं कल्पतरुं चिन्तारत्नं रसायनं परमं। लब्धः भुक्ते सुखं यथा स्थितं जानीहि तथा सन्यक्तवं ॥ र्कतकफलभरियणिम्मलववगयकालियसुवण्ण व्व। मलरहियसम्मजुत्तो भव्ववरो लहइ लहु मोक्खं ॥ ५५ ॥ कतकफलभूतनिर्मलन्यपगतकालिकासुवर्णवत्। मलरहितसम्यक्तवयुतो भन्यवरो लभते लघु मोक्षं ॥ पुव्विठयं खबइ कम्मं पइसदु णो देइ अहिणवं कम्मं। इहपरलोयमहप्पं देई तहा उवसमो भावो ॥ ५६ ॥ पूर्वस्थितं क्षपयित कर्म प्रवेष्टुं न ददाति अभिनवं कर्म। इहपरलोकमाहात्म्यं ददाति तथा उपशमो भावः ॥ सँम्माइद्दी कालं वोलइ वेरग्गणाणभावेण। मिच्छाइद्दी वांछादुव्भावालस्सकलहेहिं ॥ ५७ ॥ सम्यग्दिष्टिः कालं गमयति वैराग्यज्ञानभावेन।

मिध्यादृष्टिः वाञ्छादुर्भावालस्यकलहैः॥

अज्जवसप्पिणिभरहे पउरा रुद्दृङ्गाणया दिद्वा। णद्वा दुद्वा कद्वा पाविद्वा किण्हणीलकाओदा ॥ ५८ ॥

अद्यावसर्पिणीभरते प्रचुरा रुदार्तध्याना दृष्टाः। नष्टा दुष्टाः कष्टाः पापिष्टाः कृष्णनीलकापोताः ॥

अज्जवसप्पिणिभरहे दुस्समया मिच्छपुव्वया सुलहा। सम्मत्तपुव्वसायारणयार दुल्लहा होति ॥ ५९ ॥

१ रसपुरुषं ख.। २ गाथेय ख. पुस्तके नास्ति.। ३ गाथेयं ख. पुस्तके नास्ति।

अद्यावसर्पिणीभरते दुःषमायां मिथ्यात्वपूर्वकाः सुलभाः । सम्यक्त्वपूर्वकाः सागारानगारा दुर्लभा भवन्ति ॥

अज्जवसप्पिणिभरहे धम्मज्झाणं पमादरहिदुत्ति । जिणुदिदं ण हु मण्णइ मिच्छादिद्दी (हवे) सो (हु)॥६०॥

अद्यावसर्पिणीभरते धर्म्यध्यानं प्रमादरहितमिति । जिनदिष्टं न हि मन्यते मिथ्यादृष्टिः भवेत् स हि ॥

असुहादो णिरयाऊँ सुहभावादो दु सग्गसुहमाऊँ। दुहसुहभावं जाणइ जं ते रुच्चेई तं कुणहो।। ६१॥

अशुभतो नरकायुः शुभभावतस्तु स्वर्गसुखायुः । दुः खसुखभावं जानीहि यत्तभ्यं रोचते तत्कुरु ॥

हिंसाइसु कोहाइसु मिच्छाणाणेसु पक्खवाएसु । मच्छरिएसु मएसु दुरहिणिवेसेसु असुहलेसेसु ॥ ६२॥

हिंसादिषु क्रोधादिषु मिथ्याज्ञानेषु पक्षपातेषु । मत्सरितेषु मतेषु दुरभिनिवेशेषु अशुभलेश्यासु ॥

विकहाइसु रुद्दृज्झाणेसु असूयगेसु दंडेसु । सल्लेसु गारवेसु खाइँसु जो वट्टई असुहभावो ॥ ६३॥

विकथादिसु रुद्रार्त्तध्यानेषु असूयकेषु दण्डेषु । शल्येषु गारवेषु ख्यातिषु यो वर्तते अशुभभावः ॥

दव्वित्थकाय छप्पण तचपयत्थेसु सत्तणवणुसु । बंधणसुक्खे तकारणरूपे बारसणुवेक्खे ॥ ६४ ॥

१ दो. पुस्तके। २ माई पुस्तके। ३ रुचेदणं पुस्तके। ४ कुजा ख। ५ व्वाएसु क। ६ वष्टदे. ख।

द्रव्यास्तिकायेषु पट्पंचसु तत्वपदार्थेषु सप्तनवकेषु। बन्धनमोक्षे तत्कारणरूपे द्वादशानुप्रेक्षायां ॥ रयणत्तयस्य स्ववे अज्जाकरेमे द्याइसद्धरमे । इचवमाइगे जो वदृइ सो होइ सुहभावो ॥ ६५ ॥ रत्नत्रयस्य रूपे आर्यकर्मणि दयादिधर्भे । इत्येत्रमादिके यो वर्तते स भवति द्युभभावः ॥ सम्मत्तगुणादो सुगइ मिच्छादो होइ दुग्गई णियमा । इदि जाण किमिह बहुणा जं ते रुचेइ तं कुणहो ॥ ६६ ॥ सम्यक्तवगुणतः सुगतिः मिथ्यात्वतो भवति दुर्गतिः नियमात्। इति जानीहि किमिह बहुना यत्तुभ्यं रोचते तत्कुरु ॥ मोहु ण छिज्जइ अप्पा दारुणकम्मं करेइ बहुवारं। ण हु पावइ भवतीरं किं बहुदुक्खं वहेइ मूढमई ॥ ६७॥ मोहं न छिनत्ति आत्मा दारुणकर्भ करोति बहुवारं। न हि प्राप्नोति भवतीरं किं बहुदु:खं वहति मूढमति: ॥ धरियउ बाहिरि लिंगं परिहरियउ बाहिरक्खसोक्खं हिं। करियउ किरियाकम्मं मरिऊँ जिमऊ बहिरप्पजिऊ ॥६८॥ धरति बाह्यं छिंगं परिहरति बाह्याक्षसौख्यं हि । करोति क्रियाकर्म मरति जायते बहिरात्मजीवः ॥ मोक्खणिमित्तं दुक्खं वहेइ परलोयदिष्टि तणुदिष्टी। मिच्छाभाव ण छिज्जइ किं पावइ मोक्खसोक्खं हि ॥ ६९ ॥

१ कम्मो. क. । २ वि. ख. । ३ मरियउ जमियउ बहिरप्पजीवो. ख. ।

मोक्षनिमित्तं दुःखं वहति परलोकदिष्टिः तनुदिष्टिः । मिथ्यात्वभावान् न छिनत्ति किं प्राप्तोति मोक्षसौख्यं हि ॥

ण हु दंडइ कोहाइं देहं दंडइ कहं खवइ कम्मं। सप्पो किं मुवइ तहा वम्मीए मारिए छोएँ॥ ७०॥

न हि दण्डयति कोधादीनि देहं दंडयति कथं क्षिपते कर्म। सर्पः कि म्रियते तथा वल्मीके मारिते लोके ॥

उवसमम्बभावर्जुंदो णाणी सो भावसंजदो होइ। णाणी कसायवसगो असंजदो होइ सो ताव।। ७१।।

उपरामभवभावयुतो ज्ञानी स भावसंयतो भवति । ज्ञानी कषायवरागोऽसंयतो भवति स तावत् ॥

णाणी खवेइ कम्मं णाणबलेणेदि सुबोलए अण्णाणी। विज्ञो भेसज्जमहं जाँणे इदि णस्सदे वाही॥ ७२॥

ज्ञानी क्षिपते कर्म ज्ञानबलेनेति सुकथयति अज्ञानी। वैद्यो भेषजं अहं जानामीति नाशयति बाधि॥

पुर्वं सेवइ मिच्छामलसोहणहेउ सम्मभेसज्जं । पच्छा सेवइ कम्मामयणासणचरियसम्मभेसज्जं ॥ ७३॥

पूर्व सेवते मिथ्यात्वमलशोधनहेतुः सम्यक्त्वभेषजं । पश्चात् सेवते कर्मामयनाशनचरितसम्यग्भेषजं ॥

अण्णाणी विसयविरत्तादो होइ सयसहस्सगुणो। णाणी कसायविरदो विसयासत्तो जिणुद्दिहं॥ ७४॥

१ विश्वास मारिस क.। २ अस्माद्ये क-पुस्तके विसहरमणि इति शब्दः । ३ तव ख.। ४ सुदो. क.। ५ ताव. ख.। ६ ण जाणदे णस्सदे वाहिं. ख.।

अज्ञानितः विषयविरक्ततः भवति शतसहस्रगुणः। ज्ञानी कषायविरतः विषयासक्तः जिनोद्दिष्टम् ॥ विणओ भक्तिविहीणो महिलाणं रोयणं विणा णेहं। चागो वेरग्ग विणा एदे दोवारिया भणिया ॥ ७५ ॥

विनयो भक्तिविहीनः महिलानां रोधनं विना स्नेहं। त्यागो वैराग्वं विना एते दुर्वारका भणिताः॥

सुंहडो सुरत्त विणा महिला सोहग्गरहियपरिसोहा। वरग्गणाणसंजमहीणा खवणा ण किं वि लब्भंते।। ७६।।

सुभटः शूरत्वं विना महिला सौभाग्यरहितपरिशोभा।
वैराग्यज्ञानसंयमहीना क्षपणा न किमपि लभन्ते ॥
वत्थुसमग्गो मूढो लोहि य लहिए फलं जहा पैच्छा।
अण्णाणी जो विसर्यंपरिचत्तो लहइ तहा चेवं॥ ७७॥

वस्तुसमप्रो मूढो छोभी च छभते फछं यथा पश्चात्। अज्ञानी यो विषयपरित्यक्तो छभते तथैव॥

वत्थुसमग्गो णाणी सुपत्तदाँणी फलं जहा लहइ। णाणसमग्गो विसयपरिचत्तो लहइ तहा चेव ॥ ७८॥

वस्तुसमग्रो ज्ञानी सुपात्रदानी फलं यथा लभते। ज्ञानसमग्रो विषयपरित्यक्तो लभते तथैव॥

भूमहिलाकण्णाईलोहाहिविसहरं कहं पि हवे। कार्यार् सम्मत्तणाणवेरग्गोस्हमतेण जिणुद्दिं।। ७९।।

१ लोही. ख. । २ लहइ. ख. । ३ पेच्छा. क. । ४ विसयासतो. ख. । ५ दाणे ख. । ६ कणाइ क. । ७ इ. क. । ८ किहिंग. ख. । ९ मतेण ख. । वेरगसहमंतेण क. ।

भूमहिलाकन्यादिलोभाहिविषहरो कथमपि भवेत्। सम्यक्तवज्ञानवैराग्यौषधमंत्रेण जिनोदिएं॥

पुर्वं जो पंचेंदियतणुमणुवचिहत्थपायमुंडहरो। पच्छा सिरमुंडहरो सिवगइपहणायगो होई।। ८०॥

पूर्व यः पंचेन्द्रियतनुमनोवाग्घस्तपादमुं हहरः । पश्चात् शिरोमुं डहरः शिवगतिपथनायको भवति ॥

पतिभत्तिविहीण सदी भिचो य जिणसमयभत्तिहीण जई। गुरुभत्तिहीण सिस्सो दुग्गइमग्गाणुलग्गणो णियमाँ॥८१॥

पतिभक्तिविहीना सती भृत्यश्च जिनसमयभक्तिहीनो यतिः।
गुरुभक्तिहीनः शिष्यो दुर्गतिमार्गानु हमो नियमात्॥

गुरुभत्तिविहीणाणं सिस्साणं सव्वसंगविरदाणं । ऊसरें छेत्ते विवयसुबीयसमं जाण सव्वणुद्वाणं ॥ ८२ ॥

गुरुभक्तिविहीनानां शिष्यानां सर्वसङ्गविरतानां । जघरक्षेत्रे उपितसुबीजसमं जानीहि सर्वानुष्टानं ॥

रज्जं पहाणहीणं पदिहीणं देसगामरहबलं।
गुरुभत्तिहीणसिस्साणुद्दाणं णस्सदे सव्वं।। ८३॥

राज्यं प्रधानहीनं पतिहीनं देशग्रामार्थबलं । राष्ट्र गुरुभक्तिहीनशिष्यानुष्टानं नश्यति सर्वे ॥

सम्माण विर्णं य रूई भित्तं विणा दाण दया विणा धम्मं । गुरुभत्ति विणा तवचरित्तं णिप्फलं जाण ॥ ८४ ॥

१ मण ख.। २ मुंडाउ क.। ३ लग्गवो ख.। ४ णियदो ख.। ५ खेते ख.। ६ विण विणयरूई ख.। ७ रूपी. क.।

सम्मानं विना च रुचिः भक्ति विना दानं दया विना धर्मः।
गुरुभक्तिं विना तपश्चारित्रं निष्फलं जानीहि॥

हाणादाणवियारविहीणदो बाहिरक्खसुक्खं हि । किं तजियं किं भजियं किं मोक्खु दिद्दं जिणुदिदं ॥ ८५॥

हानादानविचारविहीनतः वाह्याक्षसुखं हि । किं त्यक्तं किं भाजितं किं मोक्षो दृष्टो जिनदृष्टः ॥

कायकिलेसुववासं दुद्धरतवसरणकारणं जाण । तं णियसुद्धंसरूवपरिपुण्णं चेदि कम्मणिम्भूलं ॥ ८६॥

कायक्केशोपवासं दुर्घरतपश्चरणकारणं जानीहि । तन्निजशुद्धस्वरूपपरिपूर्णे आत्मिन कर्मानिर्मूलं॥

कम्मु ण खवेइ जो हु परवम्ह ण जाणेइ सम्मउम्मुक्को। अत्थु ण तत्थु ण जीवो लिंगं घेर्तूण किं करई।। ८७॥

कर्म न क्षिपते यो हि परब्रह्म न जानाति सम्यक्त्वोन्मुक्तः। अत्र न तत्र न जीवो छिंगं गृहीत्वा किं करोति॥

अप्पाणं पि ण पिच्छइ ण मुणइ ण वि सद्दइ ण भावेइ। बहुदुक्खभारमूलं लिंगं घित्तूण किं करई।। ८८॥

आत्मानमिप न पश्यति न जानाति नापि श्रद्धाति न भावयति । बहुदु:खभारमूळं छिंगं गृहीत्वा किं करोति ॥

जाव ण जाणइ अप्पा अप्पाणं दुक्खमप्पणो तावं। तेण अणंतसुहाणं अप्पाणं भावए जोई।। ८९।।

१ भणियं. ख.। २ किं मोक्खो ण दिहं. ख.। ३ णियसुद्दपरुद्दपरिपण्णं ख.। ४ धत्तूण. ख.।

यावन जानाति आत्मा आत्मानं दुःखमात्मनस्तावत् । तेनानन्तमुखमात्मानं भावयेत् योगी ॥

णियतच्चुवलद्धि विणा सम्मज्जवलद्धि णित्थि णियमेण। सम्मज्जवलद्धि विणा णिव्वाणं णित्थि जिणुदिहं॥ ९०॥

निजतत्वोपलिंध विना सम्यक्त्वोपलिंधनिति । सम्यक्त्वोपलिंध विना निर्वाणं नास्ति जिनदृष्टं ॥

पैवयणसारव्भासं परमप्पाझाणंकारणं झाणं। कम्मक्खवणणिमित्तं कम्मक्खवणिहि मोक्खसोक्खं हि।।९१॥

प्रवचनसाराभ्यासं परमात्मध्यानकारणं ध्यानं । कर्मक्षपणनिमित्तं कर्मक्षपणैः मोक्षतौढ्यं हि ॥

सालविहीणो राउँ दाणदयाधम्मरिहयगिहसोहा । णाणविहीणतवो वि य जीव विणा देहसोहं चै ॥ ९२ ॥

सालविहीनो राजा दानद्याधर्मरहितगृहिशोभा। ज्ञानविहीनतपोऽपि च जीवं विना देहशोभा च॥

मिक्ख सिलिम्मे पर्डिओ मुबइ जहा तह परिग्गहे पर्डिउँ। लोही मूढो खवणो कायिकलेसेसु अण्णाणी ॥ ९३॥

मिक्षका श्लेष्माण पतिता म्रियते यथा तथा परिप्रहे पतितः ।

लोभी मूढः क्षपणः कायक्केरोषु अज्ञानी ॥

णाणब्भासविहीणो सपरं तचं ण जाणए किं पि। झाणं तस्स ण होइ हु ताव ण कम्मं खवेइ ण हु मोक्खो।।९४॥

१ नेषं गाथासूत्रं. ख-पुस्तके अत्र स्थले किन्तु बव्हघे। २ वा. ख.। ३ सिलिम्मपुडियो ख.। ४ यो ख.।

ज्ञानाभ्यासविहीनः स्वपरं तत्वं न जानाति किमपि। ध्यानं तस्य न भवति हि तावन कर्म क्षपयति न हि मोक्षः ॥ अज्झयणमेव झाणं पंचेंदियणिग्गहं कसायं पि। ती पंचमयाले पव-यणसारब्भासमेव कुज्जाहो ॥९५॥ अध्ययनमेव ध्यानं पंचेन्द्रियनिप्रहो कपायस्यापि । ततः पंचमकाले प्रवचनसारभ्यासमेव कुर्यात्॥ धम्मज्झाणब्भासं करेइ तिविहेण जाव सुद्धेण। परमप्पञ्चाणचेतो तेणेव खवेइ कम्माणि ॥ ९६ ॥ धर्म्यध्यानाभ्यासं करोति त्रिविधेन यावच्छुद्धेन। परमात्मध्यानचेताः तेनैव क्षपयति कर्माणि ॥ पावारंभणिवित्ती प्रण्णारंभे पउत्तिकरणं पि। णाणं धम्मज्झाणं जिणभणियं सन्वजीवाणं ॥ ९७ ॥ पापारंभानेवृत्तिः पुण्यारंभे प्रवृत्तिकरणमपि । ज्ञानं धर्म्यध्यानं जिनभणितं सर्वजीवानां ॥ सुदणाणब्भासं जो कुणई सम्मं ण होइ तवयरणं। कुव्वं जइ मूढमइ संसारसुखाणुरत्तो सो ॥ ९८ ॥ श्रुतज्ञानाभ्यासं यः करोति सम्यक्त्वं न भवति तपश्चरणं । कुर्वन् यतिः मूढमतिः संसारसुखानुरक्तः सः ॥ तच्चवियारणसीलो मोक्खपहाराहणासहावजुदो। अणवरयं धम्मकहापंसंगदो होइ मुणिराओ ॥ ९९ ॥

१ तत्तो. ख.। २ ण कुणइ. ख.। ३ कुव्वंतो मूढ. ख.। ४ जो. क.।

त्त्विवचारणशीलो मोक्षपथाराधनास्वभावयुत: । अनवरतं धर्मकथाप्रसंगतो भवति मुनिराजः ॥ विकहाइवि पमुक्को आहाकम्माइविरहिओ णाणी। धम्मुद्देसण्कुसलो अणुपेहाभावणाजुदो जोई ॥ १००॥ विक्यादिविप्रमुक्तः आधाकर्मादिविरहितो ज्ञानी । धर्भदेशनाकुशलोऽनुप्रेक्षाभावनायुतो योगी ॥ अनियप्पो णिइंदो णिम्मोहो णिक्कलंकओ णियदो। णिम्मलसहावजुत्तो जोई सो होइ मुणिराओ ॥ १०१ ॥ अविकल्पो निर्न्दन्द्वो निर्मोहो निष्कलङ्को नियतः। निर्मलस्वभावयुक्तो योगी स भवति मुनिराजः ॥ णिंदावंचणदूरो परिसहउवसग्गदुक्ख सहमाणो । सुहझाणज्झयणरदो गयसंगो होइ सुणिराओ ॥ १०२ ॥ निन्दावंचनादूरः परीषहोपसर्गदुःखं सहमानः । शुभध्यानाध्ययनरतो गतसङ्गो भवति मुनिराजः॥ तिव्वं कायकिलेसं कुव्वंतो मिच्छभावसंजुत्तो। सव्वण्णुवएसे सो णिव्वाणसुहं ण गच्छेई ॥ १०३॥ तीवं कायक्रेशं कुर्वन् मिध्यात्वभावसंयुक्तः। सर्वज्ञोपदेशेन स निर्वाणसुखं न गच्छति ॥ रायाइमलजुदाणं णियप्परूवं ण दिस्सए किं पि। समलाद्रिसे रूवं ण दिस्सए जह तहा णेयं ॥ १०४ ॥

रागादिमलयुक्तानां निजात्मरूपं न दश्यते किंमपि। समलादर्शे रूपं न दस्यते यथा तथा ज्ञेयम् ॥ दंडत्तयसल्लत्तयमंडियमाणो असूयगो साह । भंडणजायणसीलो हिंडइ सो दीहसंसारे ॥ १०५ ॥ दण्डत्रयशल्यत्रयमण्डितमानोऽसूयकः साधुः। भण्डनयाचनाशीलो हिण्डते स दीर्घसंसारे॥ देहादिसु अणुरत्ता विसयासत्ता कसायसंजुत्ता। अप्पसहावे सुत्ता ते साहू सम्मपरिचत्ता ॥ १०६ ॥ देहादिषु अनुरक्ता विषयासक्ताः कपयसंयुक्ताः। आत्मस्वभावे सुप्ताः ते साधवः सम्यक्त्वपरित्यक्ताः ॥ आरंभे धणधण्णे उवयरणे कैक्खिया तहा सुया। वयगुणसीलविहीणा कसायकलहप्पिया मुहुरा ॥१०७॥ आरम्भे धनधान्ये उपकरणे कक्षितास्तथा सूयाः। व्रतगुणशीलविहीनाः कपायकलहिप्रया मुखराः ॥ संघविरोहकुसीला सच्छंदा रहियगुरुकुला मृदा। रायाइसेवया ते जिणधम्मविराहिया साहू ॥ १०८ ॥ संघविरोधकुशीलाः स्वच्छन्दा रहितगुरुकुला मूढाः। राजादिसेवकाः ते जिनधर्मविराधकाः साधवः॥ जोइसविज्ञामंतोपजीवणं वा य वस्सववहारं। धणधणपडिग्गहणं समणाणं दूसणं होइ॥ १०९॥ ज्योतिर्विद्यामंत्रोपजीवनं वा च वर्षव्यवहारं ?। धनधान्यप्रतिप्रहणं श्रमणानां दूपणं भवति ॥

वसद्दीपडिमोवयरणे गणगच्छे समयजाइकुले। सिस्सपिडसिस्सछत्ते सुतजाते कप्पर्ड प्रच्छे ॥ ११० ॥ वसतिप्रतिमोपकरणे गणगच्छे समयजातिकुले। शिष्यप्रतिशिष्यच्छात्रे सुतजाते कर्पटे पुस्तके ॥ पिच्छे संत्थरणे इच्छास लोहेण कुणइ ममयारं। यार्वेच अट्टरुं ताव ण मुंचेदि ण हु सोक्खं ॥ १११॥ पिच्छिकायां संस्तरे इच्छासु छोमन करोति ममकारं। यावच आर्तरौद्रं तावन मुखति न हि सुखं ॥ जे पावारंभरया कसायजुत्ता परिग्गहासत्ता। लोयववहारपउरा ते साह सम्मउम्मुका ॥ ११२ ॥ ये पापारंभरताः कपाययुक्ताः परिप्रहासक्ताः । छोकन्यवहारप्रचुराः ते साधवः सम्यक्त्वोन्मुक्ताः ॥ चर्ममिंहमंसलवलुद्धो सुणहो गज्जए सुणिं ? दिद्दा । जह पाविद्वो सो धम्मिटं दिद्वा सगीयद्वो ॥ ११३ ॥ चर्मास्थिमांसलवलुब्धः शुनकः गर्जति मुनिं दृष्ट्वा । यथा पापिष्ठः स धर्मिष्ठं दृष्ट्या.....॥ ण सहंति इयरदप्पं थुवंति अप्पाण अप्पमहप्पं। जिब्भणिमित्त कुणंति ते साहू सम्मउम्मुका ॥ ११४ ॥ न सहन्ते इतरदर्पे स्तुवन्ति आत्मनात्ममाहात्म्यं। जिव्हानिमित्तं कुर्वन्ति ते साधवः सम्यक्त्वोन्मुक्ताः॥

१ सुवइचालसु. क. परिप्रहेषु । २ तावत्थ. क.। ३-, ११०-१११-गाथा-द्वयं धात्रस्थले नास्ति ख पुस्तके । ४ नेदं गाथासूत्रं. ख-पुस्तके । ५ थुवंति ये इप्पं. ख.।

भुजेइ जहालाहं लहेइ जइ णाणसंजमणिमित्तं। झाणज्झयणणिमित्तं अणियारो मोक्खमगगरवो ॥ ११५॥ मुंके यथालामं लभते यतिः ज्ञानसंयमनि।मित्तं। ध्यानाध्ययनानिभित्तं अनगारो मोक्षमार्गरतः॥ उयरग्गिसमणमक्खमक्खण गोयार सन्भपूरण भमरं। णाऊण तप्पयारे णिच एवं भुंजए भिक्खु ॥ ११६ ॥ उदरामिशमनं अक्षम्रक्षणं गोचारं श्वम्रपूरणं भ्रमरं। ज्ञात्वा तत्प्रकारान् नित्यमेवं भुंक्तां भिक्षुः॥ रसरुहिरमंसमेद्दिसुकिलमल्युत्तपूर्यकिमिबहुलं। दुग्गंधमसुइचम्ममयमणिचमचेयणं पडणं ॥ ११७॥ रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिशुक्रमलमूत्रपूयक्रभिबहुछं। दुर्गन्धमशुचि चर्ममयमनित्यमचेतनं पतनं ॥ बहुदुक्खभायणं कम्मकारणं भिण्णमप्पणो देही। तं देहं धम्माणुद्दाणकारणं चेदि पोसए भिक्खू ॥ ११८ ॥ बहुदु:खभाजनं कर्मकारणं भिन्न आत्मनो देह:। तं देहं धर्मानुष्टानकारणं चेति पोषयेत् भिक्षः। कोहेण य कलहेण य जायणसीलेण संकिलेसेण। रुद्देण य रोसेण य भुंजइ किं विंतरो भिक्खू ॥ ११९॥ क्रोधेन च कल्हेन च याचनाशीलेन संक्रेशेन। रुद्रेण च रोषेण च मुंते कि व्यन्तरो भिक्षुः ॥ दिव्वुत्तरणसरित्थं जाणिचाहो धरेह जइ सुद्धो । तत्तायसिंडसमं भिक्खू तुह पाणिगयपिंडं ॥ १२० ॥

१ देहं. ख.।

दिव्योत्तरणसदशं ज्ञात्वा अहो धर यदि शुद्धं। तप्ताय:पिण्डसमं भिक्षो ! तव पाणिगतापिण्डं ॥ संजमतवझाणज्झयविण्णाणए गिण्हए पडिग्गहणं। वचइ गिण्हइ भिक्खू ण सक्कदे विज्ञिदं दुक्खं ॥ १२१ ॥ संयमतपोध्यानाध्ययनिवज्ञानकेन गृह्णाति प्रतिग्रहणं। त्यक्तवा गृह्णाति भिक्षु न शक्तोति वर्जितुं दुःखं ॥ भुत्तो अयोगुलोसइयो तत्तो अग्गिसिखोपमो यज्जे। भ्रंजइ ये दुस्सीला रत्तिपंडं असंयत्तो ॥ १२२ ॥ अविरददेसमहव्वइ आगमरुइणैं विचारतचण्हं। पत्तंत्तरं सहस्सं णिद्दिहं जिणवरिंदेहिं ॥ १२३ ॥ अविरतदेशमहाव्रतिनां आगमरुचीनां विचारतत्वज्ञानां। पात्रान्तरं सहस्रं निर्दिष्टं जिनवरेन्द्रैः॥ उवसमणिरीहझाणझयणाइमहागुणा जहा दिद्वा। जेसिं ते मुणिणाहा उत्तमपत्ता तहा भणिया ॥ १२४ ॥ उपशमनिरीहध्यानाध्ययनमहागुणा यथा दृष्टाः। येषां ते मुनिनाथा उत्तमपात्राणि तथा भणिताः ॥ दंसँणसुद्धो धम्मज्झाणरदो संविज्जिदो णिसछो । पत्तविसेसो भणियो तें गुणहीणो दु विवरीदो ॥ १२५ ॥ दर्शनशुद्धो धर्म्यध्यानरतः संवर्जितः निःशल्यः। पात्रविशेषो भणितः तैर्गुणैः हीनस्तु विपरीतः ॥

१ **अस्या गाथा**या भावो नावगतः पुस्तकद्वयेऽपि अशुद्धावभाति। २ तं पुस्तः द्वयेऽपि पाठः ३ नेयं गाथा ख. पुस्तके।

| संम्माइगुणविसेसं पत्तविसेसं जिणेहि णिदिहं।                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| तं।। १२६।                                                                              |
| सम्यक्त्वादिगुणविशेषः पात्रविशेषो जिनैः निर्दिष्टः।                                    |
|                                                                                        |
| ण वि जाणइ जिणसिद्धसरूव तिविहेण तह णियप्पाणं।                                           |
| जो तिव्वं कुणइ तवं सो हिंडइ दीहसंसारे ॥ १२७ ॥                                          |
| नापि जानाति जिनसिद्धस्वरूपं त्रिविधेन तथा निजात्मानं ।                                 |
| यः तीवं करोति तपः स हिंडते दीर्घसंसारे॥                                                |
| णिच्छयववहारसरूवं जो रयणत्तयं ण जाणइ सो।                                                |
| जं कीरइ तं मिच्छारूवं सव्वं जिणुद्दिहं ॥ १२८ ॥                                         |
| निश्चयव्यवहारस्वरूपं यो रत्नत्रयं न जानाति सः।                                         |
| यत्करोति तन्मिध्यारूपं सर्वे जिनदृष्टं ॥                                               |
| किं जाणिऊण सयलं तचं किचा तवं च किं बहुलं।                                              |
| सम्मविसोहिविहीणं णाणतवं जाण भववीयं ॥ १२९॥                                              |
| कि ज्ञात्वा सकलं तत्वं कृत्वा तपः च कि बहुलं।                                          |
| सम्यक्त्वविद्युद्धिविहीनं ज्ञानतपः जानीहि भववीजं ॥                                     |
| वयगुणसीलपरीसहजयं च चरियं च तवं छडावसयं।                                                |
| झाण्र झयणं सन्वं सम्म विणा जाण भवबीयं ॥ १३०॥                                           |
| व्रतगुणशीलपरीषहजयं च चरितं च तपः पडावश्यकानि ।                                         |
| ध्यानं अध्ययनं सर्वे सम्यक्तवं विना जानीहि भवबीतं ॥                                    |
| खाई पूजा लाहं सक्काराइं किमिच्छसे जोई।                                                 |
| साइ पूजा लाह तमकाराइ क्यान जिस जाइ ।<br>इच्छिसि जइ परलोयं तेहिं किं तुझ परलोयं ॥ १३१ ॥ |
| र कारा अर परकाम वारि । में सुरा परकाम ॥ १५१ ॥                                          |

१ गाथेयं ख-पुस्तके नास्ति।

ख्यातिं पूजां लाभं सत्कारादि किमिच्छिस योगिन्!। इच्छिसि यदि परलोकं तै: किं तव परलोकं ॥ कम्माद्विहावसहावगुणं जो भाविऊण भावेण। णियसुद्धप्पा रुच्चइ तस्स य णियमेण होइ णिव्वाणं ॥१३२॥ कर्मात्मविभावस्वभावगुणं यो भावयित्वा भावेन। निजशुद्धात्मा रोचते तस्मै च नियमेन भवति निर्वाणं ॥ मूलुत्तस्त्तरुद्वादी भावकम्मदो मुक्को। आसववंधणसंवरणिज्जर जाणेह किं बहुणा ॥ १३३ ॥ मूलोत्तरोत्तरद्रव्यतः भावकर्मतः मुक्तः। आस्रवबन्धनसंवरनिर्जरा जानीहि किं बहुना ॥ विसयविरत्तो ग्रुंचइ विसयासत्तो ण ग्रुंचए जोई। बहिरंतरपरमप्पाभेयं जाणेह किं बहुणा ॥ १३४ ॥ विषयविरक्तो मुंचति विषयासक्तो न मुञ्जति योगी। बहिरन्तःपरमात्मभेदं जानीहि किं बहुना ॥ अप्पाण णाणझाणज्झयणसुहमियरसायणप्पाणं। मोत्तूण उक्खाण सुहं जो भ्रंजइ सो हु बहिरप्पा ॥ १३५॥ आत्मनो ज्ञानध्यानाध्ययनसुखामृतरसायनपानं । मुक्तवा अक्षाणां सुखं यो भुंक्ते स हि बहिरात्मा ॥ किंपायफलं पकं विसमिस्सिदमोदंगिंव चारुसुहं। जिन्भसुहं दिदिपियं जह तह जाणक्खसोक्खं पि ॥१३६॥ किम्पाकफलं विपमिश्रितमोदकं चारुसुखं। जि॰हासुखं दृष्टिप्रियं यथा तथा जानीहि अक्षसुखमि ॥

१ आसवसंवरणिज्ञरभेयं ख। २ णियअपणाण ख। ३ मोद्विद्वारुणसोहं ख।

देह कलत्तं पुत्तं मित्ताइ विहावचेदणारूवं। अप्पसरूवं भावइ सो चेव हवेइ बहिरप्पा ॥ १३७॥

देहं कलत्रं पुत्रं मित्रादिकं विभावचेतनारूपं। आत्मस्वरूपं भावयति स एव भवेत् बहिरात्मा॥

इंदियविसयसुहाइसु मूढमई रमेंइ ण लहई तचं। बहुदुक्खमिदि ण चिंतइ सो चेव हवेइ बहिरपा॥ १३८॥

इन्द्रियविपयसुखादिषु मूढमतिः रमते न लभते तत्वं। बहुदुःखमिति न चिन्तयति स एव भवेत् बहिरात्मा॥

जं जं अक्खाण सुहं तं तं तिव्वं करेइ बहुदुक्खं । अप्पाणिमदि ण चिंतइ सो चेव हवेइ बहिरप्पा ॥१३९॥

यद्यक्षाणां सुखं तत्तत्तीत्रं करोति बहुदुःखं । आत्मानमिति न चिन्तयित स एव भवेद्वहिरात्मा ॥

जेसिं अमेज्झमज्झे उप्पण्णाणं हवेइ तत्थेव रुई। तह बहिरप्पाणं बाहिरिंदियविसएसु होइ मई।। १४०॥

येपां अमेध्यमध्ये उत्पन्नानां भवेत् तत्रैव रुचिः । तथा बहिरात्मनां वहिरिन्द्रियविपयेषु भवति मतिः ॥

सिविणे वि ण भुंजइ विसयाइं देहाइभिण्णभावमई । जइ णियप्परूवो सिवसुहरत्तो दु मिज्झिमप्पो सो ॥१४१॥

स्वप्नेऽपि न भुंक्ते विषयान् देहादिभिन्नभावमतिः।

भुंके निजात्मरूपं शिवसुखरक्तः तु मध्यमात्मा सः ॥

मलमुत्तघडव्व चिरं वासिय दुव्वासणं णं मुंचेइ। पक्खालियसम्मत्तजलो यृण्णाणम्मएण पुण्णो वि।। १४२॥

१ रमइ लहइ ण लहई तं ख। २ वि य णाणावियेण पुण्णो वि. ख।

मलमूत्रघटवत् चिरं वासितां दुर्वासनां न मुञ्चाते। प्रक्षालितसम्यक्त्वजलो यज्ज्ञानामृतेन पूर्णोऽपि ॥ सम्माइही णाणी अक्खाण सुहं कहं पि अणुहवइ। केणावि ण परिहारण वाहैणविणासणह भेसज्जं ॥ १४३॥ सम्यग्दृष्टिः ज्ञानी अक्षाणां सुखं कथमपि अनुभवति । केनापि न परिहारयति व्याधिविनाशार्थं भेषजं ॥ किं बहुणा हो तजि बहिरप्पसरूवाणि सयलभावाणि। भजि मज्झिमपरमप्पा वत्थुसरूवाणि भावाणि ॥ १४४॥ किं बहुना अहो त्यज बहिरात्मस्वरूपान् सकलभावान्। भज मध्यमपरमात्मनां वस्तुस्वरूपान् भावान् ॥ चउगइसंसारगमणकारणभूयाणि दुक्खहेऊणि। ताणि हवे बहिरप्पा वत्थुसरूवाणि भावाणि ॥ १४५॥ चतुर्गतिसंसारगमनकारणभूता दुःखहेतवः। ते भवन्ति बहिरात्मनां वस्तुस्वरूपा भावाः॥ मोक्खगइगमणकारणभूयाणि पसत्थपुण्णहेऊणि । ताणि हवे दुविहप्पा वत्थुसरूवाणि भावाणि ॥१४६॥ मोक्षगतिगमनकारणभूताः प्रशस्तपुण्यहेतवः। ते भवन्ति द्विविधात्मनां वस्तुस्वरूपा भावाः ॥ द्व्वगुणपञ्जएहिं जाणइ परसमयससमयादिविभेयं। अप्पाणं जाणइ सो सिवगइपहणायगो होई ॥१४७॥ द्रव्यगुणपर्यायैः जानाति परसमयस्वसमयादिविभेदं । आत्मानं जानाति स शिवगपधनायको भवति ॥

१ वाहिणासणह ख।

बहिरंतरप्पभेयं परसमयं भण्णये जिणिदेहिं। परमप्पो सगसमयं तब्भेयं जाण गुणढाणे ॥१४८॥ बहिरन्तरात्मभेदः परसमयः भण्यते जिनेन्द्रैः। परमात्मा स्वकसमयः तद्भेदं जानीहि गुणस्थाने ॥ मिस्सोत्ति बाहिरप्पा तरतमया तुरिय अंतरप्पजहण्णा। संतोत्ति मज्झिमंतर खीणुत्तम परम जिणसिद्धा ॥१४९॥ मिश्रेति बहिरात्मा तरतमकः तुर्थे अन्तरात्मजघन्यः। शान्तेति मध्यमान्तः क्षीणे उत्तमः परमाः जिनसिद्धाः ॥ मुढत्तयसञ्चत्रयदोसत्तयदंडगारवतयेहिं। परिमुको जोई सो सिवगइपहणायगो होई ॥१५०॥ मूढत्रयशल्यत्रयदोषत्रयदण्डगारवत्रयै: । परिमुक्तो योगी स शिवगतिपथनायको भवति । रयणत्तयकरणत्तयजोगत्तयगुत्तित्तयविसुद्धेहिं। संजुत्तो जोई सो सिवगइपहणायगो होई ॥१५१॥ रत्नत्रयकरणत्रययोगत्रयगुप्तित्रयविशुद्धैः। संयुक्तो योगी स शिवगतिपथनायको भवति ॥ बहिरन्भंतरगंथविम्भुको सुद्धोवजोयसंजुत्तो । मूलुत्तरगुणपुण्णो सिवगइपहणायगो होई ॥१५२॥ बहिरभ्यन्तरप्रन्थविमुक्तः शुद्धोपयोगसंयुक्तः । मूळोत्तरगुणपूर्णः शिवगतिपथनायको भवति ॥ जं जाइ जरामरणंदुहदुद्दविसाहिविसविणासयरं।

सिवसुहलाहं सम्मं संभावईं सुणई साहएँ साहू ॥१५३॥

१-२ य. ख । ३ ये. ख ।

यजातिजरामरणदुःखदुष्टविषाहिविषविनाशकरं। शिवसुखलाभं सम्यक्तवं संभावय शृणु साधक साधो!॥ किं बहुणा हो देविंदाहिंदणरिंदगणधरिंदेहिं। पुजा परमप्पा जे तं जाण पहाणसम्मगुणं॥१५४॥

किं बहुना अहो देवेन्द्राहीन्द्रनरेन्द्रगणधरेन्द्रै: । पूज्याः परमात्मानः ये तज्जानीहि प्रधानसम्यक्तवगुणं ॥

उवसमई सम्मत्तं मिच्छत्त बलेण पेछए तस्स । परिवर्द्दति कसाया अवसप्पिणिकालदोसेण ॥१५५॥

उपशमकं सम्यक्तवं मिथ्यात्वं बलेन क्षिपति तत् ?। परिवर्तन्ते कपाया अवसर्पिणीकालदोषेण ॥

गुणवयतवसमपिडमादाणं जलगालणं अणत्थिमियं। दंसणणाणचरित्तं किरिया तेवण्ण सावया भणिया।।१५६॥

गुणवततपःसमप्रतिमादानं जलगालनं अनस्तिमितं । दर्शनज्ञानचरित्रं क्रिया त्रिपंचाशत् श्राविका भणिताः ॥

णाणेण झाणसिद्धी झाणादो सव्वकम्मणिज्ञरणं। णिज्ञरणफलं मोक्खं णाणब्भासं तदो कुज्जा ॥१५७॥

ज्ञानेन ध्यानसिद्धिः ध्यानतः सर्वकर्मनिर्जरणं । ।निर्जरणफलं मोक्षः ज्ञानाभ्यासं ततः कुर्यात् ॥

कुसलस्स तवो णिवुणस्स संजमो समपरस्स वेरग्गो। सुदभावणेण तत्तिय तम्हा सुदभावणं कुणह ॥१५८॥

१ अस्माद्राथासूत्रादमे १२२ अंके स्थिता गाथा पुनरिप लिखित—पुस्तके वर्तते। सा तु अत्र पुनर्न मुदिता। ख-पुस्तके तु अत्रैव वर्तते, न तु तत्र। २ रात्रिभुक्तिवर्जनं।

कुशलंस्य तपः निपुणस्य संयमः समपरस्य वैराग्यं। श्रुतभावनेन तत्रयं तस्माच्छ्तभावनाः कुर्यात्।।

कालमणंतं जीवो मिच्छसरूवेण पंचसंसारे। हिंडदि ण लेई सम्मं संसारब्भमणपारंभो।।१५९॥

कालमनन्तं जीवो मिथ्यात्वस्वरूपेण पंचसंसारे । हिण्डते न लभते सम्यक्त्वं संसारभ्रमणप्रारम्भः ॥

सम्महंसणसुद्धं जाव दु लभते हि ताव सुही। सम्महंसणसुद्धं जाव ण लभते हि ताव दुही।।१६०॥

सम्यग्दर्शनशुद्धं यावत्तु लभते हि तावत् सुखी। सम्यग्दर्शनशुद्धं यावन्न लभते हि तावहुःखी॥

किं बहुणा वचणेण दु सव्वं दुक्खेव सम्मत्त विणा । सम्मत्तेण वि जुत्तं सव्वं सोक्खेव जाणं खु ॥१६१॥

ाकें बहुना वचनेन तु सर्वे दुःखमेव सम्यक्तवं विना। सम्यक्तवेनापि युक्तं सर्वे सुखमेव जानीहि खलु॥

णिक्खेवणयप्पमाणं सद्दालंकारछंद लहिं यूणं। नाटयपुराणकम्मं सम्म विणा दीहसंसारं ॥१६२॥

निक्षेपनयप्रमाणं शब्दालंकारछन्द.....।
नाटकपुराणकम सम्यक्त्वं विना दीर्घसंसारं ॥

रयणत्त्रयमेव गणं गच्छं गमणस्स मोक्खमग्गस्स । संघो गुणसंघाओ समयो खलु णिम्मलो अप्पा ॥१६३॥

१ लह्ड ख। २ या. ख। ३ संसारा. ख। ४ अस्या अग्रे—वसही इति ११० पिच्छे इति १११ गाथाद्वयं लिखित—पुस्तके वर्तते, तच पूर्व ४१४ पृष्ठे आगतं। ख—पुस्तके तु अत्रव वर्तते न तु पूर्व। ५ अस्माद्रिं मिहिरो इति, मिच्छंघ इति, पवयणसार इति, धम्मज्झाण इति च गाथाचतुष्ट्यं। तच पूर्व कमेण ५२-५३-५१-५६ अंके आगतं।

रत्तत्रयमेव गणः गच्छः गमनस्य मोक्षमार्गस्य । संघो गुणसंघातः समयः खलु निर्मल आत्मा ॥ जिणलिंगध्रो जोई विरायसम्मत्तसंजुदो णाणी । परमोवेक्खाइरियो सिवगइपहणायगो होई ॥१६४॥

जिनिक योगी विरागसम्यक्तवसंयुतो ज्ञानी । परमोपेक्षादिरिक्तः शिवगतिपथनायको भवति ॥

सम्मं णाणं वेरग्गतवोभावं णिरीहवित्तिचारित्तं। -गुणसीलसहावं उप्पञ्जइ रयणसारमिणं ।।१६५॥

सम्यक्तं ज्ञानं वैराग्यतपोभावं निरीहवृत्तिचारित्रं ।
गुणशीलस्वभावं उत्पादयति रत्नसारोऽयं ॥

गंथिमणं जो ण दिर्ह ण हु मण्णइ ण हु सुणेइ ण हु पढइ।
ण हु चिंतइ ण हु भावइ सो चेव हवेइ कुिह्ही ।।१६६।।
प्रन्थिममं यो न पश्यित न हि मन्यते न हि शृणोति न हि पठित ।
न हि चिन्तयित न हि भावयित स चैव भवेत् कुहिष्टः ॥
इदि सज्जणपुज्जं रयणसारं गंथं णिरालसो णिचं ।
जो पढइ सुणइ भावइ पावइ सो सासयं ठाणं ॥१६७॥

इति सज्जनपूज्यं रत्नसारप्रन्थं निरंश्विसो नित्यं । यः पठित शृणोति भावयति प्राप्तोति स शास्त्रतं स्थानं ॥

समाप्तोयं रयणसारः

१ अस्या अग्रे ५४ अंके स्थिता कामदुहीति गाथा वर्तते लिखित-पुस्तके। स-पुस्तके तु अत्रेव। २ अस्मादमे अज्जविसप्पिणीत्यादि ६० अंके स्थिता गाथा लिखित-पुस्तके, ख-पुस्तके त्वत्रेव।

## बारस अणुवेक्खा।



णिमऊण सन्विसिद्धे झाणुत्तमखिवददीहसंसारे। दस दस दो दो य जिणे दस दो अणुपेहणं वोच्छे॥१॥

नत्वा सर्वसिद्धान् ध्यानोत्तमक्षपितदीर्वसंसारान् । दश दश दश द्रौ दश दश दश दश दश दश वक्ष्य ॥

अद्भवमसरणमेगत्तमण्णसंसार लोगमसुचित्तं। आसवसंवरणिज्जरधम्मं बोहिं च चितेज्जो॥२॥

अध्रवमरारणमेकत्वमन्यसंसारे लोकमशुचित्वं । आस्त्रवसंवरनिर्जाराधम्मे बोधि च चिन्तयेत् ॥

वरभवणजाणवाहणसयणासण देवमणुवरायाणं । मादुपिदुसजणभिच्चसंत्रंधिणो य पिदिवियाणिचा ॥ ३॥

वरभवनयानवाहनशयनानानि देवमनुजराज्ञाम् । मातृपितृस्वजनभृत्यसम्बन्धिनश्च पितृब्योऽनित्याः ॥

सामगिगदियरूवं आरोग्गं जोवणं वलं तेजं। सोहग्गं लावण्णं सुरधणुमिव सस्सयं ण हवे॥ ४॥

समग्रेन्द्रियरूपं आरोग्यं यौवनं बलं तेज: । सौभाग्यं लावण्यं सुरधनुरिव शाश्वतं न भवेत् ॥

जलबुब्बुदसक्षधणुखणरुचिषणसोहमिव थिरं ण हवे। अहमिंदद्वाणाई बलदेवप्पहुदिपज्जाया।। ५।।

जलबुद्धदशक्रधनुःक्षणरुचिघनशोभेत्र स्थिरं न भवेत्। अहमिन्द्रस्थानानि बलदेवप्रभृतिपर्यायाः॥ जीवणिबद्धं देहं खीरोदयिमव विणस्सदे सिग्धं।
भोगोपभोगकारणद्व्वं णिचं कहं होदि॥ ६॥
जीवनिबद्धं देहं क्षीरोदकिमव विनश्यित शीघ्रम्।
भोगोपभोगकारणद्वव्यं नित्यं कथं भवति॥
परमहेण दु आदा देवासुरमणुवरायविहवेहिं।
विदिश्तों सो अप्पा सस्सद्मिदि चिंतए णिचं॥ ७॥
परमार्थेन तु आत्मा देवासुरमनुजराजविभवैः।
व्यतिरिक्तः स आत्मा शाश्वत इति चिन्तयेत् नित्यं॥

इत्यधुवानुप्रेक्षा ।

मिणमंतोसहरक्खा हयगयरहुँ य सयलविज्ञाओ ।
जीवाणं ण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयि ।। ८ ।।
मिणमन्त्रोषधरक्षाः हयगजरथाश्च सकलविद्याः ।
जीवानां न हि शरणं त्रिषु लोकेषु मरणसमये ॥
सग्गो हवे हि दुगं मिचा देवा य पहरणं वज्जं ।
अइरावणो गइंदो इंदस्स ण विज्ञदे सरणं ॥ ९ ॥
स्वर्गो भवेत् हि दुर्ग भृत्या देवाश्च प्रहरणं वज्रं ।
ऐरावणो गजेन्द्रः इन्द्रस्य न विद्यते शरणं ॥
णविणिहि चउदहरयणं हयमत्तगइंदचाउरंगवलं
चक्रेसस्स ण सरणं पेच्छंतो किह्ये काले ॥ १० ॥
नविनिधः चतुर्दशरत्नं हयमत्तगजेन्द्रचतुरङ्गबलम् ।
चक्रेशस्य न शरणं पश्यत किर्तते कालेन ॥

१ रहड सयल, पुस्तके पाठः।

जाइजरमरणरोगभयदो रक्खेदि अप्पणो अप्पा।
तम्हा आदा सरणं वंधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥ ११ ॥
जातिजरामरणरोगभयतः रक्षति आत्मानं आत्मा ॥
तस्मादात्मा शरणं बन्धोदयसत्त्वकर्मव्यतिरिक्तः ॥
अरुहा सिद्धाइरिया उवझाया साहु पंचपरमेटी ॥
ते वि हु चेटदि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ १२ ॥
अर्हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्यायाः साधवः पञ्चपरमेष्टिनः ॥
ते पि हि तिष्ठन्ति आत्मिनि तस्मात् आत्मा हि मे शरणम् ॥
सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारितं च सत्तवो चेव ॥
सम्मत्तं सप्णाणं सच्चारितं च सत्तवो चेव ॥
सम्यक्तवं सद्ज्ञानं सच्चारित्रं च सत्तपश्चैव ॥
चत्वारि तिष्ठन्ति आत्मिनि तस्मात् आत्मा हि मे शरणम् ॥
इत्यशरणानुप्रक्षा ॥

एको करेदि कम्मं एको हिंडदि य दीहसंसारे।
एको जायदि मरदि य तस्स फलं अंजदे एको ॥ १४॥
एकः करोति कर्म एकः हिण्डति च दीर्घसंसारे।
एकः जायते मियते च तस्य फलं भुङ्क्ते एकः ॥
एको करेदि पावं विसयणिमित्तेण तिव्वलोहेण।
णिरयतिरियेसु जीवो तस्स फलं अंजदे एको ॥ १५॥
एकः करोति पापं विषयनिमित्तेन तीव्रलोभेन।
नरकतिर्यक्षु जीवो तस्य फलं भुङ्क्ते एकः ॥
एको करेदि पुणां धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण।
मणुवदेवेसु जीवो तस्स फलं अंजदे एको ॥ १६॥

एकः करोति पुण्यं धर्मनिमित्तेन पात्रदानेन । मानवदेवेषु जीवो तस्य फलं भुङ्क्ते एकः ॥

उत्तमपत्तं भणियं सम्मत्तगुणेण संजुदो साहू । सम्मादिही सावय मिज्झमपत्तो हु विण्णेयो ॥ १७॥

उमत्तपात्रं भणितं सम्यक्त्वगुणेन संयुतः साधुः। सम्यग्दृष्टिः श्रावको मध्यमपात्रं हि विज्ञेयः॥

णिंदिहो जिणसमये अविरदसम्मो जहण्णपत्तोति । सम्मत्तरयणरहियो अपत्तमिदि संपरिक्खेज्जो ॥ १८ ॥

निर्दिष्टः जिनसमये अविरतसम्यक्तवः जघन्यपात्रं इति । सम्यक्तवरत्नरहितः अपात्रमिति संपरीक्ष्यः ॥

दंसणभद्वा भद्वा दंसणभद्वस्य णित्थ णिव्वाणं । सिज्झंति चरियभद्वा दंसणभद्वा ण सिज्झंति ॥ १९॥

दर्शनभ्रष्टा भ्रष्टा दर्शनभ्रष्टस्य नास्ति निर्वाणम् । सिद्धयन्ति चरित्रभ्रष्टा दर्शनभ्रष्टा न सिद्धयन्ति ॥

एकोह णिम्ममो सुद्धो णाणदंसणलक्खणो। सुद्धेयत्तसुपादेयमेवं चिंतेइ संजदो॥ २०॥

एको ऽहं निर्ममः शुद्धः ज्ञानदर्शनलक्षणः। शुद्धैकत्वमुपादेयं एवं चिन्तयेत् संयतः॥ इत्येकत्वानुप्रेक्षा।

मादापिदरसहोदरपुत्तकलत्तादिबंधुसंदोहो। जीवस्स ण संबंधो णियकज्जवसेण वृहति॥ २१॥ मातृपितृसहोदरपुत्रकलत्रादिबन्धुसन्दोहः। जीवस्य न सम्बन्धो निजकार्यवशेन वर्तन्ते॥ अण्णो अण्णं सोयदि मदोत्ति मम णाहगोत्ति मणांतो। अप्पाणं ण हु सोयदि संसारमहण्णवे बुहुं॥ २२॥

अन्यः अन्यं शोचित मदीयोस्ति मम नाथक इति मन्यमानः। आत्मानं न हि शोचिति संसारमहार्णवे पतितम्।।

अण्णं इमं सरीरादिगंपि जं होज बाहिरं दव्वं। णाणं दंसणमादा एवं चिंतेहि अण्णत्तं॥ २३॥

अन्यदिदं शरीरादिकं अपि यत् भवति बाह्यं द्रव्यम् । ज्ञानं दर्शनमात्मा एवं चिन्तय अन्यस्वम् ॥

इत्यन्यत्वानुप्रेक्षा ।

पंचिवहे संसारे जाइजरामरणरोगभयप्पउरे। जिणमग्गमपेच्छंतो जीवो परिभमदि चिरकालं॥ २४॥

पंचिवधे संसारे जातिजरामरणरोगभयप्रचुरे । जिनमार्गमपश्यन् जीवः परिश्रमति चिरकालम् ॥

सम्बे वि पोग्गला खलु एगे भ्रुत्तुन्झिया हु जीवेण। असयं अणंतखुत्तो पुग्गलपरियदृसंसारे॥ २५॥

सर्वेऽपि पुद्रलाः खलु एकेन भुक्तोज्झिता हि जीवेन।

असक्तदनंतकृत्वः पुद्गलपरिवर्तसंसारे ॥

सव्वम्हि लोयखेत्ते कमसो तण्णित्य जण्ण उपपणं। उग्गाहणेण बहुसो परिभमिदो खेत्तसंसारे।। २६॥

सर्वस्मिन् लोकक्षेत्रे क्रमशः तनास्ति यत्र न उत्पनः। अवगाहनेन बहुशः परिभ्रमितः क्षेत्रसंसारे॥

अवसप्पिणिउस्मप्पिणिसमयाविलयासु णिरवसेसेसु। जादो सुदो य बहुसो परिभमिदो कालसंसारे॥ २७॥

अवसर्पिण्युत्सर्पिणीसमयाविकवासु निरवशेषासु । जातः मृतः च बहुशः परिभ्रमितः कालसंसारे ॥

णिरयाउजहण्णादिसु जाव दु उवरिल्लवा (गा) दु गेवेज्जा। मिच्छत्तसंसिदेण दु बहुसो वि भवदिदी भमिदो॥ २८॥

नरकायुर्जघन्यादिषु यावत् तु उपरितनानि प्रैवेयिकाणि । मिथ्यात्वसंश्रितेन तु बहुराः अपि भवस्थितौ भ्रमितः ॥

सन्वे पयडिदिको अणुभागप्पदेसबंधठाणाणि । जीवो मिच्छत्तवसा भमिदो पुण भावसंसारे ॥ २९॥

सर्वाः प्रकृतिस्थितयोऽनुभागप्रदेशबन्धस्थानानि । जीवः मिथ्यात्ववशात् भ्रमितः पुनः भावसंसारे ॥

पुत्तकलत्तिणिमित्तं अत्थं अज्जयदि पावबुद्धीए। परिहरदि द्यादाणं सो जीवो भमदि संसारे॥ ३०॥

पुत्रकलत्रनिमित्तं अर्थे अजर्यति पापबुद्धया । परिहरति दयादानं सः जीवः भ्रमति संसारे ॥

मम पुत्तं मम भज्जा मम धणधण्णोत्ति तिव्वकंखाए। चइऊण धम्मबुद्धि पच्छा परिपडदि दीहसंसारे॥ ३१॥

मम पुत्रो मम भायी मम धनधान्यमिति तीव्रकांक्षया। त्यक्तवा धर्मबुद्धि पश्चात् परिपतित दीर्घसंसारे॥ मिच्छोदयेण जीवो णिंदंतो जेण्णभासियं धम्मं। कुधम्मकुलिंगकुतित्थं मण्णंतो भमदि संसारे ॥ ३२ ॥ मिथ्यात्वोदयेन जीवः निदन् जैनभाषितं धर्मम्। कुधर्मकुलिङ्गकुतीर्थे मन्यमानः भ्रमति संसारे ॥ हंतृण जीवरासिं महुमंसं सेविऊण सुरपाणं । परद्व्वपरकलत्तं गहिऊण य भमदि संसारे ॥३३॥ हत्वा जीवराशिं मधुमांसं सेवित्वा सुरापानम्। परद्रव्यपरकळत्रं गृहीत्वा च भ्रमति संसारे॥ जत्तेण कुणइ पावं विसयणिमित्तं च अहणिसं जीवो । मोहंधयारसहिओ तेण दु परिपडदि संसारे ॥ ३४ ॥ यत्नेन करोति पापं विपयनिमित्तं च अहर्निशं जीव:। मोहान्धकारसहितः तेन तु परिपतित संसारे ॥ णिचिदरधादुसत्त य तरुदस वियालिंदिएसु छचेव। सुरणिरयतिरियचउरो चोइस मणुवे सदसहस्सा ॥ ३५ ॥ नित्येतरधातुसप्त च तरुद्श विकलेन्द्रियेषु पट् चैव । सुरनारकतिर्यक्चतस्रः चतुर्दश मनुजे शतसहस्राः॥ संजोगविप्पजोगं लाहालाहं सुहं च दुक्खं च। संसारे भूदाणं होदि हु माणं तहावमाणं च ॥ ३६ ॥ संयोगविप्रयोगं लाभालाभं सुखं च दुःखं च। संसारे भूतानां भवति हि मानं तथावमानं च ॥ कम्मणिमित्तं जीवो हिंडदि संसारघोरकांतारे। जीवस्स ण संसारो णिचयणयकम्मणिम्मुको ॥ ६७॥

१ संसारे अभूदमाणं इति पुस्तके पाठः ।

कर्मनिमित्तं जीवः हिंडित संसारघारकांतारे। जीवस्य न संसारः निश्चयनयकर्मनिर्मुक्तः॥

संसारमदिकतो जीवोवादेयमिदि विचिंतेज्ञो। संसारदुहकंतो जीवो सो हेयमिदि विचिंतेज्ञो॥ ३८॥

संसारमतिक्रान्तः जीव उपादेय इति विचिन्तनीयम् । संसारदुःखाक्रान्तः जीवः स हेय इति विचिन्तनीयम् ॥

इति संसारानुभेक्षा ।

जीवादिपयद्वाणं समवाओ सो णिरुचये लोगो। तिविहो हवेइ लोगो अहमज्झिमउड्टुभेएण॥ ३९॥

जीवादिपदार्थानां समवायः स निरुच्यते लोकः।

त्रिविधः भवेत् लोकः अधोमध्यमोर्ध्वभेदेन॥

णिरया हवंति हेटा मज्झे दीवंबुरासयोसंखा। सग्गो तिसिट भेओ एत्तो उड्ढं हवे मोक्खो॥ ४०॥

नरका भवंति अधस्तने मध्ये द्वीपाम्बुराशयाः असंख्या । स्वर्गः त्रिषष्टिभेदः एतस्मात् ऊर्ध्वं भवेत् मोक्षः ॥

इंगितीस सत्त चतारि दोण्णि एकेक छक चदुकपे। तित्तिय एकेकेंदियणामा उडुआदितेसद्दी ॥ ४१॥

एकत्रिंशत् सप्त चत्वारि द्वौ एकैकं ष्टुं चतुःकल्पे। त्रित्रिकमेकैकेन्द्रकनामानि ऋत्वादित्रिषष्टिः॥

असुहेण णिरयतिरियं सुहउवजोगेण दिविजणरसोक्खं। सुद्धेण लहइ सिद्धिं एवं लोयं विचितिज्जो ॥ ४२॥ अशुभेन नरकतिर्यञ्चं शुभोपयोगेन दिविज-नरसौख्यम् । शुद्धेन लभते सिद्धिं एवं लोकः विचिन्तनीयः ॥ इति लोकानुत्रेक्षा ।

अदीहिं पडित्रद्धं मंसविलित्तं तएण ओच्छण्णं। किमिसंकुलेहिं भरिदमचोक्खं देहं सयाकालं ॥ ४३ ॥ अस्थिभिः प्रतिबद्धं मांसविछिप्तं त्वचा अवच्छनम्। किभिसंकुछै: भरितं अप्रशस्तं देहं सदाकालम् ॥ दुग्गंधं बीभत्थं कलिमलभरिदं अचेयणं मुत्तं। सडणप्पडणसहावं देहं इदि चिंतये णिचं ॥ ४४ ॥ दुर्गंधं बीभत्सं कलिमलभृतं अचेतनं मूर्त्तम्। स्वलनपतनस्वभावं देहं इति चिन्तयेत् नित्यम्॥ रसरुहिरमंसमेदद्दीमज्जसंकुलं मुत्तपूयिकमिबहुलं। दुग्गंधमसुचि चम्ममयमणिचमचेयणं पडणम् ॥ ४५ ॥ रपणनाः रसरुधिरमांसमेदास्थिमजासंकुलं मूत्रपूयक्रिमबहुलम्। दुर्गन्धं अशुचि चर्ममयं अनित्यं अचेतनं पतनम् ॥ देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिओ अणंतसुहणिलयो। चोक्खो हवेइ अप्पा इदि णिचं भावणं कुज्जा ॥ ४६ ॥ देहात् व्यतिरिक्तः कर्भविरहितः अनन्तसुखनिलयः।

देहात् व्यतिरिक्तः कर्भविरहितः अनन्तमुखनिल्यः। प्रशस्तः भवेत् आत्मा इति नित्यं भावनां कुर्यात्।। इत्यग्जनित्वानुप्रेक्षा।

मिच्छंत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होति। पणपणचउतियभेदा सम्मं परिकित्तिदा समए॥ ४७॥ भिध्यात्वं अविरमणं कषाययोगाश्व आस्त्रवा भवान्त । पञ्चपञ्चचतुःत्रिकभेदाः सम्यक् प्रकीर्तिताः समये ॥

ण्यंतविणयविवरियसंसयमण्णाणिमिदि हवे पंच। अविरमणं हिंसादी पंचिवहो सो हवइ गियमेण।। ४८॥

> एकान्तिविनयिपरीतसंशयं अज्ञानं इति भवेत् पञ्च । अविरमणं हिंसादि पञ्चिविधं तत् भवति नियमेन॥

कोहो माणो माया लोहो वि य चउविहं कसायं खु।
मणविकाएण पुणो जोगो तिवियप्पमिदि जाणे ॥ ४९॥

क्रोधः मानः माया लोभः अपि च चंतुर्विधः कषायः खलु । मनोवचःकायेन पुनः योगः त्रिविकल्प इति जानीहि ॥

असुहेदरभेदेण दु एकेकं विणिदं हवे दुविहं। आहारादीसण्णा असुहमणं इदि विजाणेहि॥ ५०॥

अशुभेतरभेदेन तु एकैकं वर्णितं भवेत् द्विविधम्। आहारादिसंज्ञा अशुभमनः इति विजानीहि ॥

किण्हादितिण्णि लेस्सा करणजसोक्खेसु गिहिपरिणामो। ईसाविसादभावो असुहमणं त्ति य जिणा वेंति॥ ५१॥

कृष्णादितिस्तः छेश्याः करणजसौख्येषु गृद्धिपरिणामः । ईर्षाविषादभावः अशुभमन इति च जिना बुवन्ति ॥

रागो दोसो मोहो हास्सादीणोकसायपरिणामो। थूलो वा सुहुमो वा असुहमणो त्ति य जिणा वेंति॥ ५२॥

रागः द्वेषः मोहः हास्यादि-नोकषायपरिणामः। स्थृलः वा सूक्ष्मः वा अशुभमन इति च जिना ब्रुवन्ति॥

भत्तिच्छिरायचोरकहाओ वयणं वियाण असुहमिदि। बंधणछेदणमारणकिरिया सा असुहकायेति॥ ५३॥ भक्तस्त्रीराजचौरकथाः वचनं विजानीहि अशुभिति । बन्धनछेदनमारणिकया सा अशुभकाय इति॥ मोत्तूण असुहभावं पुव्वुत्तं णिरचसेसदो दव्वं। वदसमिदिसीलसंजमपरिणामं सुहमणं जाणे ५४॥ मुक्त्वा अशुभभावं पूर्वोक्तं निरवशेषतः द्रव्यम् । व्रतसमितिशीलसंयमपरिणामं शुममनः जानीहि ॥ संसारछेदकारणवयणं सुहवयणमिदि जिणुद्दिहं। जिणदेवादिसु पूजा सुहकायं त्ति य हवे चेहा ॥ ५५ ॥ संसारच्छेदकारणवचनं शुभवचनामिति जिनोदिष्टम्। जिनदेवादिषु पूजा शुभकायमिति च भवेत् चेष्टा ॥ जम्मसमुद्दे बहुदोसवीचिये दुक्खजलचराकिणो। जीवस्स परिब्भमणं कम्मासवकारणं होदि ॥ ५६ ॥ जन्मसमुद्रे बहुदोषवीचिके दुःखजलचराकीणे । जीवस्य परिभ्रमणं कमीस्त्रवकारणं भवति ॥ कम्मासवेण जीवो बुडदि संसारसागरे घोरे। जण्णाणवसं किरियां मोक्खणिमित्तं परंपरया ॥ ५७ ॥ कर्मास्त्रवेण जीवः ब्रुडति संसारसागरे घोरे। या ज्ञानवशा क्रिया मोक्षनिमित्तं परम्परया ॥ आसवहेदू जीवो जम्मसमुद्दे णिमज्जदे खिप्पं। आसविकरिया तम्हा मोक्खणिमित्तं ण चिंतेज्जो ॥ ५८ ॥ आस्त्रवेहतोः जीवः जन्मसमुद्रे निमज्जित क्षिप्रम् ।
आस्त्रविक्षया तस्मात् मोक्षनिमित्तं न चिन्तनीया ॥
पारंपज्जाएण दु आसविकरियाए णित्थ णिव्वाणं ।
संसारगमणकारणिमिदि णिंदं आसवो जाण ॥ ५९ ॥
पारम्पर्येण तु आस्त्रविक्षयया नास्ति निर्वाणम् ।
संसारगमनकारणिमिति निन्दां आस्त्रवं जानीहि ॥
पुव्युत्तासविभया णिच्छयणयएण णित्थ जीवस्स ।
उह्यासविभिम्मुकं अप्पाणं चितए णिचं ॥ ६० ॥
पूर्वेक्तास्त्रवभेदाः निश्चयनयेन न सन्ति जीवस्य ।
उभयास्त्रवानर्मुक्तं आत्मानं चिन्तयेत् नित्यं ॥
इत्यास्त्रवानुष्रेक्षा ।

चलमिलणमगाढं च विज्ञिय सम्मत्तिदिकवाडेण ।

मिच्छत्तासवदारिणरोहो होदित्ति जिणेहिं णिहिहं ॥६१॥

चलमिलनमगाढं च वर्जियत्वा सम्यक्त्वदृद्धकपाटेन ।

मिच्यात्वास्त्रवहारिनरोधः भवति इति जिनैः निर्दिष्टम् ॥

पंचमहव्ययमणसा अविरमणिरोहणं हवे णियमा ।

कोहादिआसवाणं दाराणि कसायरिहयपछगेहिं (१) ॥६२॥

पंचमहाव्रतमनसा अविरमणिनरोधनं भवेत् नियमात् ।

कोधादि-आस्त्रवाणां द्वाराणि कषायरिहतपरिणामैः ॥

सहजोगस पवित्ती संवरणं कुणिद असुहजोगस्स ।

सुहजोगस गिरोहो सुद्धवजोगेण संभवदि ॥ ६३॥

शुभयोगेषु प्रवृतिः संवरणं करोति अशुभयोगस्य ।

शुभयागस्य निरोधः शुद्धोपयोगेन सम्भवति ॥

सुद्धवजोगेण पुणो धम्मं सुकं च होदि जीवस्स । तम्हा संवरहेदू झाणोत्ति विचिंतये णिचं ॥ ६४ ॥

शुद्रोपयोगेन पुनः धर्भ शुक्कं च भवति जीवस्य। तस्मात् संवरहेतुः ध्यानमिति विचिन्तयत् नित्यम्॥

जीवस्स ण संवरणं परमदृणएण सुद्धभावादो । संवरभावविमुकं अप्पाणं चिंतये णिचं ॥ ६५॥

जीवस्य न संवरणं परमार्थनयन शुद्धभावात्। संवरभावविमुक्तं आत्मानं चिन्तयेत् ॥ इति संवरानुप्रेक्षा।

बंधपदेसग्गलणं णिज्जरणं इदि जिणेहि पण्णत्तम्। जेण हवे संत्ररणं तेण दु णिज्जरणमिदि जाणे ॥ ६६ ॥

बन्धप्रदेशगळनं निर्जारणं इति जिनैः प्रज्ञप्तं । येन भवेत्संवरणं तेन तु निर्जारणभिति जानीहि ॥

सा पुण दुविहा णेथा सकालपका तवेण कयमाणा। चदुगदियाणं पढमा वयजुत्ताणं हवे विदिया॥ ६७॥

सा पुनः द्विविधा ज्ञेया स्वकालपका तपसा क्रियमाणा। चतुर्गातेकानां प्रथमा व्रतयुक्तानां भवेत् द्वितीया॥

इति निर्जरानुप्रेक्षा ।

एयारसदसभेयं धम्मं सम्मत्तपुरुवयं भणियं। सागारणगाराणं उत्तमसुहसंपजुत्तेहिं॥ ६८॥

एकादशदशभेदो धर्मी सम्यक्तवपूर्वको भिणतः। सागारानगाराणां उत्तमसुखसम्प्रयुक्तैः॥

दंसणवयसामाइयपोसहसिचित्तरायभत्ते य। बम्हारंभपरिग्गहअणुमणमुद्दि देसविरदेदे ॥ ६९ ॥

दर्शनव्रतसामायिकप्रोषधसचित्तरात्रिभक्ताः च । ब्रह्मारंभपरिप्रहानुमतोदिष्टा देशविरतस्यैते ॥

उत्तमखममदवज्जवसच्चसउचं च संजमं चेव। तवचागमिकंचण्हं बम्हा इदि दसविहं होदि ॥ ७०॥

उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचं च संयमः च । तपस्त्यागं आकि ज्चन्यं ब्रह्म इति दशविधं भवति ॥

कोहुप्पत्तिस्स पुणो बहिरंगं जिंद हवेदि सक्खादं। ण कुणदि किंचि वि कोह तस्स खमा होदि धम्मोत्ति॥७१॥

क्रोधोत्पत्तेः पुनः बहिरङ्गं यदि भवेत् साक्षात् । न करोति किञ्चिदपि क्रोधं तस्य क्षमा भवति धर्म इति ॥

कुलरूवजादिबुद्धिसु तवसुदसीलेसु गारवं किंचि। जो ण वि कुट्वदि समणो मद्दवधम्मं हवे तस्स ॥ ७२॥

कुलक्पजातिबुद्धिषु तपश्चतशिलेषु गर्वे किश्चित्। यः नैव कराति श्रमणो मार्दवधर्मी भवेत् तस्य॥

मोत्तूण कुडिलभावं णिम्मलहिदयेण चरदि जो समणो। अज्जवधम्मं तइयो तस्स दु संभवदि णियमेण ॥ ७३॥

मुक्तवा कुटिलभावं निर्मल्हृद्येन चरति यः श्रमणः। आर्जवधर्मः तृतीयः तस्य तु संभवति नियमेन॥

परसंतावयकारणवयणं मोत्तूण सपरहिदवयणं ।

जो वददि भिक्खु तुरियो तस्स दु धम्मो हवे सचं ॥७४॥

परसंतापककारणवचनं मुक्तवा स्वपरहितवचनम्।
यः वदति भिक्षुः तुरीयः तस्य तु धर्मः भवेत् सत्यम्॥

कंखाभावणिवित्तिं किचा वेरग्गभावणाजुत्तो । जो वदृदि परममुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच्चं ॥ ७५॥

कांक्षाभावनिवृतिं कृत्वा वैराग्यभावनायुक्तः।

यः वर्तते परममुनिः तस्य तु धर्मः भवेत् शौचम् ॥

वदसमिदिपालणाए दंडचाएण इंदियजएण। परिणममाणस्स पुणो संजमधम्मो हवे णियमा।। ७६।।

व्रतसमितिपालनेन दण्डत्यागेन इन्द्रियजयेन । परिणममानस्य पुनः संयमधर्मः भवेत् नियमात् ॥

विसयकसायविणिग्गहभावं काऊण झाणसज्झाए। जो भावइ अप्पाणं तस्स तवं होदि णियमेण॥ ७७॥

विषयकषायि विनिग्रहभावं कृत्वा ध्यानस्वाध्यायेन । यः भावयति आत्मानं तस्य तपः भवति नियमेन ॥

णिव्वेगतियं भावइ मोहं चइऊण सव्वदव्वेसु । जो तस्स हवे चागो इदि भणिदं जिणवरिंदेहिं॥ ७८॥

निर्वेगित्रिकं भावयेत् मोहं त्यक्तवा सर्वद्रव्येषु । यः तस्य भवेत् त्याग इति भणितं जिनवरेन्द्रैः ॥

होऊण य णिस्संगो णियभावं णिग्गहित्तु सुहदुहदं। णिदंदेण दु वद्ददि अणयारो तस्स किंचण्हं ॥ ७९॥

भूत्वा च निस्सङ्गः निजभावं निगृह्य सुखदुःखदम् । निर्द्वन्द्वेन तु वर्तते अनगारः तस्याकिञ्चन्यम् ॥

सव्वंगं पेच्छंतो इत्थीणं तासु सुयदि दुब्भावं । सो बम्हचेरभावं सुक्कदि खलु दुद्धरं धरदि ॥ ८० ॥ सर्वाङ्गं पश्यन् स्त्राणां तासु मुञ्जित दुर्भावम् ।
स ब्रह्मचर्ण्यभावं सुक्तती खलु दुर्द्धरं धरित ॥
सावयधम्मं चत्ता जिद्धम्मे जो हु वृष्टए जीवो ।
सो ण य वज्जिद मोक्खं धम्मं इदि चितये णिचं ॥ ८१ ॥
श्रावकधमें त्यत्त्वा यितधमें यः हि वर्त्तते जीवः ।
स न च वर्ज्जित मोक्षं धम्मीमिति चिन्तयेत् नित्यम् ॥
णिच्छयणएण जीवो सागारणगारधम्मदो मिण्णो ।
मज्झत्थभावणाए सुद्धप्पं चिंतये णिचं ॥ ८२ ॥
निश्चयनयेन जीवः सागारानागारधमेतः भिन्नः ।
मध्यस्थभावनया शुद्धात्मानं चिन्तयेत् नित्यम् ॥
इति धर्मानुप्रेक्षा ।

उप्पज्जिद सण्णाणं जेण उवाएण तस्सुवायस्स ।
चिता हवेइ बोही अचंतं दुछहं होदि ॥ ८३॥
उत्पद्यते सद्ज्ञानं येन उपायेन तस्योपायस्य ।
चिन्ता:भवेत् बोधिः अत्यन्तं दुर्छभं भवित ॥
कम्मुद्यजपज्जाया हेयं खाओवसमियणाणं खु ।
सगद्व्वमुवादेयं णिच्छित्ति होदि सण्णाणं ॥ ८४॥
कमोदयजपर्याया हेयं क्षायोपशमिकज्ञानं खछ ।
स्वकद्रव्यमुपादेयं निश्चितिः भवितः सद्ज्ञानम् ॥
मूछत्तरपयडीओ मिच्छत्तादी:असंखलोगपरिमाणा ।
परद्व्वं सगद्वं अप्पा इदि णिच्छयणएण ॥ ८५॥।

मूलोत्तरप्रकृतयः मिथ्यात्वादयः असंख्यलोकपरिमाणाः ।
परद्रव्यं स्वकद्रव्यं आत्मा इति निश्चयनयेन ॥
एवं जायदि णाणं हेयसुवादेय णिच्छये णित्थ ।
चितेज्जइ सुणि बोहिं संसारिवरमणहे य ॥ ८६ ॥
एवं जायते ज्ञानं हेयोपादेयं निश्चयेन नास्ति ।
चिन्तयेत् मुनिः बोधिं संसारिवरमणार्थे च ॥
इति बोध्यनुप्रेक्षा ।

बारसअणुवेक्खाओ पचक्खाण तहेव पडिकमण । आलोयणं समाही तम्हा भावेज्ज अणुवेक्खं ॥ ८७ ॥ द्वादशानुप्रेक्षाः प्रत्याख्यानं तथैव प्रतिक्रमणम्। आलोचनं समाधिः तस्मात् भावयेत् अनुप्रेक्षाम् ॥ रत्तिदिवं पडिकमणं पचक्खाणं समाहिं सामइयं। आलोयणं पकुव्वदि जदि विज्ञदि अप्पणो सत्ती ॥ ८८ ॥ रात्रिदिवं प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं समाधि सामियकम्। आलोचनां प्रकुर्यात् यदि विद्यते आत्मनः शक्तिः॥ मोक्खगया जे पुरिसा अणाइकालेण बारअणुवेक्खं। परिभाविऊण सम्मं पणमामि पुणो पुणो तेसिं।। ८९।। मोक्षगता ये पुरुषा अनादिकालेन द्वादशानुप्रेक्षाम्। परिभाव्य सम्यक् प्रणमामि पुनः पुनः तान् ॥ किं पलवियेण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गये काले। सिज्झिहहि जे वि भविया तज्जाणह तुस्स माहप्यं।।९०॥ किं प्रलिपतेन बहुना ये सिद्धा नरवरा गते काले। सेत्स्यन्ति येऽपि भविकाः तद् जानीहि तस्याः माहात्म्यम्॥

इदि णिच्छयववहारं जं भणियं कुंदकुंदमुणिणाहें। जो भावइ सुद्धमणो सो पावइ परमणिव्वाणं ॥ ९१ ॥ इति निश्चयव्यवहारं यत् भणितं कुन्दकुन्दमुनिनाथेन। यः भावयति शुद्धमनाः स प्राप्नोति परमनिर्वाणम् ॥

> इति श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचिता द्वादशानुप्रेक्षा समाप्ता ।



शुभं भूयात्।

## षद्प्राभृतीय-मूलगाथानामकारादिक्रमेण

## सूची।

| गथाः                | <b>पृष्ठसं</b> ख्याः |     | गाथाः      |          | पृष्ठसंख्याः |       |           |
|---------------------|----------------------|-----|------------|----------|--------------|-------|-----------|
| अ                   |                      |     | अवसेसा     | जे लिंग  | t            | •••   | ६२        |
| अइसोहणजोएणं         | ٠ ३                  | 98  | असियसय     | किरिय    | वाई          | •••   | २८३       |
| अक्खाणि बाहिरपा     | ३                    | ०६  | असुही वी   | हत्थेहि  | • • •        | •••   | 938       |
| अंगाई दस य दुण्णि य | 9                    | 96  | अस्संजदं   | ण वंदे   | •••          | •••   | <b>२२</b> |
| अचेयणं पि चेदा      | 3                    | ४७  | अह पुग     | अप्पा    | णेच्छदि      | • • • | ६ ३       |
| अज वि तिरयणसुद्धा   | 3                    | 49  | ,, ,,      | ,,       | ,,           | • • • | २३४       |
| अण्णाणं मिच्छतं     | •••                  | ३८  |            | _ •      | आ            |       |           |
| अण्णं च वसिद्रमुणी  | •••                  | ७१  | आगंतुकम    | गणसिय    | •••          | •••   | १३४       |
| अण्णे कुमरणमरणं     | •••                  | ४६  | आदसहा      | वादणां   | • • •        | •••   | 398       |
| अपरिग्गह सुमणुण्णे  | • • •                | 40  | आदा खु     | मज्झण    | ाणे          | • • • | २०४       |
| अप्पा अप्पमि रओ     | •••                  | ४६  | आयदणं      | चेदिहरं  | •••          | • • • | ७२        |
| <b>,</b> , ,, ,,    | •••                  | १३४ | आरहवि      |          |              | •••   | ३०९       |
| अप्पा चरित्तवंतो    | •••                  | १५१ | आसवहेद     |          |              | •••   | ३४६       |
| अपा झायंताणं        | • • •                | ३५५ | आहारभर     | यपरिगा   | ₹            | •••   | २६१       |
| अप्पा णाऊण णरा      | •••                  | ३५३ | आहारास     | <u> </u> | • • •        | •••   | ३५१       |
| अमणुणो य मणुणो      | • • •                | ४७  | आहारो र    | य सरीर   | it           | •••   | 909       |
| अमराण वंदियाण       |                      | २१  |            |          | £            |       |           |
| अयसाण भायणेण        | • • •                | २१२ | इच्छायार   |          | •••          | •••   | ६२        |
| अरसमह्वमगंधं        | •••                  | २०८ | इड्डिमतुर् | व विउदि  | वय           | •••   | २७९       |
| अरहंतभासियत्थं      | •••                  | ५६  | इय उवर     |          |              | •••   | ३२९       |
| अरहंतेण सुदिहं      | •••                  | ७२  | इय घाइ     | कम्ममुव  | <b>को</b>    | •••   | २९३       |
| अरुहासिद्धायरिया    | •••                  | ३७६ | इय जारि    | गेऊण उ   | नोई          | •••   | ३२५       |
| अवरोत्ति दव्यसवणो   | •••                  | 968 | 🏻 इय णार्ड | गुणदो    | सं           | •••   | २८९       |

| गाथाः                 | पृष्ठ | ा <b>सं</b> ख्याः | गाथा:               | <b>ब</b> ह | प् <del>र</del> संख्याः |
|-----------------------|-------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| इय णाऊण खमागुण        | 100   | २५७               | एवं जिणपण्णतं       | •••        | 98                      |
| इय तिरियमणुयजम्मे     | •••   | 988               | ,, ,, ,,            | • • •      | ३७७                     |
| इय भावपाहुडामेणं      | •••   | ३०३               | एवं सावयधम्मं       | •••        | ४६                      |
| इय मिच्छतावासे        | • • • | २८५               | एवं संखेवेण य       | •••        | 48                      |
| इरिया भासा एसण        |       | ५१                | क                   |            |                         |
| उ                     |       |                   | कत्ता भोइ अमुत्तो   |            | २८९                     |
| <b>उक्किहसीहचरियं</b> | •••   | ६०                | कल्लाणपरंपरया       | •••        | २६                      |
| उग्गतवेणणाणी          |       | ३४४               | काऊण णमुकारं        | •••        | 9                       |
| उच्छाहभावणाए          | •••   | ३७                | कालमणंतं जीवो       | • • •      | 940                     |
| ,, ,,                 |       | "                 | किं काहिदि बहिकम्मं | •••        | ३७३                     |
| उत्तममज्झमगेहे        | •••   | 997               | किं जंपिएण बहुणा    | • • •      | ३०२                     |
| उत्थरइ जा ण जरओ       | •••   | 260               | किं पुण गच्छइ मोहं  | •••        | २७९                     |
| उद्धद्रमज्झलोए        | •••   | ३६२               | किं बहुणा भणिएणं    | • • •      | ₹ € <b>६</b>            |
| उवसग्गपरिसहसहा        | •••   | १२०               | कुच्छियदेवं धम्मं   | • • •      | ३६९                     |
| उवसमखमदमजुत्ता        | •••   | 990               | कुच्छियधम्ममिम रओ   | 0 • •      | २८५                     |
| <b>प</b>              |       |                   | कोहभयहासलोहा        | •••        | ४९                      |
| एएण कारणेण य          | •••   | ६३                | कंदपमाइयाओ          | •••        | १३६                     |
| ,, ,, ,,              | •••   | २३५               | कंदं मूलं बीयं      | •••        | २५३                     |
| एए तिण्णि वि          | •••   | ३१                | ख                   |            |                         |
| ,, ,, ,, ····         | •••   | ४१                | खणणुत्तावणवालण      | •••        | १३४                     |
| एएहिं लक्खणेहिं       | •••   | ३६                | खयरामरमणुयकरं       | •••        | २१७                     |
| एकं जिणस्स रूवं       | •••   | 90                | ग                   |            |                         |
| एक्केक्कंगुलवाही      | •••   | १५२               | गइ इंदियं च काये    | •••        | 900                     |
| एगो मे सस्सदो आदा     | •••   | २०५               | गसियाइं पुग्गलाइं   | •••        | 983                     |
| एयं जिणेहि कहियं      | •••   | ३६४               | गहिउज्झियाइं मुणिणा | •••        | १४३                     |
| एरिसगुणेहिं सव्वं     | •••   | 904               | गहिऊण य सम्मत्तं    | • • £      | ३६५                     |
| एवं आयत्तणगुण         | • • • | १२२               | गाहेण अप्पगाहा      | •••        | 90                      |
| एवं चिय णाऊण          | • • • | ३३                | गिहगंथमोहमुक्का     | •••        | 909                     |

| गाथाः               | <del>पृ</del> ष्ठसंख | <b>्याः</b> | गाथाः                                 | <b>पृ</b> ष्ठ | संख्याः    |
|---------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| गुणगणमणिमालाए       | ٠ ३                  | 90          | जह तारायणसहियं                        | •••           | 366        |
| गुणगणविहुसियंगो     | ٠ ३                  | ७५          | जह दीवो गब्भहरे                       | • • •         | २७३        |
| गुणठाणमग्गणेहि      | •••                  | ९७          | जह पत्थरो ण भिज्जइ                    | •••           | २४२        |
| च                   |                      |             | जह फणिराओ रेहइ                        | • • •         | २८८        |
| चउविद्वविकहासत्तो   | 9                    | ३९          | जह फलियमणिविसुद्धो                    | •••           | ३४३        |
| चउसद्विचमरसहिओ      |                      | <b>२</b> ३  | जह फुलं गंधमयं                        | •••           | ८३         |
| चक्कहररामकेसव       |                      | 00          | जह बीयम्मि य दड्डे                    | •••           | २७५        |
| चरणं हवइ सधम्मो     | •                    | ४२          | जह मूलिम विणहे                        | •••           | 90         |
| चरियावरिया वद       | •                    | ५७          | जह मूलाओ खंधो                         | • • •         | 90         |
| चारित्तसमारूढो      | •                    | 48          | जह रयणाणं पवरं                        | • • •         | २३१        |
| चित्ता सोही ण तेसिं |                      | ६९          | जह सलिलेण ण लिप्पइ                    | •••           | २९५        |
| चेइय बंधं मोक्खं    |                      | <b>૭</b> ૭  | जाणहि भावं पढमं                       | •••           | 939        |
| छ                   |                      |             | जाव ण भावहि तचं                       | •••           | <b>२६२</b> |
| छजीवछडायदणं         | ٠ ٦                  | 69          | जिणणाणदिहि सुद्धं                     | •••           | 32         |
| छद्दव्व नवपयथा      | •••                  | 96          | जिणबिंबं णाणमयं                       | • • •         | 68         |
| छायालदोसदूसिय       | 3 <sup>.</sup>       | 86          | जिणमग्गे पव्वज्ञा                     | • • •         | 998        |
| <br>ज               |                      | ļ           | जिणमुद्दं सिद्धिसुहं                  | •••           | ३४०        |
| जइ दंसणेण सुद्धा    | •••                  | ६९          | जिणवयणमोसहमिणं                        | •••           | 9 Ę        |
| जदि पठदि बहुसुदाणि  | ۰۰۰ ३ <sup>۰</sup>   | જ્          | जिणवरचरणंबुरुहं                       | •••           | २९४        |
| जरवाहिजम्ममरणं      | • • •                | ९६          | जिणवरमएण जोई                          | • • •         | ३१७        |
| जरवाहिदुक्खरिहयं    | 9                    | ०३          | जीवविमुक्को सवओ                       | •••           | २८६        |
| जलथलसिहिपवणंबर      | 9                    | ४१          | जीवाजीवविहत्ती                        | •••           | ५२         |
| जस्स परिग्गहगहणं    | •••                  | ६५          | ",                                    |               | -३३०       |
| जहजायरूवरूव         | ३                    | ६८          | जीवाणमभयदाणं                          | • • •         | २८२        |
| जहजायरूवसरिसो       | ·                    | ६४          | जीवादी सद्दहणं                        | •••           | 98         |
| जहजायरूवसरिसा       |                      | 9 ६         | जीवो जिणपणात्तो                       | •••           | २०७        |
| जह ण वि लहदि        |                      | 66          | जे के वि दन्वसवणा<br>जे झायंति सदन्वं | •••           | २७०        |
| जह तारयाण चंदो      | ২                    | ८७          | ने झायंति सदव्वं                      | ,,            | ३१७        |

| गाथा:               | पृष्ठसं | <b>ख्याः</b> | गाथाः                  | <b>पृष्ठ</b> ः | <b>सं</b> ख्याः |
|---------------------|---------|--------------|------------------------|----------------|-----------------|
| जेण रागे परे दन्वे  | •••     | ३५६          | जं मया दिस्सदे रूवं    | •••            | ३२३             |
| जे दंसणेसु भट्टा    | • • •   | હ            | जं सक्कइ तं कीरइ       | •••            | २०              |
| ,, ,, ,, ···        | •••     | 92           | जं सुत्तं जिणउत्तं     | • • •          | 46              |
| जे पावमोहिदमई       | •••     | ३६०          | झ                      |                |                 |
| जे पि पडंति च       | • • •   | 98           | झायहि धम्मं सुक्कं     | • • •          | २६९             |
| जे पुण विसयविरत्ता  | • • •   | ३५४          | झायहि पंचवि गुरवे      | • • •          | २७३             |
| जे पंचचेलसत्ता      | •••     | ३६१          | ण                      |                |                 |
| जे रायसंगजुता       | •••     | २१५          | णग्गत्तणं अकज्जं       | • • •          | २०२             |
| जे वावीसपरीसह       | •••     | ६१           | णमिऊण जिणवरिंदे        | •••            | १२८             |
| जेसिं जीवसहावो      | •••     | २०८          | णमिऊण य तं देवं        | •••            | ३०४             |
| जो इच्छइ निस्सरिदुं | •••     | ३२१          | ण मुयइ पयडि अभव्वो     | • • •          | २८४             |
| जो कम्मजादमदिओ      | •••     | ३४६          | णवणोकसायवग्गं          | •••            | २३८             |
| जो कोडिएण जिप्पइ    | • • •   | ३१९          | णवविहबंभं पयडहि        | •••            | २४५             |
| जो को वि धम्मसीलो   | •••     | ৩            | णविएहिं जं णविज्जइ     | •••            | ३७५             |
| जो जाइ जोयणसयं      | •••     | ३१८          | ण वि देहो वंदिजाइ      | • • •          | <b>भू</b> २     |
| जो जीवो भावंतो      | • • •   | २०६          | ण वि सिज्झइ वत्थ       | •••            | ६७              |
| जो देहे णिरवेक्खो   | • • •   | ३१२          | णाणगुणेहि विहीणा       | •••            | 48              |
| जो पुण परदव्वरओ     | • • •   | ३१५          | णाणिकम दंसणिकम         | • • •          | 34              |
| जो रयणत्तयजुत्तो    | • • •   | ३३१          | णा <b>णम</b> यविमलसीयल | •••            | २७४             |
| जो सुत्तो ववहारे    | •••     | ३२४          | णाणमयं अप्पाणं         | •••            | ३०४             |
| जो संजमेसु सहिओ     | • • •   | ६१           | णाणावरणादीहि य         | •••            | २६७             |
| जं किंचि कयं दोसं   | •••     | २५५          | णाणी सिवपरमेट्टी       | •••            | २९२             |
| जं चरदि सुद्धचरणं   | •••     | 60           | णाणेण दंसणेण य         | •••            | २४              |
| जं जाणइ तं णाणं     | •••     | ३२           | णाणं चरित्तहीणं        | • • •          | ३४७             |
| ,, ,, ,, ,,         | •••     | ३२७          | णाणं णरस्स सारो        | • • •          | २५              |
| जं जाणिऊण जोई       |         | ३०५          | णाणं दंसण सम्मं        | •••            | ३०              |
| ,, ,, ,, ,,         | •••     | ३३०          | णाणं पुरिसस्स          | • • •          | 66              |
| ज्ञानम्मल सुधम्म    | • • •   | ९२           | ' णाम ठ्वण हि य        | •••            | 38              |

| गाथाः               | <b>व</b> ह | <b>।सं</b> ख्याः | <b>गाथाः</b>         | पृष्ठ | ासंख्याः  |
|---------------------|------------|------------------|----------------------|-------|-----------|
| णिग्गंथा णिस्संग्गा | •••        | 993              | तेरहमे गुणठाणे       | • • • | 96        |
| णिच्छयणयस्स एवं     | •••        | बु६३             | ते रोया वि य सयला    |       | १५३       |
| णिण्णेहा णिल्लोहा   | • • •      | 994              | तं चेव गुणविसुद्धं   | •••   | 34        |
| णिंदाए पसंसाए       | •••        | ३५७              | तं विवरीओ बंधइ       | •••   | २६५       |
| णियदेहसरिस्सं       | • • •      | 390              | থ                    |       |           |
| णियसत्तीए महाजस     | •••        | २५४              | थूले तसकायवहे        | •••   | 88        |
| णिस्संकिय णिक्कंखिय | •••        | ३४               | <b>द</b>             |       |           |
| त                   |            |                  | दहूण य मणुयत्तं      | •••   | २६        |
| तचरुई सम्मतं        | •••        | ३२८              | दढसंजममुद्दाए        | •••   | ८६        |
| तवरहियं जं णाणं     | •••        | ३४७              | दब्वेण सयलनग्गा      | •••   | २१०       |
| तववयगुणेहिं         | •••        | ८६               | दस दस दो सुपरीसह     | •••   | २४१       |
| ,, •••              | •••        | 939              | दसपाणा पजती          | •••   | १०४       |
| तस्स य करह          | •••        | ८५               | दसविहपाणाहारो        | •••   | २८१       |
| ताम ण णज्जइ अप्पा   | •••        | ३५३              | दिक्खाकालाईयं        | •••   | २५८       |
| तित्थयरगणहराइ       | •••        | २७७              | दियसंगद्वियमसणं      | • • • | 948       |
| तित्थयरभासियत्थं    | •••        | २४०              | दिसिविदिसिमाण        | • • • | 84        |
| तिपयारो सो अप्पा    | •••        | ३०६              | दुइयं च वुत्तलिगं    | •••   | <i>६६</i> |
| तिल्ओसत्तनिमित्तं   | •••        | 999              | दुक्खे णज्जइ अप्पा   | •••   | ३५२       |
| तिहि तिण्णि धरवि    | •••        | ३३१              | दुज्जणवयणचडककं       | •••   | २५६       |
| तिहुयणसिललं         | •••        | १४२              | दुट्टदुकम्मरहियं     | • • • | ३१६       |
| तुसमासं घोसंतो      | •••        | २००              | दुविहं पि गंथचायं    | • • • | 98        |
| तुह मरणे दुक्खेणं   | •••        | 980              | दुविहं संजमचरणं      | •••   | ४२        |
| ते चिअ भणामिहं जे   | •••        | <b>२</b> ९६      | देहादिचत्तसंगो       | •••   | १५६       |
| ते धण्णा ताण णमो    | •••        | २७८              | देहादिसंगरिहओ        | •••   | २०३       |
| ते घणा सुकयत्था     | •••        | 366              | देव गुरुम्मि य भत्ता | •••   | ३४३       |
| ते धीरवीरपुरिसा     | • • •      | २९८              | देवगुरूणं भत्ता      | •••   | ३६२       |
| ते मे तिहुवणमहिया   | •••        | ३०१              | देवाण गुणविहूई       |       | 936       |
| तेयाला तिण्णि सया   | •••        | १५२              | दंडयणयरं सयलं        | ***   | १८३       |

| गाथाः              | <b>ब</b> | प् <b>सं</b> ख्याः | गाथाः                | 5       | प्रसंख्याः |
|--------------------|----------|--------------------|----------------------|---------|------------|
| दंसण अणंतणाणं      | • • •    | 69                 | परमप्पय झायंतो       | • / •   | ३४१        |
| दंसण अणंतणाणे      | •••      | ९५                 | परमाणुपमाणं वा       | • • •   | ३५५        |
| दंसणणाणचरित्ते     | •••      | २०                 | परिणामम्मि असुद्धे   | •••     | 939        |
| दंसणणाणचरित्तं     | •••      | ५३                 | पव्वज्ञसंगचाए        | •••     | ३८         |
| दंसणणाणावरणं       | • • •    | २९०                | पसुमहिलसंढसंगं       | •••     | १२०        |
| दंसणभट्ठा भद्रा    | • • •    | ४                  | पाऊण णाणसलिलं        | •••     | ५३         |
| दंसणमूलो धम्मो     | •••      | <b>ર</b>           | ,, ,, ,,             | •••     | २४०        |
| दंसण वय सामाइय     | • • •    | ४२                 | पाणिवहेहि महाजस      | •••     | २८२        |
| दंसणसुद्धो सुद्धो  | • • •    | ३२९                | पावं खवइ असेसं       | • • •   | २५६        |
| दंसेइ मोक्खमग्गं   | •••      | ६३                 | पावंति भावसवणा       | •••     | २४७        |
| ঘ                  |          |                    | पावं पयइ असेसं       | •••     | २६३        |
| घणघण्णवत्थदाणं     | •••      | 999                | पासत्थभावणाओ         | •••     | १३७        |
| धण्णा ते भयवंता    | • • •    | २९८                | पासंडी तिण्णि सया    | • • •   | २८६        |
| धम्मम्मि निप्पवासो | •••      | २१४                | पित्तंतमुत्तफेफस     | •••     | १५३        |
| धम्मो दयाविसुद्धो  | •••      | 99                 | पीओ सि थणच्छीरं      | •••     | 980        |
| धुवसिद्धी तित्थयरो | •••      | ३४९                | पुरिसायारो अप्पा     | •••     | ३६३        |
| न                  |          |                    | पुरिसो वि जो समुत्तो | •••     | 46         |
| नग्गो पावइ दुक्खं  | • • •    | २२१                | पूयादिषु वयसहियं     | •••     | २३२        |
| निग्गंथमोहमुका     | •••      | ३६१                | पंचमहव्वयजुत्ता      | •••     | 906        |
| निचेलपाणिपत्तं     | • • •    | ६१                 | पंचमहव्वयजुत्तो      | •••     | <b>६</b> ६ |
| निरुवमचलमखोहा      | • • •    | ८२                 | ,, ,, ,,             | •••     | ३२५        |
| प                  |          |                    | पंच वि इंदियपाणा     | • • •   | १०२        |
| पडिदेससमयपुग्गल    | • • •    | 949                | पंचविहचेलचायं        | • • • r | २३०        |
| पढिएण वि किं कीरइ  | •••      | २१०                | पंचसु महव्वदेसु      | • • •   | ३५८        |
| पयडहि जिणवरिंठगं   | •••      | २१३                | पंचिदियसंवरणं        | •••     | ४६         |
| पयलियमाणकसाओ       | •••      | २१९                | पंचेवणुव्वयाइं       | •••     | ४४         |
| परदव्वरओ बज्ज्ञइ   | •••      | ३१४                | ब                    |         |            |
| परदव्वादो दुगई     | •••      | ३१५                | बलसोक्खणाणदंसण       | •••     | २९१        |

| गाथाः               | র ম   | संख्याः | गाथाः                | 88    | प् <b>सं</b> ख्याः |
|---------------------|-------|---------|----------------------|-------|--------------------|
| बारसविहतवयरण        | • • • | २२9     | भावो य पढमार्लिंग    | •••   | 926                |
| बहिरत्थे फुरियमणो   | • • • | ३१०     | भावो वि दिव्वसिव     | •••   | २१७                |
| बहुसत्थअत्थजाणे     | •••   | ७१      | भीसणणरयगईए           | •••   | १३२                |
| बारसअंगवियाणं       | •••   | १२७     | भंजसु इंदियसेणं      | • • • | २३८                |
| बाहिरलिंगेण जुदो    | •••   | ३५०     | म                    |       |                    |
| बाहिरसयणत्तावण      | •••   | २६१     | मइधणुहं जस्स थिरं    | • • • | 69                 |
| बाहिरसंगच्चाओ       | •••   | २३७     | मच्छो वि सालिसित्थो  | •••   | २३५                |
| बाहिरसंगविमुक्को    | •••   | ३७२     | मणवयणकायद्वा         | • • • | ७ ३                |
| बुद्धं जं बोहंतो    | •••   | ७८      | मणुयभवे पंचिदिय      | • • • | १०३                |
| भ                   |       |         | ममत्तिं परिवज्जामि ∽ | t.,   | २०४                |
| भरहे दुस्समकाले     | • • • | ३५९     | मयमायकोहरहियो        | •••   | ३३२                |
| भवसायरे अणंते       | • • • | 989     | मयरायदोसमोहो         | •••   | ४७                 |
| भव्वजणबोहणत्थं      | • • • | ५२      | मयरायदोसरहियो        | •••   | 904                |
| भावरहिएण सउरिस      |       | 939     | मलरहिओ कलचत्तो       | •••   | ७०६                |
| भावरहिओ न सिज्झइ    | •••   | १३०     | महिलालोयणपुन्व       | •••   | 40                 |
| भावविमुत्तो मुत्तो  | • • • | १५६     | महुभिंगो णाम मुणी    | • • • | 940                |
| भावविसुद्धिनिमित्तं | •••   | १३०     | माथावेल्लि असेसा     | •••   | 188                |
| भावसवणो य धीरो      | • • • | 960     | मिच्छत्तछण्णदिही     | •••   | २८४                |
| भावसवणो वि पावइ     | •••   | २७६     | मिच्छत्त तह कसाया    | •••   | २६५                |
| भावसहिदो य मुणिणो   | •••   | २४६     | मिच्छतं अणाणं        |       | ३२३                |
| भावहि अणुवेक्खाओ    | •••   | २४२     | मिच्छाणाणेसु रओ      | •••   | ३११                |
| भावहि पढमं तच्चं    | • • • | २६२     | मिच्छादिही जो सो     | •••   | ३७१                |
| भावहि पंचपयारं      | •••   | २०९     | मिच्छादंसणमग्गे      | •••   | ३९                 |
| भावेण होइ णग्गो     | •••   | २०१     | मूलगुणं छित्तूण य    | •••   | ३७२                |
| ,, ,, ,,            | •••   | २१६     | मोहमयगारवेहि य       | •••   | २९९                |
| ,, ,, लिंगी <b></b> | • • • | १८३     | मंसद्विसुक्कसोणिय    | •••   | 944                |
| भावेह भावसुद्धं     | •••   | ५५      | ₹                    |       |                    |
| ,, ,,               |       | २०५     | रयणत्तयमाराहं        | •••   | ३२६                |

| पृष्ठ | संख्याः | गाथाः              | <b>वि</b> ष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | संख्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • • • | ३२७     | सइहदि य पत्तेदि य  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 984     | सपरज्झवसाएणं       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • • | १२६     | सपरा जंगमदेहा      | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |         | सपरावेक्खं लिंगं   | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • • | ६७      | सम्म गुण मिच्छ दोस | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • • | ६८      | सम्मत्तचरणसुद्धा   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |         | सम्मत्तणाणदंसण     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • • | ३६      | सम्मत्तणाणरहिओ     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •••   | 86      | सम्मत्तारयणभट्टा   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • • | 99      | सम्मत्तविरहिया     | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • • • | ३२०     | सम्मत्तसलिलपवहो    | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • • • | ६४      | सम्मत्तादो णाणं    | - • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •••   | २५४     | सम्मत्तं जो झायदि  | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • • | 984     | _                  | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •••   | 990     |                    | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • • | ३३३     | _                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •••   | २१९     | •                  | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •••   | १४३     | • •                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • • • | २७      |                    | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •••   | ३७४     | सव्वण्हू सव्वदंसी  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • • | २३      | सन्वविरओ वि भावहि  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |         | सव्वासवणिरोहेण     | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • ••  | ३१९     | सन्वे कसाय मोत्तु  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •••   | २५३     | सहजुप्पणं रूवं     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •••   | 933     | सामाइयं च पढमं     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • • | 999     | साहंति जं महल्ला   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • • | ३१४     | सिद्धो सुद्धो आदा  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •••   | 978     | सिद्धं जस्स सदत्थं | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |         | **                 | १२७ १४५ १२६ सपरा जंगमदेहा सपरा वंगमदेहा सपरा वंगमदेहा सपरा वंगमदेहा सम्म गुण मिच्छ दोस सम्मत्तणाणदंसण सम्मत्तणाणदंसण १९ सम्मत्तणाणदंहिओ सम्मत्तरयणभट्ठा १९ सम्मत्तवरिहिया सम्मत्तवरिहिया सम्मत्तवरिहिया सम्मत्तवरिहिया १९ सम्मत्तं जो झायदि सम्मतं जो झायदि सम्मतं जो झायदि सम्मतं जो झायदि सम्मदंसण पस्सदि सम्मदंसण पस्सह | १२७ १४५ १४५ १२६ १२६ १३० ६७ ६७ ६७ ६७ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ |

| गाथा:               | पृष्ठसंख्या: | गाथाः              | <b>पृष्ठसं</b> ख्याः |
|---------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| सिवमजरामरलिंगं      | ३०१          | सेयासेयविदण्डू     | 95                   |
| सिसुकाले य अयाणे    | 948          | सेवहि च उविद्शिंगं | २६०                  |
| सीलसहस्सद्वारस      | २६६          | सी णत्थि तं पएमो   | 967                  |
| सुण्णहरे तरुहिट्टे  | 908          | सो णस्थि दव्यसवणो  | 988                  |
| कुणायारनिवासी       | 89           | सो देवो जो अग्थं   | 50                   |
| सुत्तत्थपयविणहो     | ٠ ५९         | संविज्ञमसंविज्ञ    | *9                   |
| सत्तरं जिणभणियं     | 46           | संजमसंजुत्तस्य     | ···                  |
| मुत्तिम्म जं सुदिहं | ٠ ५६         | ह                  |                      |
| सुत्तं हि जाणमाणो   | 40           | हरिहरतुल्लो वि     | 46                   |
|                     | •            | हिमजलणसलिल         | 9¥3                  |
| सुभजोगेण सुभावं     | ३४५          | हिंसारहिए धम्मे    | 956                  |
| श्वरनिलएस सरच्छर    | १३५          | हिंसाविरइ अहिंसा   | 44                   |
| सुहेण भाविदं णाणं   | ३५०          | होऊण दिढचरिता      | <b>Į</b> ŸŅ          |



## षट्प्राभृतटीकोक्तोद्धरण-श्लोकानामकारादिक्रमेण सूची ।

| अ                            | कर्तुनीम |                      | प्रन्थनाम |              | पृष्ठसंख्याः । |
|------------------------------|----------|----------------------|-----------|--------------|----------------|
| भइकुणउ तवं                   | श्रीदे   | वसेनसूरिः            | आ         | राधनासारे    | ĘĘ             |
| अकलक्को महा                  | इन्द     | नन्दी                | नीवि      | तेसारे       | 949            |
| अकिंचनोऽहं                   | गुण      | भद्राचार्यः          | आह        | मानुशासने    | 198            |
|                              |          | ,,                   |           | ,,           | ३१२            |
| अकोहणो अलोहो                 | गौत      | मर्षि:               | प्रति     | कमणसूत्रे    | 85             |
| अग्निवत्सर्वभक्ष्यो          | •••      | . •••                | • • •     | • • •        | ३५             |
| अङ्गं यद्यपि योषितां         | •••      | •••                  | • • •     | •••          | २७१            |
| अन्नमपि भवेत्                | सो       | मदेवसूरिः            | यर        | ास्तिलके     | ३०२            |
| अजस्तिलोत्तमा                | सोग      | पदेवसूरिः            | यश        | स्तिलके      | 903            |
| अजाकुपाणीय                   | गुव      | भद्राचार्यः          | आ         | त्मानुशासने  | २५८            |
| अट्टतीसंद् <u>ध</u> लवा      | •••      | •••                  | •••       | •••          | *9             |
| ,,                           | •••      | •••                  | •••       | •••          | <b>\$</b> ¥¥   |
| अण्णाणादो मोक्खं             | •••      | • • •                | • • •     | •••          | 996            |
| अणिमा महिमा                  | •••      | •••                  | •••       | •••          | 9 ३ ८          |
| अतिक्रमो मानस                | •••      | •••                  | •••       | •••          | २६८            |
| अत्यल्पा यति                 | सोग      | <b>व्यसूरिः</b>      | यश        | स्तिलके      | <b>\$•</b>     |
| अथ देवेन्द्र                 |          | सागरसूरिः            | अ         | व प्रन्धे    | ¥0¥            |
| अथिरेण थिरा                  | •••      | •••                  |           | •••          | २५ <b>९</b>    |
| अदष्टं किं किमस्पृष्टं       | •••      | •••                  | •••       |              | २७१            |
|                              | •••      | •••                  | •••       | <b>6 • •</b> | ३५४            |
| <b>अहष्ट</b> विप्रहाच्छान्ता | ( 3      | मन्येषां )           | यश        | स्तिलके      | 358            |
| अनाश्वनियता                  | •        | ासेना <b>चा</b> र्यः | महापुरिण  |              | 924            |
| अन्नाए दालिहियहं             |          | <b>री</b> घरः        | •••       | •••          | 148            |

| अन्तर्वान्तं वदन         | गुणभद्राचार्यः     | आत्मानुशासने        | 948       |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| अन्यच बहुवाग्जाले        | जिनसेनाचार्यः      | महापुराणे           | १२६       |
| अन्यूनमनतिरिक्तं         | स्मन्तभदस्वामी     | रत्न करण्डके        | ५२        |
| <b>,,</b>                |                    | ,,                  | ३३०       |
| अन्यलिंगक्रुतं पापं      | •••                | •••                 | ३६९       |
| अपूजयित्वा यो            | सोमदेवसूरिः        | यशस्तिलके           | ८५        |
| अभयदाणुं                 | •••                | •••                 | २८३       |
| अभावियं भावेमि           | ः गौतमर्षिः        | प्रतिक्रमणसूत्रे    | २८१       |
| अर्हचरणसपर्या            | समन्तभद्रस्वामी    | रत्नकरण्डके         | 60        |
| <b>79</b>                | <b>,,</b>          | **                  | २३२       |
| <b>अलकवलयरम्यं</b>       | सोमदेवसूरिः        | यशस्तिलके ।         | ३४५       |
| अलं <b>घ्यशक्ति</b> भुवि | समन्तभद्रस्वामी    | स्वयंभुवि           | 998       |
| अशोकत्रक्षः सुर          | •••                | शांतिपाठे           | <b>२९</b> |
| ,, •••                   | •••                | ,,                  | 900       |
| अश्रूपातश्च दुःखेन       | वीरनन्दी           | आचारसारे            | २५३       |
| अश्रोत्रीव तिरस्कृता     | गुणभद्राचार्यः     | <b>आ</b> रमानुशासने | २८१       |
| आ                        | आ                  |                     |           |
| आकर्ण्याचार              | गुणभद्राचार्यः     | आत्मानुशासने        | 93        |
| وو                       | ,,                 | 3,9                 | ं १२२     |
| आकृष्टोऽहं हतो           | ग्रुभचन्द्राचार्यः | ज्ञानार्णवे         | 990       |
| ,,                       | 9,                 | ,,                  | २५७       |
| आकंपिअ अणु               | <b>शि</b> वकोटिः   | भगवत्याराधनायां     | \$        |
| 1,                       | **                 | <b>,</b> ,          | २२३       |
| <b>,,</b>                | <b>9)</b>          | **                  | २५५       |
| ,,                       | ,<br>,,            | "                   | 365       |
| आचारवान्                 | •••                | •••                 | 40        |
| आज्ञाभिमानमुत्सु ज्य     | जिनसेना वार्यः     | महापुराणे           | १२५       |
| आज्ञामार्ग               | गुणभद्रभदन्तः      | आत्मानुशासने        | 93        |
| 7)                       | ***                | **                  | 983       |
|                          | ••                 | ••                  |           |

| <b>आज्ञा</b> सम्यक्तव                                                       | गुणभद्रभदन्तः |                                  | <b>आत्मानु</b> शसाने |                                | 93                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ,,                                                                          |               | ,,                               |                      | ,,                             | 939                            |
| आतङ्कपावक                                                                   | •••           | •••                              | •••                  | •••                            | २५८                            |
| आतङ्कशोक                                                                    | •••           | •••                              | • • •                | • • •                          | २८१                            |
| आत्मकृतं परि .                                                              | अमृत          | तचन्द्रसूरिः                     | पुरुष                | ार्थसि <b>द्धगुपाये</b>        | २६४                            |
| "                                                                           |               | ,-··<br>,-·                      | _                    | ,,,                            | ३८१                            |
| आत्मन्नात्म                                                                 | •••           | • • •                            | •••                  | • • •                          | ७०६                            |
| आत्मनि मोक्षे                                                               | सोम           | देवसूरिः                         | यश                   | स्तिलके                        | २००                            |
| आत्मशुद्धिरयं                                                               | • • •         | •••                              | • • •                | •••                            | ३५०                            |
| आत्मा भिन्न                                                                 | गुणः          | मद्राचार्याः                     | आरम                  | गानुशासने                      | 998                            |
| •                                                                           |               | • •                              |                      | "                              | <b>३१</b> १                    |
| आत्मा मनीविभि                                                               | •••           | •••                              |                      | •••                            | ३०९                            |
| भाषास्तु षद्र                                                               | •••           | •••                              |                      | •••                            | 90                             |
| ,,                                                                          | • • •         | •••                              |                      | • • •                          | Ęv                             |
| <b>आप</b> गासागर                                                            | समन           | तभद्रस्वामी                      | रत्न                 | <b>हर</b> ण्ड के               | <b>4 4</b>                     |
| <b>आ</b> युष्मान्                                                           | सोम           | दिवसूरिः                         | यश                   | स्तिलके                        | २८३                            |
| 9 ~                                                                         |               |                                  |                      |                                | ७२                             |
| आरोगभुक्                                                                    | •••           | •••                              | •••                  | • • •                          | 34                             |
|                                                                             | •••           | •••                              | •••                  | •••                            | <b>३</b> 9२                    |
| भारोगभुक्                                                                   | •••           | •••                              | •••                  | •••                            | -                              |
| आरोगभुक्<br>आरमे णित्थ                                                      | •••           | •••                              | •••                  | •••                            | 393                            |
| आरोगभुक्<br>आरमे णित्थ<br>आविति असंख                                        | •••           | •••<br>•••<br>•••<br>भद्राचार्यः | <br><br>आत           | <br><br>मानुशासने              | <b>३१२</b><br>४०               |
| आरोगभुक्<br>आरमे णिथ<br>आविति असंख                                          | •••           | <br>•••<br>भद्राचार्यः           | <br>•••<br>•••       | •••                            | 392<br>80<br>388               |
| आरोगभुक्<br>आरमे णित्थ<br>आविति असंख<br>आशागर्तः                            | •••           | <br>•••<br>भद्राचार्यः<br>•••    | <br>•••<br>•••       | •••                            | 393<br>80<br>388<br>988        |
| आरोगभुक्<br>आरमे णित्थ<br>आविति असंख<br>आशागर्तः                            | •••           | •••                              | <br>आर               | •••<br>•••<br>मानुशासने<br>••• | 393<br>80<br>388<br>988        |
| आरोगभुक्<br>आरमे णित्थ<br>आवित असंख<br>आशार्गतः<br>आशा दासी                 | <br>गुण       | •••                              | •••<br>•••<br>•••    | •••<br>•••<br>मानुशासने<br>••• | 397<br>80<br>388<br>988<br>988 |
| आरोगभुक् आरोग णित्थ आविल असंख आशार्गार्तः आशा दासी इ                        | <br>गुण       | •••                              | •••<br>•••<br>•••    | •••<br>•••<br>मानुशासने<br>••• | 392<br>80<br>388<br>988<br>988 |
| आरोगभुक् आरोग णित्थ आवित असंख आशार्तः आशा दासी इ इक्कहि फुल्लहिं इसोर्विकार | <br>गुज       | •••                              | •••<br>आत            | <br>मानुशासने<br><br>इ         | 399<br>80<br>388<br>988<br>988 |

| उ                       |       | उ                 |       |                  |       |
|-------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|
| <b>उन्मि</b> तानेकसंगीत | जिन   | सेनाचार्यः        | महा   | पुराणे           | 928   |
| उदीचां श्रीमती          | •••   | •••               | •••   | • • •            | 936   |
| <b>उ</b> द्यानादिकृतां  | जिन   | सेनावार्यः        | महा   | <b>र</b> ुगणे    | 924   |
| उद्युक्तस्त्वं          | गुगर  | मद्राचार्यः       | आत    | <b>मानुशासने</b> | २१३   |
| उपयान्ति समस्त          | सुलो  | चनाकान्तः         | •••   | • • •            | ३०६   |
| <b>उ</b> पवासफलेन       | प्रभा | चन्द्रदेवः        | •••   | •••              | ३४९   |
| उववासहो एक हो           | • • • | •••               | •••   | •••              | 288   |
| <b>उषसं</b> तखीणमोहो    | नैमिच | <b>न्द्राद्यः</b> | गोम्म | टसारादिषु        | 40    |
| ,,                      |       | ,,                |       | ",               | २४५   |
| प                       | •     | •                 |       | •                |       |
| एकवारं                  | • • • | •••               | •••   | •••              | હ     |
| एक्कहि फुल्लहि          | •••   | • • •             | •••   | • • •            | 60    |
| ,, •••                  | • • • | • • •             | •••   | •••              | १ ३ ३ |
| एका जीवदयै              | सोम   | देवसूरि:          | यश    | स्तिलके          | २८३   |
| एकादशके                 |       | देवसूरिः          | यश    | स्तिलके          | ६७    |
| एकापि समर्थयं           |       | ,,                |       | <b>)</b>         | 93    |
| <b>7</b> 9              |       | 3)                |       | ,,               | 982   |
| ,,                      |       | **                |       | ,,               | 796   |
| ,,                      |       | ,,                | ,     | ,                | 4,68  |
| एक्कावनकोडीओ            | • # 3 | •••               | •••   | •••              | २४०   |
| एतद्दोषविहीनात्र        | वीर   | नन्दी             | आ     | वारसारे          | २५२   |
| एदे खलु मूल             | गौत   | मर्षिः            | प्रति | क्रमणसूत्रे      | ३५५   |
| एयंत बुद्धदरिसी         | नेमि  | चन्द्रसैद्धान्तं  | ो जी  | <b>का</b> ण्डे   | 996   |
| 33 79                   |       | ,,                |       | ;•               | २३९   |
| एयं सत्थं सन्वं         |       | ,,                | त्रिव | <b>होकसारे</b>   | ८२    |
| एलाचार्यः पूज्य         | इन्द  | नंदी              | नीर्व | तेसारे           | 949   |
| <b>क</b>                |       |                   |       |                  |       |
| कच्छं खेतं वसही         | देवर  | तेनसूरिः<br>-     | दश    | नसारे ।          | 711   |

| कपिलो यदि              | सोमदेवसूरिः     |                        | यशस्तिल के |                      | २०७                                   |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>,,</b>              |                 | ,,                     | ,,         |                      | ३४६                                   |
| कम्मइं दिढ्घण          | •••             | •••                    | •••        | •••                  | ३१५                                   |
| कर्णावतंसमुख           | सोम             | दिवसूरिः               | यश         | स्ति <b>लके</b>      | ३४५                                   |
| कर्शयन् मूर्ति         | जिन             | सिनाचार्यः             | महा        | पुराणे               | 9 28                                  |
| काकः कृमि              | •••             | •••                    | •••        | •••                  | २७२                                   |
| कान्दर्पी कैल्विषी     | शुभ             | चंद्रयोगी              | ज्ञान      | ार्णवे               | 934                                   |
| कायवाक्यमनसां          | _               | न्त <b>भद्रस्वा</b> मी | _          | <b>ांभू</b> स्तोत्रे | १०२                                   |
| काले कल्पशते           |                 | "                      |            | क <b>रंडके</b>       | ८२                                    |
| किमत्र बहुनोक्तेन      | जिन             | ,,<br>सिनाचार्यः       | महा        | <b>पुराणे</b>        | 924                                   |
| कुदेवगुरुशास्त्राणां   | • • •           | •••                    | •••        | •••                  | . 38                                  |
| केण य वाडी वाहिया      | •••             |                        | • • •      | •••                  | 96                                    |
| कौपीनोऽसौ              | •••             | •••                    | •••        | •••                  | Ę G.                                  |
| क्षुच्छांत्यावश्यक     | वीर             | नन्दी                  | आर         | गरसारे               | २५२                                   |
| क्षुरिपपासाजरा         | समन्तभद्रस्वामी |                        | रत्न       | करण्डके              | 90.                                   |
| ,,                     |                 | ,,                     |            | <b>,,</b>            | <b>२</b> ९४                           |
| क्षेत्रवास्तुसमुत्सर्ग | জি              | तसेनाचार्यः            | महा        | पुराणे               | १ २५                                  |
| क्षेत्राज्ञे तत्सभा    | _               | नसेनाचार्यः            | महापुरण्णे |                      | 973                                   |
| क्षेत्रं वास्तु धनं    | • • •           | • • •                  | •••        | •••                  | 94                                    |
| <b>ऋमाद्वा</b> त्रिंश  | •••             | • • •                  | •••        | •••                  | २०३                                   |
| कियते भोजन             | इन              | (नन्दी                 | नी         | तेसारे               | 936                                   |
| कचित्कांलानु           | •               | ,,                     | नीतिसारे   |                      | 993                                   |
| ख                      |                 | •                      |            |                      | ĘŊ                                    |
| खलानां कण्टकानां       |                 | • • •                  | •••        | •••                  | 760.                                  |
| सण्डनी पेषणी चुल्ली    | •••             | • • •                  | • • •      | •••                  | ं २३३                                 |
| •                      |                 | • • •                  | •••        |                      | <b>३१</b> ३                           |
| ,,<br>ग                |                 |                        | •••        |                      |                                       |
| गङ्गाद्वारे            |                 |                        |            |                      | <b>98</b> .                           |
| गायकस्य तलारस्य        |                 | •••<br>{नन्दी          | ···<br>ੜੀ  | <br>तेसारे           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 114474 //4/ <b>//4</b> | €43             | 4-11-141               | -111       | // // /              | 111.                                  |

| गुणग्रामविलोपेषु   | सोमदेवसूरिः          | यशस्तिलके         | २७२         |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| गुणेषु दोष         | •••                  | •••               | ३५२         |
| गुल्फोत्तान        | .सोमदेवसूरिः         | यशस्तिलके         | 998         |
| गूथकीटो            | •••                  | •••               | <b>२७</b> २ |
| गृहशोभां कृता      | जिनसेनाचार्यः        | महापुराणे         | १२५         |
| गोपुच्छिकः इवेत    | इन्द्रनदी            | नीतिसारे          | 99          |
| ·<br>•             | ,,                   | **                | ७५          |
| गोप्रष्ठान्त       | सोमदेवसूरिः          | यशस्तिलके         | <b>₹ ₹</b>  |
| घ                  |                      |                   |             |
| घटयन्ति न विन्न    | <b>सुलोचनाकान्तः</b> | •••               | ३०८         |
| च                  |                      |                   |             |
| चिक्ककुरुफणि       | नेमचन्द्रसैद्धान्ती  | त्रिलोकसारे       | ८२          |
| चिकणां कुर         | •••                  | •••               | <b>२</b> ९२ |
| चकं विहाय          | • •                  | •••               | 940.        |
| चतुःसंघसंहिता      | इन्द्रनन्दी          | नीतिसारे          | ७९          |
| चतुःसंघ्यां नरो    | <b>,</b> ,           | >,                | ७९          |
| चतुर्रुक्षाः सह    | •••                  | •••               | ३६०         |
| चर्मपात्रगतं       | शिवकोटिः             | •••               | 938         |
| चित्तस्थमप्य       | गुणभद्राचार्यः       | भात्मानुशासने     | २५७         |
| चिन्तादिदक्षा      | •••                  | •••               | २४६         |
| चित्रालेखन         | सोमदेवसूरिः          | यशस्तिलके         | ३४५         |
| জ                  |                      |                   |             |
| जन्मजरामय          | समन्तभद्राचार्यः     | रत्नकरण्डके       | ३०६         |
| जसु हिरणच्छि       | योगीन्द्रदेवः        | परमात्मप्रकाशे    | 39          |
|                    | ,,                   | ••                | २७३         |
| जात्यादिकानिमान्   | जिनसे नस्वामी        | <b>आदिपुरा</b> णे | 923         |
| जातिमानप्य         | <b>,,</b>            | <b>9</b> )        | 123         |
| जातिमूर्तिश्व      | ,,<br>,,             | ••                | 923         |
| जातिरैन्द्री भवेद् | ,,                   | "                 | 923         |
| -                  | • •                  | • •               | •           |

| जा निसि सयलइ          | •••                 | •••                          | ३६५         |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| जानुदेहादधःस्पर्श     | वीरनन्दी            | आचारसारे                     | २५३         |
| जिण पुज्जिह           | •••                 | •••                          | १३३         |
| जीवकृतं परिणामं       | अमृतचन्द्रसूरिः     | <b>पुरुषार्थसिद्धगु</b> पाये | ३११         |
| ,,                    | ,                   | ,,                           | २६४         |
| जीवा जिणवर            | •••                 | •••                          | 388         |
| जैनेश्वरीं परामाज्ञां | जिनसेनाचार्यः       | महापुराणे                    | १२६         |
| जं मुणि लहइ           | •••                 | •••                          | ३ व २       |
| जं सकइ तं             | •••                 | •••                          | इरिष        |
| शास्त्रा योग्यमयोग्यं | वीरनन्दी            | आचारसारे                     | <b>१</b> ५३ |
| ज्ञानकाण्डे किया      | सोमदेवसूरिः         | यश <b>ितलके</b>              | ८५          |
| श्वानं पूजां कुलं     | समन्तभद्राचार्यः    | रःनकरण्डके                   | 33          |
| 3,                    | ,,                  | <b>7)</b>                    | ७४          |
| श्चानं पंगा किया      | •••                 | •••                          | २६          |
| ण                     |                     |                              |             |
| <b>णंच</b> कोडिसया    | •••                 | •••                          | 9.0%        |
| णाणविहीणहं            | •••                 | •••                          | 48          |
| णाम जिणा              | •••                 | •••                          | 94          |
| <b>णि</b> चिंदरधादु   | नेमि चद्रसैद्धान्ती | गोम्मटसारे                   | १८२         |
| · त                   |                     |                              |             |
| ततः शरीरसंवृद्धये     | वीरनन्दी            | <b>ंआचारसारे</b>             | २५२         |
| तित्रकालमवात्         | •••                 | •••                          | २९२         |
| तंदर्हजस्तनेहातो      | सोमदेवसूरिः         | यशस्तिलके                    | 700         |
| तपोयनुमपानकः          | जिनसेनाचार्यः       | महापुराणे                    | 974         |
| तपोविगाहन।दस्य        | 7,                  | <b>&gt;</b> >                | 9 ર         |
| रयवतकामसुखो           | <b>&gt;&gt;</b>     | <b>&gt;</b> >                | 4.4.4       |
| स्यक्तशीतातपत्राण     | **                  | <b>,,</b>                    | 8FP'        |
| त्यक्तस्नादि          | "                   | . 99                         | 8.8.6       |
| येक्तवास्त्रवस्र      | **                  | **                           | 92          |

| त्वमसि सुरासुर           | सम      | <b>न्तभद्राचार्य</b>    | : स्वयंभूर   | तोत्रे          | Ęų         |
|--------------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------|------------|
| तित्थयरा तिपयरा          | •••     | •••                     | •••          | •••             | 96         |
| तिलमध्ये यथा             | •••     | • • •                   | •••          | •••             | ३७६        |
| तृष्णा भोगेषु            | गुण     | <b>भद्राचा</b> र्यः     | आत्मानु      | शासने           | 396        |
| ते चिअ धणा               |         |                         | •••          | • • •           | <b>२९७</b> |
| तें कारणि जिय            | • •     | • • •                   | •••          | • • •           | ३४९        |
| ध                        | ·       |                         |              |                 | •          |
| थावरवेयालीसा             | ••      | • •••                   | •••          | •••             | २४४        |
| द्                       |         |                         |              |                 |            |
| दर्शनं ज्ञानचारित्रा     | सम      | <b>ग्न्तभद्राचा</b> र्य | : रत्नकर     | ण्डके           | 99         |
| दीनस्य सूतिका            | इन      | इनन्दी                  | नीतिस        | ारे             | 117        |
| दुर्रुक्ष्यं जयति        | ••      | • •••                   | •••          | •••             | २७६        |
| दुष्ठमन्तर्गतं           | ••      | • •••                   | •••          | •••             | 58         |
| <b>ह</b> ग्वृत्तसूत्रबोध | टीव     | जकर्तृ                  | -00          | •••             | 9          |
| <b>द</b> तिप्रायेषु      | सोग     | <b>मदेवसूरिः</b>        | यशस्ति       | ालके            | ¥Ę         |
| देवहं सत्थहं             | योग     | ीन्द्रदेव:              | परमात        | <b>गप्रकाशे</b> | २३४        |
| देवाधिदेवचरणे            | सम      | न्तभद्राचार्यः          | रत्नकर       | ण्डके           | 60         |
| ••                       |         | "                       | 9,           |                 | २३१        |
| देवा वि य नेरइया         | •••     | •••                     | •••          | ••              | 36         |
| दंसणपुरुवं णाणं          | नेमिः   | वन्द्रसैद्धान्ती        | द्रव्यसंप्रा | <b>}</b>        | 69         |
| द्रव्यलिंगमिदं होयं      | इन्द्रन | _                       | नीतिसारे     |                 | 935        |
| द्रव्यलिंगं समास्थाय     | ,       | -                       | **           |                 | 925        |
| द्वहिणाघोक्षजेशान        |         | देवसूरिः                | यशस्ति       | <b>उके</b>      | 903        |
| द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः   | •••     | •••                     |              | ••              | २८३        |
| द्विषद्तपास्तथा          | •••     | •••                     | •••          |                 | ७३         |
| ध                        |         |                         |              |                 |            |
| <b>धात्रीवालासती</b>     | •••     | •••                     | •••          | • •             | २९६        |
| धम्मो वत्थुसहावो         | •••     | •••                     | •••          | ••              | 6          |
| "                        | •••     | •••                     | •••          | ••              | २१५        |
|                          |         |                         |              |                 |            |

न न किंचित्पापाय ३२८ न देवो विद्यते ३०२ नेमिचन्द्रसैद्धान्ती नलया बाहू य गोम्मटसारे 993 नवनवचतुः श्रीदेवः 906 रत्नकरण्डके समन्तभद्राचार्यः 98 न सम्यक्त्वसमं २३९ " " " १३६ 1 नागफणीए मूलं ३२० ३७८ श्रुतसागरसूरिः अत्रैव नानाशास्त्रमहा २६४ नाममात्र कथया नित्यस्नानं गृहस्थ सोमदेवसूरिः यशस्तिलके ३७३ नियमो यमश्र समन्तभद्रस्वामी रत्नकरण्डके 6 गौतमर्षिः निराभरण 98 निवार्यतामालि कालिदासः 350 निष्ठीवनं सदंष्ट्रा आचारसारे वीरनन्दी २५२ निःसंगोऽहं जिनानां 225 नेत्रद्वन्द्वे श्रवणयुगले २७४ पदस्थं मंत्रवाक्यस्थं २३६ नेमिचन्द्रसैद्धान्ती पयडिद्विदिअणुभाग द्रव्यसंग्रहे २६४ पयोव्रतो न दध्य २१४ सोमदेवसूरिः परिणाममेव कारण यशस्त्रिलके २६४ प्रलितच्छलेन गुणभद्राचार्यः आत्मानुशासने २८० वीरनन्दी आचार भारे पादान्तरालात् २५३ पिच्छे ण हु सम्मतो ढाढसीगाथासु 93 पुण्यं जिनन्द्र जिनसेनपादाः २३२ पोट्टलियहि ३५० पंचे न्द्रियाणि ७५

| प्रसिद्धाष्टसहस्रेद्ध    | जिनसेनाचार्यः |                        | महाप्    | राणे            | 808   |
|--------------------------|---------------|------------------------|----------|-----------------|-------|
| प्रहारो प्रामदाहो        | वीरन          | दी                     | आच       | <b>रसारे</b>    | २५३   |
| प्रागुदिच्यौ विभजते      | •••           |                        | •••      | •••             | ९४    |
| प्राज्ञेन ज्ञातलोक       | वीरन          | न्दी                   | आच       | ार <b>सारे</b>  | 993   |
| प्राप्तोत्कर्षं तदस्य    | जिनसे         | नाचार्यः               | महाप्    | राणे            | 925   |
| त्रेरिताः श्रुतगुणेन     | पद्मन         | न्दी                   | पंचा     | वेंशतिकायां     | ٤٩    |
| फ                        |               |                        |          |                 |       |
| फुल पुकारइ               | • •           | • • •                  | •••      | •••             | ७८    |
| ब                        |               |                        |          |                 |       |
| बहु सत्थइं               | •••           | •••                    | •••      | •••             | २८४   |
| बादरसुहमेगिदिय           | •••           | •••                    | •••      | •••             | २४४   |
| बाल्ये वेत्सि न          | …गुणभ         | द्राचार्यः             | आत       | रानुशासने       | 944   |
| बाह्यप्रन्थविहीना        | •••           | •••                    | •••      | •••             | १३०   |
| ",                       | •••           | •••                    | •••      | •••             | २३८   |
| <b>बिम्बादलोन्नति</b>    | पद्मन         | न्दी                   | •••      | •••             | ७९    |
| बिल्वालाबु               | • • •         | •••                    | •••      | • • •           | ४६    |
| बीएस नित्थ               | देवसे         | <b>न</b> सू <b>रिः</b> | दर्श     | नसारे           | 990   |
| भ                        |               |                        |          |                 |       |
| भयाशास्नेह               | समन           | तभद्रार्थः             | रत्न     | करण्डके         | 98    |
| भतीरः कुरुपर्व           | गुणभ          | द्राचार्यः<br>-        | आ        | :मानुशासने      | 3     |
| भवणविंवतर                | नेमिन         | वन्द्रसैद्धान्ती       | त्रिल    | <b>गे</b> कसारे | 900   |
| भावविहूणउ                | • • •         | • • •                  | •••      | •••             | ३०२   |
| <b>भुक्तो</b> ज्झिता     | पूज्य         | पादाचार्यः             | •••      | •••             | - १४२ |
| <b>&gt;</b> ;            | •••           |                        | •••      | •••             | ३५४   |
| <b>ञ्रूधतुर्दे</b> ष्टयो | सोम           | देवपंडिताः             | यश       | ास्तिलके        | २७२   |
| म                        |               |                        |          |                 | •     |
| मद्यपलमधु                | पंडित         | ाशाधरः                 | सा       | गारधमीमृते      | ४३    |
| मद्यमांससुरा             | पद्मन         | न्दी                   | <b>q</b> | चविंशतिकायां    | ४३    |
| मलीमसाङ्गो               | जिन           | से <b>नाचा</b> र्यः    | 4        | हापुराणे        | 928   |
|                          |               |                        |          |                 |       |

| <b>म</b> होपसगांत <b>ङ्का</b> | <del>=1</del> ; | रनन्दी                  | 9      |                      | 31.3        |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------------|-------------|
| •                             | બા              | रणण्या                  |        | भाचारसारे            | <b>२५२</b>  |
| मान्यं ज्ञानं तपो             | ••              | • • •                   | •••    | •••                  | ३४९         |
| मानुष्यं सःकुले               | •••             | •••                     | •••    | •••                  | 998         |
| मानुषीं प्रकृति               | सम              | ान्तभद्र <b>देवाः</b>   | ₹      | वयंभूस्तोत्रे        | 909         |
| मा भवतु तस्य                  | • • •           |                         | •••    | •••                  | २१३         |
| मालतीव                        | গ্ৰী            | <b>। चन्द्राचार्याः</b> | •••    | •••                  | २७१         |
| मिच्छा सासण                   | नेरि            | <b>विन्द्राचार्यः</b>   | ग      | म्मिटसारे            | ९७          |
| "                             |                 | "                       |        | ,,                   | २४५         |
| <b>मिध्या</b> त्ववेद          | • • •           | •••                     | •••    | •••                  | 94          |
| <b>37 3</b> 7                 | •••             | •••                     | •••    | •••                  | २०३         |
| मिध्यात्ववेदौ                 | •••             | •••                     | •••    | •••                  | 990         |
| <b>मिध्याहर</b> भ्यो          | • • •           | •••                     | •••    | •••                  | ર           |
| मुद्रा सर्वत्र मान्या         | इन्द्र          | नन्दी                   | न      | 60                   |             |
| ,, ,,                         |                 | ,,                      | •••    |                      | 979         |
| मूढत्रयं मदाश्वा              | • • •           | •••                     | • • •  | •••                  | ३२          |
| मूर्त्यादिष्वपि नेतन्या       | जि              | तसेनाचार्यः             | 1      | महापुराणे            | १२३         |
| मैथुनाचरणे                    | হ্যুম           | विद्याचार्याः           |        | ानार्णवे             | ६८          |
| म्लापयन् स्वाङ्ग              | <b>जि</b>       | नसेनाचार्यः             | *      | ाहापुराणे            | 978         |
| य                             |                 |                         |        |                      |             |
| यच्छासरचितं                   | इन्द्र          | (नन्दी                  | 7      | <b>ीतिसारे</b>       | 949         |
| यज्ञार्थं पशवः                | • • •           | •••                     | •••    | •••                  | १६५         |
| यथा चतुर्भिः                  | • • •           | •••                     | •••    | •••                  | <b>२</b> ९६ |
| यद्शानेन जीवेन                | • • •           | •••                     | •••    | •••                  | ३४९         |
| यण्याहन्ति न                  | पंडि            | ताशाधराः                | •••    | •••                  | 399         |
| यशोमारीचीयं                   | गुणभ            | <b>ब्राचार्यः</b>       | आत     | गानुशासने            | २१३         |
| यस्मिन् सर्वाणि               |                 | •••                     | उर्ग   | _                    | 340         |
| यः श्रुत्वा द्वादशां          | गुणभ            | द्रभदन्ताः              |        | गानुशासने            | 93          |
| . 35 27 37                    |                 | <b>,</b> ,              |        | ,,                   | 933         |
| याचकजनकल्प                    | श्रुतस          | <b>ागरसूरयः</b>         | षद्प्र | ग्रुतटी <b>कायां</b> | 308         |

| यावन्ति जिनचैत्या        | गौतमर्षयः                 | •••                  | 99         |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| ये गुरु नैव मन्यन्ते     | •••                       | •••                  | २२         |
| ₹                        |                           |                      |            |
| रजकस्तक्षकश्चेव          | • • •                     | •••                  | 993        |
| रजसेदाणमगहणं             | <b>विव</b> को ट्याचार्याः | भगवत्याराधनायां      | ३          |
| •                        | वृहकेरलाश्च               | मूलाचारे च           |            |
| रसपूयास्थि <b>मां</b> सा | वीरनन्दी                  | आचारसारे             | २५३        |
| रागादिदोष                | सोमदेवसूरिः               | यशस्तिलके            | 903        |
| •                        | •                         |                      | ३६८        |
| "<br>स्ट                 | 7,                        | ,,                   | •          |
| <b>लीलाविलास</b>         | सोमदेवसूरिः               | यशस्तिलके            | ३४५        |
|                          | ताम पपसूरिः               | असारतारू <i>न</i>    | ξο,        |
| व                        |                           | 2 2                  |            |
| वदसमिदिंदिय              | गौतमर्षयः                 | प्रतिक्रमणे          | ३५५        |
| वन्दित्वा वन्यमई         | जिनसेनाचार्याः            | महापुराणे            | 924        |
| वधबन्धच्छेदादे           | समन्तभद्रस्वामिन          | ाः रत्नकरण्डके       | २३६        |
| वनशिखिनि मृतो            | पद्मनन्दी                 | •••                  | २४         |
| वनेऽपि दोषाः             | •••                       | •••                  | २१३        |
| <b>बरमालिंगिता</b>       | ग्रुभ <b>चन्द्र</b> देवाः | •••                  | . २७१      |
| वरिससयदिक्खि             | •••                       | •••                  | ३१४        |
| वरोपलिप्सया              | समन्तभद्राचार्यः          | रत्नक <b>रण्ड</b> के | ३३         |
| वरं गाहस्थ्य             | •••                       | •••                  | <b>३९७</b> |
| वरं व्रतेः पदं दैवं      | पूज्यपादाचार्याः          | •••                  | ३३१        |
| वरं स्वहस्तेन            | इन्द्रनन्दिनः             | •••                  | 993        |
| वाग्गुप्तो हितवागू       | जिनसेनाचार्यः             | महापुराणे            | 924        |
| बारह अंगंगिजा            | •••                       | •••                  | 900        |
| विभावसोरिवोष्ण           | •••                       | •••                  | २०७        |
| विविधव्यजनत्यागा         | जिनसेनाचार्याः            | महापुराणे            | 928        |
| वीरचर्या च               |                           | •••                  | ६७         |
| बृष्ट्याकुलः             |                           |                      | २७३        |
| 4-119                    |                           |                      | • - 1      |

|                           |                                        | •           |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------|
| वैयावचें विरहिउ '         | •                                      | २०३         |
| व्यापत्तिव्यपनोदः         | समन्तभद्राचार्यः रत्नकरण्डके           | ८५          |
| হা                        |                                        |             |
| शची पद्मा बिवा            | •••                                    | 936         |
| शमिताखिल                  | ं सुलोचनाकान्तः                        | 308         |
| शल्यमणिस्खलदन्तः          | •••                                    | १३५         |
| शालिको मालिकः             | इन्द्रनन्दी नीतिसारे                   | 993         |
| शास्त्रं शास्त्राणि       | •••                                    | 993         |
| श्रीभबाहुः श्रीचन्द्रो    | इन्द्रनन्दी नीतिसारे                   | 940         |
| श्रीमत्स्वामिसमन्त        | श्रुतसागराः अत्रैव                     | રુષ્ટ્      |
| श्रीमह्रिभूषण             | ,, ,,                                  | ,,          |
| श्रुतसागरेण               | ,,                                     | ३०४         |
| श्रेष्ठे बले स्थिर        | •••                                    | ३२९         |
| ঘ                         |                                        |             |
| षोडशाये सहस्राणि          | •••                                    | १३८         |
| स                         |                                        |             |
| सकारपुरकारो               |                                        | २४६         |
| सप्रन्थारंभहिंसा          | समन्तभद्राचार्यः रत्नकरण्डके           | 33          |
| सज्जातिः सद्गृहस्थ        | जिनसेनाचार्याः महापुराणे               | 990         |
| सत्तालोचनमात्र            |                                        | <b>د۹</b>   |
| सन्तोषकारी                |                                        | ७२          |
| समन्तभद्रः श्रीकुंभः      | इन्द्रनन्दी नीतिसारे                   | 949         |
| समसुखशीलित                | अमृतचन्द्रसूरिः                        | 48          |
| ·                         |                                        | २७ <b>१</b> |
| ,<br>स महाभ्युदयं प्राप्य | जिनसेनाचार्याः महापुराणे               | 928         |
| सम्मं चेव य भावे          | कुन्दकुन्दाचार्याः                     | 922         |
| सम्यग्दर्शनसंशुद्ध        | समन्तभद्राचार्यः रत्नकरण्डके।          | ξS          |
|                           |                                        | 266         |
| ) j                       | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ३२९         |
| <b>&gt;</b> 7             | » <sup>*</sup>                         | , , -       |
|                           |                                        |             |

| सम्यग्दर्शनशुद्धा                       | समन्तभद्राचार्यः     | रत्नकरण्डके     | ३२९         |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| सर्वपापास्रवे                           | •••                  | •••             | ३४३         |
| सर्वं धर्ममयं                           | गुणभद्राचार्यः       | अात्मानुशासने   | २७६         |
| सर्वः प्रेप्सति                         | ,,                   | •9              | 90          |
| सर्वार्थसिद्धि                          | टीकाकर्ता            | अत्रैव          | ३२          |
| सव्वण्हु अणिंदियो                       | अभिमानमेरुपुष्पद     | न्तः यशोधरचरिते | ३०७         |
| •                                       | "                    | ,,              | ३४७         |
| साम्यं स्वास्थ्यं                       | <i>पद्मनन्</i> दी    | •••             | 6           |
| "                                       | ,,                   | •••             | 393         |
|                                         | ,,<br>जिनसेनाचार्यः  | महापुराणे       | 973         |
| सीसु नमंतह                              | 101111111111111      | 1613/11         | <b>३</b> ०२ |
|                                         | <br>समन्तभद्राचार्यः | <br>रत्नकरण्डके | 933         |
| सुखयतु सुखभूमिः                         | चन-रामप्रामानः       | ((14)(-94)      | २ <i>७५</i> |
| ,,<br>majora                            | ))<br>))========     | ,,              |             |
| सुप्तास्थितन<br>ं <del>विशेष</del> ः    | भोजराजमहाराज         | • • •           | <b>२९५</b>  |
| , सूक्ष्मं जिनोदितं                     | समन्तभद्राचार्यः     | •••             | 93          |
| सूर्याघीं प्रहण                         | सोमदेवसूरिः          | यशस्तिलके       | ३३          |
| सेयंबरो य आसं                           | •••                  | •••             | 93          |
| " "                                     | •••                  | •••             | 996         |
| संजमु सीछ                               | •••                  | •••             | <b>२९७</b>  |
| संन्यस्ताभ्यां                          | •••                  | •••             | 998         |
| संसारे नरकादिषु                         | गुणभद्राचार्यः       | आत्मानुशासने    | 934         |
| ,,                                      | <b>,,</b>            | ,,              | २५८         |
| स्पृहा मोक्षेऽपि                        | पद्मनन्दी            | एकत्वसप्तत्यां  | ३४६         |
| स्वगुणोत्कीर्तनं                        | जिनसेनाचार्यः        | महापुराणे       | १२५         |
| स्वयूथ्यान् प्रति                       | समन्तभद्राचार्यः     | रत्नकरण्डके     | ३४४         |
| स्वलक्षणमनिर्देश्य                      | जिनसेनाचार्यः        | महापुराणे       | 938         |
| स्वामिष्टभृत्य                          | <b>,</b> ,           | "               | 924         |
| स्वोचितासनभेदा                          | 33                   | "               | 928         |
| स्वोपधानाद्यनादृत्य                     |                      |                 | 928         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | "                    | "               | • • •       |

| स्वं मणिस्नेह       | जिन            | सेनाचार्यः | म                    | हापुराणे | १२४ |
|---------------------|----------------|------------|----------------------|----------|-----|
| स्वं स्वापतेय       |                | ,,         |                      | ,,       | १२५ |
| स्वं साम्यमैहिकं    |                | "          |                      | ,,       | १२४ |
| ह                   |                |            |                      |          |     |
| इतं ज्ञानं कियाहीनं | •••            | •••        | •••                  | •••      | २५  |
| इदये त्वयि          | <b>स्र</b> लो  | वनाकान्तः  | • • •                | •••      | ३०८ |
| हे चन्द्रमः         | गुणभद्राचार्यः |            | <b>आत्मानुशास</b> ने |          | २१७ |
| होइ वणिज्जु न       | •••            | •••        | •••                  | •••      | ३५० |



# प्रकीर्णकसूत्रवाक्यानां सृची।

| अन्यार्थे १४७ पर परि १५० अंड जं वा २६० वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गाथा:                   |       | प्रष्ट | संख्याः     | गाथा:       |       | 58    | संख्याः |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------------|-------------|-------|-------|---------|
| अन्यार्थे १४७ पर परि १५० अंड जं वा २६० अंड जं वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अ                       |       |        |             | न           |       |       |         |
| अन्यार्थे १९४ प्रापित १५३ अंडजं वा १६५ अंडजं वा १६६ अंडजं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>अ</b> जेर्वीः        | •••   | •••    | 30          | नाम्युपध    |       |       | २९३     |
| भष्टी स्था २९४ संडजं वा २१० अवधार २१० व् व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>&gt;&gt;</b> .       | •••   | •••    | ८४          | į           |       |       |         |
| भष्टी स्था २९४ अंडजं वा २३० अवधार २९० व व २९० व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | •••   | •••    | 980         | पर परि      | •••   |       | १५२     |
| अवज वा २३० अवधार २९० व जहाणे १९० व जहाणे १८० अ जहाणे १८० अ जहाणे १८० अ जहाणे १८० अ जहाणे १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अष्टी स्था              | •••   | • • •  | २९४         | ŧ           |       |       |         |
| ह हुण्जिक २९५ व कहाणे १८५ व व कहाणे १८६ व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अंडजं वा                | •••   | •••    | २३०         |             | •••   | •••   |         |
| इण्जिक २९५ त्रहाणे १८५ अ उ उचारल २५५ भूप्राप्ता ३०६ तत्तमसं २२५ म एकस्य नि २०४ म मार्गाच्यव २६ केष्ट्रिययुटो ८३ य कोषलोभ ४९ यस्मै दि ३४५ कुत्ययुटो ८३ य कोषलोभ १९० युवजन २५६ चाए घाए ६८ जुक्व १५६ चोलिय १५६ विषे: किच २६६ चाल्याव २९६ तत्वार्थ २९६ तत्वार्थ २९६ तत्वार्थ ३३२ त्वार्मम्मुआण ३५५ त्वार्य स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>अवधार</b>            | •••   | •••    | २९७         | i .         | •••   | •••   | 117     |
| उ चारल २५५ मूत्राप्ता ३०० मूत्राप्ता ३०० मूत्राप्ता ३०० मूत्राप्ता ३०० मूत्राप्ता २०४ म्हार्यय २०४ मूहस्य २०० मूहस्य २०० मूहस्य २०० महस्य २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |       |        |             | i i         |       |       |         |
| उचारल २५५ मूत्राप्ता ३०६ मूत्रमं २६५ म्मार्गाच्यव २६६ मूढस्य ३६६ च्याल्यान २६६ च्याल्यान ३६६ च्याल्यान ३६ च्याल्यान ३६ च्याल्यान ३६ च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | •••   | •••    | २९५         | त्रह्मण     | •••   | •••   | 964     |
| प्रकार का स्वाप्त का |                         |       |        |             | भ           |       |       |         |
| प्रस्य नि २०४ मार्गाच्यव २०४ कि मूहस्य २०४ के मूहस्य २०४ के मूहस्य २०४ के मूहस्य २०४ के महस्य २०० व्यक्तिम १९० व्यक्तिम १० व्यक्तिम १० व्यक्तिम १९० व्यक्तिम १९० व्यक्तिम १० व्यक्तिम १० व्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                       | •••   | • • •  | _           | भूत्राप्ता  | •••   | •••   | ३०६     |
| प्रकस्य नि २०४ मागाच्यव २०४ मूढस्य २०४ क्रिक्ययुटो ८३ या अस्मे दि ३४५ धुल्पपासा १९० खुक्च २०५ खाए घाए ६८ खुक्च १९० खुक्च १९० खुक्च १९० खुक्च १९० खुक्च १९० खुक्च १९० खुक्च २९३ व्याख्यान २९३ व्याख्यान २९३ व्याख्यान २९३ व्याख्यान २९३ द्याख्यान २९३ द्याख्यान ३३० खुक्च १९३ द्याख्यान ३३० खुक्च १९३ द्याख्यान ३३० खुक्चाण तुणा ३३० स्म स्वदा ३४० खुक्चोण तुणा ३३० स्म स्वदा ३४० खुक्चोण हुणा २५५ स्व स्वदा ३४० खुक्चोण हुणा २५५ स्व स्वदा ३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | •••   | •••    | २२५         | म           |       |       |         |
| क स्वयुटो ८३ य य य य य य य य य य य य य य य य य य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |        |             | मार्गाच्यव  | • • • | •••   | २ २     |
| कृत्ययुटो ४९ य य य य य य य य य य य य य य य य य य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | •••   | •••    | २०४         | 1           |       |       | 3 9     |
| श्वारियासा ११० युवजन २०३ युवजन २०३ युवजन १०३ युवजन १०४ युवजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |        | 43          | <u> </u>    | •••   | •••   | ` '     |
| श्वारियासा ११० युवजन २०३ युवजन २०३ युवजन १०३ युवजन १०४ युवजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रू(पपुट।<br>कोभ्रजोभ    | •••   | •••    | 7.          | 1           |       |       | 3~B     |
| घाए घाए ६८ छुक्च १९६ घोलिय १५२ चा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | माप्रणामा<br>श्रीमागामा | •••   | •••    |             | 1           | •••   | • • • |         |
| घाए घाए ६८ छुक्च १९६ चा छुक्च १९६ चा छुक्च १९६ चा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | •••   | •••    | 110         | 1 —         | • • • | • • • | 707     |
| चा त्वा त्वा त्वा त्वा त्वा त्वा त्वा त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |       |        | 8.2         |             |       |       | 9 0     |
| चिअचेअ २९६ विषे: किच २९३ विषे: किच २९३ व्याख्यान २४३ त्याख्यान २४३ त्याख्यान ३३० त्याख्या तुणा ३३२ स्म तुमत्तुभाण २५५ स यदा ३४८ सुंतो हिंतो २४४ सुंतो हिंतो २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                       |       | •••    |             |             | • • • | •••   | ·       |
| चिअचेअ २९६ विषे: किच २९३ व्याख्यान २९३ व्याख्यान २४३ व्याख्यान ३३५ व्याख्यान ३४४ व्याख्यान व्याख्यान व्याख्यान ३४४ व्याख्यान व्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |       |        | • • •       | )'<br>ਜ     | •••   | •••   | •       |
| ज्यनुबन्ध २९३ हा<br>तत्वार्थ ३२८ शक्तितस्त्या ३३९<br>तुभाण तुणा ३३२ स<br>तुमतूभाण २५५ स यदा ३४८<br>सुंतो हिंतो २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | • • • | . • •  | <b>२</b> ९६ |             |       |       | २९३     |
| ज्यनुबन्ध २९३ दा<br>तत्वार्थ ३२८ शक्तितस्त्या ३३९<br>तुभाण तुणा ३३२ स्त<br>तुमक्तुभाण २५५ स यदा ३४८<br>सुतो हिंतो २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ভা                      |       |        | •           | 3           | •••   | •••   | २४२     |
| तत्वार्थ ३२८ शक्तितस्त्या ३३९<br>तुभाण तुणा ३३२ स<br>तुमतूभाण २५५ स यदा ३४८<br>तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |       |        | २९३         | ì           |       |       |         |
| तुभाण तुणा ३३२ स<br>तुमतूभाण २५५ स यदा ३४८<br>द्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                       | •••   | •••    | •           |             | •••   | •••   | ३३१     |
| तुमत्भाण २५५ स यदा ३४४<br>द्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | •••   | • • •  |             | 3           |       |       |         |
| बुंतो हिंतो २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                       | •••   | •••    |             |             | •••   | •••   | 386     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |       |        |             | सुंतो हिंतो | •••   | •••   | २४२     |
| l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | •••   | •••    | <b>२२०</b>  |             | E     |       |         |
| द्वन्द्वं कल ३१२ हिजित्था २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वन्द्वं कल            | •••   | •••    | ३१२         | इजित्था     | •••   | •••   | २०६     |

### र्लिगशीलप्राभृत-रयणसार-द्वादशानुप्रेक्षाणां अकाराद्यनुक्रमणिका ।

| अ                      |       |                     | · <b>इ</b>           |       |     |
|------------------------|-------|---------------------|----------------------|-------|-----|
| अज्जवस <b>िपणिभरहे</b> | •••   | ४०३                 | इगतीससत्तवत्ता       | •••   | ४३२ |
| ,, ,, ···              | •••   | ४०३                 | इच्छियफलं ण लब्भइ    | •••   | ३९९ |
| ,, ,,                  | •••   | ४०४                 | इदि णिच्छयववहारं     | • • • | ४४२ |
| अज्झयणमेव झाणं         | • • • | 899                 | इदि सज्जणपुर्जं      | • • • | ४२४ |
| अद्रीहीं पिडबदं        | •••   | ४३३                 | इंदियविसयसुहाइसु     | • • • | ४१९ |
| अणयाराणं वेज्ञा        | •••   | ३९७                 | इय लिंगपाहुडिंमणं    | •••   | ३८४ |
| अण्णाणी वियसविरत्ता    | •••   | ४०६                 | इह णियसुवित्तबीयं    | • • • | ३९६ |
| अण्णो अण्णं सोयदि      | • • • | ४२९                 | उ                    |       |     |
| भण्णं इमं सरीरा        | •••   | ४२९                 | उग्गो तिव्वो दुहो    | •••   | 800 |
| अद्भुवमस्रणमेगत्त      | •••   | ४२५                 | उत्तमखमदम            | •••   | ४३८ |
| अप्पाण णाणझाण          | •••   | ४१८                 | उत्तमपत्तं भणियं     | •••   | ४२८ |
| अप्पाणं पि ण           | •••   | ४०९                 | उदधीव रदणभरिदो       | • • • | ३९० |
| अरहंते सुहभत्ती        | •••   | ३९२                 | उपज्रदि सण्णाणं      | •••   | 880 |
| अरुहा सिद्धाइरिया      | •••   | ४२७                 | उप्पडदि पडदि         | • • • | ३८२ |
| अवसप्पिणिउस्सप्पिण     | •••   | ४३०                 | उयरग्गिसमण           | •••   | ४१५ |
| अवियप्पो णिइंदो        | •••   | ४१२                 | उवसमई सम्मत्तं       | •••   | ४२२ |
| अविरद्देसमहव्वइ        | •••   | ४१६                 | <b>उवसममवमावजुदो</b> | •••   | ४०६ |
| असुहादो णिरयाऊ         | • • • | ४०४                 | उवसमणिरीहझाण         | • • • | ४१६ |
| असुहेण णिरयतिरियं      | •••   | ४३२                 | उद्दयगुणवसण          | •••   | ३९४ |
| असुहेदरभेदेण दु        | •••   | ४३४                 | प                    |       |     |
| आदे हि कम्मगंठी        |       | 3/0                 | एक्कु खणं ण          | •••   | ४०२ |
| आरंभे घणघणो            | •••   | ३८९<br>४ <b>१</b> ३ | एक्को करेदि कम्मं    | •••   | 830 |
| आसवहेदू जीवो           |       | ४३५                 | एक्को करेदि पावं     | •••   | ४२७ |

| एक्को करेदि पुण्णं         | •••   | ४२७ | कुसलस्स तवो णिवुण  | • • •      | 855          |
|----------------------------|-------|-----|--------------------|------------|--------------|
| एक्कोइ णिम्ममो             | • • • | ४२८ | कोइप्पहुतिस्स पुणो | •••        | ४३८          |
| एयारसदसभेयं                | •••   | ४३४ | कोहेण य कलहेण य    | •••        | ४१५          |
| एयंतविणयविवरिय             | •••   | ४३७ | कोहो माणो माया     | •••        | ४३४          |
| एवं जायदि णाणं             | • • • | ४४१ | कंखा भावणिवित्ति   | •••        | ४३९          |
| एवं बहुप्पयारं             | •••   | ३९० | कंदपमाइयाओ         | •••        | ३८२          |
| एवं सहिओ मुणिवर            | •••   | ३८३ | ख                  |            |              |
| ক                          |       |     | खयकुहमूलसूलो       | •••        | ३९९          |
| कतकफ़लभरिय                 |       | ४०३ | खाई पूजा लाहं      | •••        | ४१७.         |
| कम्मणिमित्तं जीवो          | ***   | ४३१ | खुदो रुद्दो रुद्धो | •••        | ४०१          |
| कम्मादविहावसहाव            | •••   | ४१८ | खेत्तविसेसे काले   | •••        | ३९६          |
| कम्मासवेण जीवो             | •••   | ४३५ | ग                  |            |              |
| कम्मुण खवेइ                |       | ४०९ | गयहत्थपायनासिय     | • • •      | <b>३९९</b> . |
| कम्मुदयजपजाया              |       | ४४० | गिण्हदि अदत्तदाणं  | <b>408</b> | ३८२          |
| कलहं वादं जूआ              | •••   | ३८१ | गुणवयतवसमपिडमा     | •••        | ४२२          |
| काऊण णमोकारं               | •••   | ३८० | गुरुभत्तिविहीणाणं  | •••        | 806          |
| कामदुहिं कप्पतरं           | •••   | ४०३ | गंथमिणं जो ण दिहुइ | •••        | ४२४          |
| कायकिलेसुववासं             | • • • | ४०९ | च                  |            |              |
| कालमणंत्तं जीवो            | • • • | ४२३ | च उगइसंसारगमण      | • • •      | ४२०          |
| किण्हादितिण्णि लेस्सा      | •••   | ४३४ | चम्मद्विमंसलव      | • • •      | ४१४          |
| किं जाणिऊण सयलं            | •••   | ४१७ | चलमलिणमगाढं        | •••        | ४३६          |
| किं पलविएण बहुणा           | • • • | ४४१ | चोराण समाएण य      | • • •      | ३८१          |
| किंपायफलं पक्कं            | • •   | ४१८ | ज                  |            |              |
| किं बहुणा वचणेण            | • • • | ४२३ | जइ णाणेण विसोहो    | •••        | ३९०          |
| किं बहुणा हो तजि           | •••   | ४२० | जइ विसयलोल         | •••        | ३९०          |
| किं बहुणा हो देवि          | •••   | ४२३ | जत्तेण कुणइ पावं   | •••        | ४३१          |
| कुत <b>वकु</b> लिंगिकुणाणी | • • • | ४०१ | जम्मसमुद्दे बहुदो  | •••        | ४३५          |
| कुमयकुसुदपसंसा             | •••   | ७३६ | जलबुब्बुदसक्कधणू   | •••        | ४२५          |
| कुलरूवजादिबुद्धिसु         | •••   | ४३८ | जसकित्तिपुण्णलाहे  | •••        | 356          |
|                            |       |     | -                  |            |              |

| जह कंचणं विसुद्धं  | •••   | ३८६         | ण वि जाणइ                            | • • • | 800         |
|--------------------|-------|-------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| जह विसयछद्ध        | •••   | ३८८         | 3 <sup>7</sup> 7 <sup>9</sup> 79 *** | •••   | 800         |
| जाइजरमरणरोग        | •••   | ४२७         | ,, ,, ,, ····                        | •••   | ४१७         |
| जाए विसयविरत्तो    |       | ३९०         | ण सहंति इयरदप्पं                     | • • • | ४१४         |
| जावण जाणइ          | •••   | ४०९         | ण हि दाणं ण हि                       | •••   | ४००         |
| जिणपूजा मुणिदाणं   | •••   | ३९५         | ण हु दंडइ कोहाइ                      | •••   | ४०६         |
| जिणलिंगधरो जोई     | •••   | ४२४         | णाणब्भासविद्वीणं                     | •••   | ४१०         |
| जिणवयणगहिदसारा     | •••   | ३९१         | णाणस्स णत्थि दोसो                    | •••   | ३८६         |
| जिण्गुद्धारपदिद्वा | •••   | ३९८         | णाणी खवेइ कम्मं                      | •••   | ४०६         |
| जीवणिवद्धं देहं    | •••   | ४२६         | णाणेण झाणसिद्धी                      | •••   | ४२२         |
| जीवदया दम सर्चं    | •••   | 306         | णाणेण दंसणेण य                       | •••   | १८७         |
| जीवस्स ण संवरणं    | • • • | <b>४</b> ३७ | णाणं चरित्तसुद्धं                    | •••   | ३८६         |
| जीवादिपयद्वाणं     | •••   | ४३२         | णाणं चरित्तहीणं                      | •••   | ३८६         |
| जे पावारंभरया      | •••   | ४१४         | णाणं झाणं जोगो                       | •••   | <b>३९</b> 9 |
| जे पुण विसय        | •••   | ३८६         | णाणं णाऊण णरा                        | •••   | ३८६         |
| जेसिं अमेज्झमज्झे  | •••   | ४१९         | णिक्खेवणयप्पमाण                      | •••   | ४२३         |
| जोइसविजामंतो       | •••   | ४१३         | णिचिद्रधादुसत्त य                    | • • • | ४३१         |
| जो जोडंदि विव्वाहं | •••   | ३८१         | णिच्छयववहार                          | • • • | ४१७         |
| जो पावमोहिदमदी     | • • • | ३८०         | णिच्छयणएण जीवो                       | • • • | 880         |
| जो मुणिभत्तवसेसं   | •••   | ३९७         | णिइड्डअड्डकम्मा                      | • • • | ३९०         |
| जं जाइजरामरणं      | •••   | ४२१         | णिहिद्वो जिणसमये                     | •••   | ४२८         |
| जं जं अक्खाण सुहं  | •••   | ४१९         | णिंदा वंचणदूरो                       | •••   | ४१२         |
| जंतं मैतं तंतं     | •••   | ३९८         | णियतच्चुवलिद्ध                       | • • • | ४१०         |
| <b>प</b>           |       | •           | णियसुद्धपणुरत्तो                     | . * * | 388         |
| णचदि गायदि         | •••   | ३८०         | णिरयाक जहण्णादिसु                    | •••   | ४३०         |
| णिमेऊण वड्डमाणं    | • • • | ३९३         | णिरया इवंति हेट्टा                   | •••   | ४३२         |
| णमिजण सम्वसिद्धे   | •••   | ४२५         | णिव्वेगतियं भावइ                     | •••   | ४३९         |
| णरइतिरियाइ दुरइ    | • • • | ३९९         | त                                    |       | _           |
| णरएसु वेक्षणाओ     | •••   | ३८९         | तचवियारणसीलो                         | •••   | 899         |
| णवणिहि चउदह        | •••   | ४२६         | तणुकुद्दी कुलभंगं                    | • • • | ४०१         |

| ताव ण जाणदि                      | •••   | ३८५                | धम्मेण होइ लिंगं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••   | ३८०                 |
|----------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| तिव्वं कायकिलेसं                 | •••   | ४१२                | धरियउ बाहिरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   | ४०५                 |
| तुसधम्मंतबलेण                    | • • • | ३८९                | धावदि पिंडणिमित्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••   | ३८२                 |
| द                                |       |                    | प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                     |
| दव्वगुणपज्जएहिं                  | •••   | ४२०                | पत्त विणा दाणं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••   | ३९८                 |
| दव्वस्थिकायछप्पण                 | • • • | ४०४                | पतिभत्तिविहीण सदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••   | 806                 |
| दाणीणं दालिहं                    | •••   | ३९८                | परमहेण दु आदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••   | ४२६                 |
| दाणुण धम्मुण                     | • • • | ३९५                | परसंतावयकारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   | 258                 |
| दाणं पूजा मुक्खं                 | •••   | ३९५                | पव्वज्जहीणगहिणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••   | ३८३                 |
| दाणं पूजा सीलं                   | • • • | ३९४                | पवयणसारब्भासं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••   | ४१०                 |
| दाणं भोयणमेत्तं                  | • • • | ३९५                | पाओपहदभावो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••   | ३८१                 |
| दिण्णइ सुपत्तदाणं                | •••   | ३९५                | पारंपजाएण दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   | ४३६                 |
| दिव्वुत्तरणसरित्थ                | •••   | 894                | पावारंभणिवित्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••   | ४११                 |
| दुक्खे णज्जहि णाणं               | •••   | ३८५                | पिच्छे संथरणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••   | ४१४                 |
| दुग्गंधं बीभत्सं                 | •••   | ४३३                | पुच्छलि घरि जसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • | ३८३                 |
| देवगुरुधम्मगुणचा                 | •••   | ४०२                | पुत्तकलत्तणिमित्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••   | ४३०                 |
| देवगुरुसमयभत्ता                  | •••   | ३९४                | पुत्तकलत्तविदूरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••   | ३९९                 |
| देह कलतं पुत्त                   | • • • | ४१९                | पुरिसेण वि सहियाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••   | ३८९                 |
| देहादिसु आरंमे                   | •••   | ४१३                | पुन्वितयं खबइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••   | ४०३                 |
| देहादो वदिरत्तो                  | •••   | ४३३                | पुव्वतासवभयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   | ४३६                 |
| दंडत्तयसल्लत्तय                  | •••   | ४१३                | पुव्वं जिणेहि भणियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••   | ४९३                 |
| दंसणणाणचरित्ते                   | •••   | ३८१                | पुन्व जो पंचेंदिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••   | 806                 |
| 3, ,, ,,                         | •••   | ३८२                | पुन्वं सेवइ मिच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••   | ४०६                 |
| " " "                            | •••   | ३८३                | पूयफलेण तिलोए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••   | ३९५                 |
| दंसणभद्या भद्या                  | •••   | ४२८                | पंचमह्वयमणसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   | 83¢                 |
| दंसणवयसामाइय्                    | •••   | ४३७                | पंचिवहे संसारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••   | 885                 |
| दंसण सुद्धो धम्मो                | •••   | ४१६                | ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | _                   |
| ध                                |       | 387                | बहिरंतरप्पमेयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 404   | <b>४</b> २ <u>१</u> |
| धणधण्णाइ<br>धम्मज्ज्ञाणन्भासं    | •••   | ३९८<br>४१ <b>१</b> | बहिरबमंतरगंथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 829                 |
| A - 11 - 461 - 1 - 411 / 1 - 400 | • •   | ~ , ,              | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |       | - \ •               |

| बंधो णिरओ संतो       | •••   | ३८२ | मोक्खगया जे पुरिसा   | •••   | ४४१         |
|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-------------|
| बंधपदेसगगलणं         | •••   | ४३७ | मोक्खिणमित्तं दुक्खं | •••   | ४०५         |
| बहुदुक्खभायणं        | •••   | ४१५ | मोत्तूण असुहभावं     | •••   | ४३५         |
| बारसअणुवेक्खाओ       | • • • | ४४१ | मोत्तूण कुडिलभावं    | •••   | <b>४</b> ३८ |
| भ                    |       |     | मोहु ण छिज्जइ        | •••   | ४०५         |
| भत्तिच्छिरायचोर      | • • • | ४३५ | र                    |       |             |
| भयवसणमलविवज्जिय      | • • • | ३९३ | रज्ञं पहाणहीणं       | •••   | 806         |
| भुंजेइ जहालाहं       | •••   | ४१५ | रत्तिदिवं पडिकमणं    | •••   | ४४१         |
| भुत्तो अयोगुलोसइयो   | •••   | ४१६ | रयणत्तयकरण           | •••   | ४२१         |
| भूमहिलाकणाइ          | •••   | ४०४ | रयणत्तयमेव गणं       | • • • | ४२३         |
| Ħ                    |       |     | रयणत्तयस्स रूवे      | • • • | ४०५         |
| मक्खिसिलिम्मे        | •••   | ४१० | रसरुहिरमंसमेद        | •••   | ४१५         |
| मणिमंतोसहरक्खा       | •••   | ४२६ | ,, ,,                | •••   | ४३३         |
| मदिसुदणाणबलेण        | • • • | ३९३ | रागो करेदि णिचं      | •••   | ३८३         |
| मम पुत्तं मम भजा     | • • • | ४३० | रागो दोसो मोहो       | •••   | ४३४         |
| मयमूढमणायदणं         | • • • | 388 | रायाइमलजुदाणं        | • • • | ४१२         |
| मलमुत्तघडव्व चिरं    | •••   | ४१९ | रूवसिरिगव्विदाणं     | • • • | ३८७         |
| मादापिदंरसहोदर       | •••   | ४२८ | स्र                  |       |             |
| मादुपिदुपुत्तमित्त   | •••   | ३९६ | लावण्णसीलकुसला       | •••   | ३९१         |
| मिच्छत्तं अविरमणं    | •••   | ४३३ | लोइयजणसंगादो         | • • • | 800         |
| मिच्छामइमय           | •••   | ४०२ | व                    |       |             |
| मिच्छंधयार           | •••   | ४०२ | वहेसु य खंडेसु       | •••   | ३८९         |
| मिच्छोदएण जीवो       | •••   | ४३१ | वत्थुसमग्गो          | •••   | ४०७         |
| मिस्सोत्ति बाहिरप्पा | •••   | ४२१ | » <b>,</b> ,         | • • • | ४०७         |
| मिहरो महंधयारो       |       | ४०२ | वदसमिदिपालणाए        | •••   | ४३९         |
| मूढत्तयसहन्तय        | •••   | ४२१ | वयगुणसीलपरीसह        | •••   | ४१७         |
| मू छत्तरतरतरतर       | •••   | ४१८ | वरभवणजाणवाहण         | •••   | ४२५         |
| मूलुत्तरपयडोओ        | •••   | ४४० | वसहीपडिमोयरणे        | •••   | ४१४         |
| मोत्रखगइगमणकारण      | •••   | ४२० | वाणरगद्साण           | •••   | ४०१         |

| वायरणछंद             |         | ३८७                                   | सन्वे वि य परिहीणा  |       | 366 |
|----------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|-------|-----|
| वारि एकम्मिय         | •••     | 366                                   | सब्वंगं पेच्छंतो    | •••   | ४३९ |
|                      | •••     | Ĭ                                     |                     |       | •   |
| विकहाइवियप्पमुक्तो   | •••     | ४१२                                   | सा पुण दुविहा णेया  | •••   | ४३७ |
| विकहाइसु रुद्द       | •••     | ४०४                                   | समरिंगदियह्वं       | • • • | ४२५ |
| विणओ भत्तिविहीणो     | •••     | ४०७                                   | सावयधम्मं चत्ता     | •••   | ४४० |
| विसएपु मोहिदाणं      | •••     | 806                                   | सालविहीणो राओ       | • • • | 890 |
| विसयकसायविणि         | •••     | ४३९                                   | सिविणे वि ण भुंजइ   | •••   | ४१९ |
| विसयविरत्तो मुंचइ    | •••     | 896                                   | सीदुण्ह वाउ पिउलं   | •••   | ३९७ |
| वीरं विसालणयणं       | •••     | ३८५                                   | सीलगुणमंडिदाण       | •••   | 306 |
| स                    |         |                                       | सीलस्स य णाणस्स     | •••   | ३८५ |
| सग्गो हवेइ दुग्गं    | •••     | ४२६                                   | सीलं तवो विसुद्धं   | •••   | ३८८ |
| सत्तंगरङजणवणिहि      | •••     | ३९६                                   | सीलं रक्खताणं       | •••   | २८७ |
| सप्पुरिसाणं दाणं     | •••     | ३९७                                   | सुकुलसुह्रव         | •••   | ३९६ |
| सम्मत्तगुणादो सुगइ   | •••     | ४०५                                   | सुणहाण गद्दहाण      | • • • | ३९० |
| सम्मत्तणाणदंसण       | •••     | ३९१                                   | सुद्गाणन्भासं       | •••   | ४११ |
| सम्मत्तरयणसार        | •••     | ३९३                                   | सुद्धवजोगेण पुणो    | •••   | ४३७ |
| सम्मत्तं सण्णाणं     | •••     | ४२७                                   | सुद्दडो सूरत्त विणा | •••   | ४०७ |
| समद्दंसणद्धद्धं      | •••     | ४२३                                   | सुहजोगेसु पवित्ती   | •••   | ४३६ |
| सम्मविसोही तवगुण     | •••     | 800                                   | संघ्विरोहकुसीला     | • • • | ४१३ |
| सम्म विणा सण्णाणं    | •••     | ४०१                                   | संजोगविष्पजोगं      | •••   | ४३१ |
| सम्माइगुणविसेसं      | • • • • | ४१७                                   | संजमतवझाण           | •••   | ४१६ |
| सम्माइद्वी कार्ल     | • • •   | ४०३                                   | संसार मदिक्कंतो     | •••   | ४३२ |
| सम्माइडी णाणी        | •••     | ४२०                                   | संसारछेदकारण        | •••   | ४३५ |
| सम्माणविणयहर्दे      | • • •   | 806                                   | ह                   |       |     |
| सम्मूहदि रक्खेदि य   | • • •   | ३८०                                   | हाणदाणवियार         | • • • | ४०९ |
| सम्मं णाणं वेरग्ग    | •••     | ४२४                                   | हियमियमण्णं पाणं    | •••   | ३९७ |
| सन्वम्हि लोयखेते     | •••     | ४२९                                   | हिंसाइसु कोहाइसु    | •••   | ४०४ |
| सव्वे पयडिठिदिओ      | •••     | ४३०                                   | होऊण य णिस्संगो     | •••   | ४३९ |
| सन्वे वि पोग्गला खलु |         | ४२९                                   | हंतूण जीवरासि       |       | ४३१ |
|                      |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     |       | , , |

#### रयणसारस्य पाठमेदः।

रयणसाराख्यस्य प्रन्थस्य मुद्रणानन्तरं पुस्तकमेकं ब्रह्मचारिशीतलप्रसादद्वारेण लाला हरसुखराय जैनपुस्तकालयस्थं संप्राप्तं । तत्रक्षः पाठमेदोऽत्र मुद्यते—

| पृष्ठ <b>सं</b> ख्याः | गाथासंख्याः | मुद्रितपाठः         | पाठान्तरम्           |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| ३९६                   | 98          | वाह्विसयं           | वाहणैविहवं ।         |
| ३९९                   | ३४          | वाहाणमायरोसे        | वाहीणमायरो सो        |
| ३९९                   | 34          | विहाणदिही य         | विहीणदिद्वी य        |
| 399                   | 3 €         | सूलो ख्रयि          | सूलाऌय               |
| ३९९                   | ३६          | सीदुण्हवाहिराई      | सीदुण्हबंभरोई        |
| You                   | ३८          | परिही णं            | परिहीणो              |
| ४०१                   | ४५          | पक्खि               | मिक्स                |
| ४०३                   | 89          | तवसार               | तवायार               |
| ४०२                   | ४९          | जिणवरवयण            | जिणवयण               |
| ४०२                   | ५२          | जहा विणसिंजइ        | जहा वि य सिंजइ       |
| ४०३                   | 48          | परमं                | पुरुसं               |
| ४०३                   | 44          | णिम्मलवव            | णिम्मलजर्लञ्ब        |
| ४०६                   | ७४          | अण्णाणी             | अण्णाणीदो ।          |
| . 800                 | 49          | कण्णाइ              | कणयाइ                |
| 806                   | 60          | <b>मुंड</b> हरो     | मुंडाओ               |
| "                     | ,,          | सिरमुं <b>ड</b> हरो | सिरमुंडाओ            |
| "                     | 68          | सम्माण विण य रुई    | सम्माणविणयरूवा       |
| ४१०                   | ९२          | सालविहीणो राड       | सीलविहीणो चाँओ       |
| ४१६                   | 929         | यज्जे               | एवे                  |
| "                     | १२३         | आग <b>मरुइ</b> णं   | भागम उत्तं           |
| ४१७                   | 925         | तं,                 | तं जाणिऊण देइ सुदीणं |
|                       |             |                     | जो सो हु मोक्खरओ।    |
| ४१७                   | 935         | णाणतवं              | अणार्णतवं            |

१ वाहनिवभवं । २ व्याधीनामाकरः सः । ३ विहीनदृष्टिश्च । ४ निर्मस्र-जलवत् । ५ सम्मानविनयरूपाः । ६ शीस्रविहीनस्त्यागः । ७ तं शात्वा ददाति सुदानं यः स हि मोक्षरतः । ८ अज्ञानतपः ।

| 896 | 936 | मोदगिंव चारुसुहं | मोदगिंदवारुणिसोहं   |
|-----|-----|------------------|---------------------|
| 895 | 980 | मई:              | <b>ठ</b> ई          |
| ,,  | 989 | भुंजइ            | जुज्जई              |
| ,,  | ,,  | ,,               | ,,                  |
| ४२० | १४३ | केणावि ण परिहार  | ण तेण विणा परिहरणं  |
| ,,  | ,,  | वाहण             | वाहीण ( व्याधीनां ) |

४९९ पृष्टे १४० गाथासूत्रतोऽप्रे इदं गाथासूत्रमधिकं वर्तते— सुयसूयरसाणाणं खारामियभक्खभक्खणाणं पि । मणु जाइ जहो मज्झे बहिरप्पाणं तहा णेयं ॥

४२३ पृष्टे १६२ अंके वर्तमानं गाथासूत्रं तृतीयपुस्तके नास्ति ।

अयं विशेषोऽत्र रयणसाराख्यतृतीयपुस्तके, अन्तिमं गाथासूत्रत्रयं १५४ गाथातोऽमे वर्तते । तत्पश्चात् उवसमई सम्मत्तं इत्यादीनि गाथासूत्राणि यथाकमं वर्तन्ते । अन्ते च पवयणसारब्भासं, धम्मज्ञ्ञाणब्भासं, अज्जवसिष्पणि ६० इती-मानि त्रीणि गाथासूत्राणि प्रागुक्तान्येवात्र पुनरिष सन्ति । अतो प्रन्थसंख्या १०० प्रिमिता संजाता । उक्तसूत्रत्रयेऽगहते १६७ प्रिमितेव संख्या संजायते । द्वितीय-मुद्दितपुस्तके तु १५५ परिमिता गाथाः सन्ति । अस्मिन् पुस्तके यानि गाथा-सूत्राणि नैवोपलभ्यन्ते तेषां तत्र तत्रोहेखः कृत एव ।

### शुद्धवशुद्धिपत्रम्।

| अशुद्धयः             | शुद्धः               | पंक्तयः    | <b>रे</b> ब |
|----------------------|----------------------|------------|-------------|
| इतिदश                | इति दश               | É          | 5           |
| दिव्रं               | दिद्वं               | 93         | \$          |
| भाषया                | भाषाया •             | ' 92       | २८          |
| सूत्रत्थ             | सुत्तत्थ             | 98         | 40          |
| पडिया                | पिंडमा               | २५         | 60          |
| सविचार्य             | सुविचार्य            | २          | 39          |
| ओऋोश                 | आकोश                 | 9          | 990         |
| <b>उकि</b> ह         | उक्तिष्ठ             | v          | 90          |
| <b>ৰদ্ধ</b>          | उत्तं                | २३         | 977         |
| कीर्ति वंद्य         | कीर्तिवंद्य          | 97         | 923         |
| तत् स्वनन्त          | तरवनन्त              | 6          | 980         |
| हलानोभार             | हलानो भार            | Ę          | 986         |
| विशषत्वात्           | विशेषत्वात्          | 6          | );          |
| <b>नृद्धिभि</b> त्वा | नृद्धि <b>मित्वा</b> | Ę          | 9 44        |
| तिति                 | तीति                 | ¥          | ,,          |
| रात्रावेब            | रात्रावेव            | 9 9        | ,,          |
| मुद्धाटित            | मुर्घाटित            | 90         | <b>3</b> 1  |
| कृतुं                | कर्तु                | <b>२</b> ० | , 969       |
| मुशलीवीरवरो          | मुशली वीरवरो         | ٩          | १८२         |
| भवर्ता               | भवती                 | २३         | . २१६       |
| मन्नलि               | मजलि                 | 9          | २१८         |
| बोधि                 | बोधिः                | <b>ર</b>   | ,,          |

| नुतां                 | नुता           | <b>ર</b> | २ <b>१</b> ८ |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| संधर्माण              | संघर्मणि       | 96       | २२१          |
| <b>धरम</b> नो         | धर मनो         | 3        | २२२          |
| त्येत्य               | त्यैत्य        | 90       | २२९          |
| चोष्टेतं              | चेष्टितं       | २३       | २७६          |
| उत्तम                 | उत्तमं         | C        | ३०१          |
| लो <b>कादि</b>        | लौंकादि ।      | ۷        | ३५८          |
| आदेहि                 | आदे हि         | 95       | ३८६          |
| जापा <b>र</b><br>सहिय | <b>इ</b> य     | 95       | ४०२          |
| यार                   | यारा           | २२       | ४०३          |
| तहा सूया              | तहासूया        | 9 9      | ४१३          |
|                       | तथाऽसूया       | 92       | ",           |
| तथा सूया              | रवभ्र<br>इवभ्र | y        | ¥94          |
| इबम्र                 | 4.1.21         |          |              |